

## कथाकार प्रेमचन्द

3

मन्मथनाथ ग्रहा रमेन्द्रनाथ वर्मा

् किताब महरू इंबाहाबाद

## भूमिका

उपन्यासकार के रूप में प्रेमचन्द का सिका हिन्दी संसार पर चहुत पहले ही बैठ चुका है। उन पर बहुत-सी श्रालोचना-पुस्तर्के भी निकल चुकी हैं। राजनैतिक क्रान्ति के साथ साहित्य की कान्ति का बहुत निकट सम्बन्ध है, सच बात तो यह है कि राजनैतिक क्रान्ति केवल विचारघारा के चेत्र में कान्तियों के लिए जमीन को तैयार कर देती है। इसलिए कोई भी कान्तिकारी साहित्य से तथा उसकी गति से बेखबर नहीं रह सकता है। साहित्य श्रर्यात कान्तिकारी साहित्य केवल क्रान्ति से पुष्ट होता है, यह बात नहीं, क्रान्तिकारी साहित्य कान्ति को लाने में सहायक भी होता है। साहित्य से यहाँ केवल पार्टीलिटरेचर या दलगत साहित्य ही श्रामियेत नहीं है, विक इसमें कविता, उपन्यास, नाटक सभी आ जाते हैं। अब तो सोविषट रूछ के कान्तिकारियों के हायों में निराट सावन है, किन्तु कमी अर्थात् कान्ति के पहले वाल्शेविक दल के लोगों के हाथों में बहुत कम साधन ये, क्रान्तिकारी साहित्य सर्वथा निषिद या। मुश्किल से कोई दंग का साहित्य निकल पाता था। वाल्रोविक दल का बहुत-सा साहित्य रूस के बाहर खपता या, फिर उनको चोरी-क्रिपे से देश के अन्दर लायह जाता था। कहना न होगा, ऐसे समय में वे ही साहित्य दक्क द्वारा मुद्रित तथा प्रचारित हो सकते ये जो बहुत आवश्यक थे। स्वामाविक रूप से दल के बहुत जरूरी प्रकाशन ही छापेखाने में जाने का सीभाग्य मास करते थे। स्वयं जेनिन की बहुत-सी रचनायें क्रान्ति के पहले छ भने की मर्यादा प्राप्त न कर सकी।

फिर भी ऐसे श्रवसर पर किस प्रकार लेनिन ने हाउहमैन के 'जुलाहे' नामक नाटक को बार-बार दल के जरिये से छुपवाया श्रोर प्रचारित किया, यह बहुत दिलचस्य है। श्राखिर लेनिन ने ऐसा क्यों कराया ! स्पष्ट है कि ऐसा करने में उनका उद्देश्य क्रान्ति के पथ को प्रशस्त करना था। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि लेनिन की बहिन श्राना इलिनिचना उलियनोवा ने मूल, जर्मन से इस नाटिका का श्रनुवाद किया था। श्रवश्य ही इसके पीछे भी लेनिन की श्रनुपेरणा थी।

दल के श्रन्य साहित्यों के मुकाबले में इस नाटिका को बार-बार गै रकानूनी रूप से प्रकाशित करवाकर इतिहास के सबसे बड़े क्रान्तिकारी ने साहित्य का क्रान्ति में क्या हिस्सा हो सकता है, इसे मानो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया। लेनिन केवल इस नाटिका को प्रकाशित करवा कर श्रीर प्रचारित कराकर सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने यह भी कहा था कि इस नाटक के साथ एक ऐसी भूमिका जोड़ दी जाय जिससे इसकी क्रान्तिकारी श्रन्तर्गत वस्तु स्पष्ट हो जाय।

प्रमन्द का सहित्य मुख्यतः क्रान्तिकारी है। क्यों वह ऐसा है इसे इमने अपने अन्य में प्रमाणित किया है। इमने ऐसा करते समय प्रेमनन्द के ऊपर पड़ने वाले भूतकाल तथा समसामयिक साहित्यक 'रा जनैतिक' भाषा-सम्बन्धी असरों का विश्लेषण किया है। प्रेमनन्द को तभी इम समस सकते हैं जब इम उनको पूरे परिप्रेलित में अब्बी तरह देखें, इसलिए इमें प्राक्प्रेमनन्द हिन्दी साहित्य के साथ-साथ उर्दू साहित्य का भी मन्थन करना पड़ा है। इम प्रेमनन्द को एक प्रामुली उपन्यासकार नहीं समस्तते, इम उन्हें आगामी युग के निर्माताओं में समस्तते हैं। यह बात सही है कि आज के युग में जो लोग राजनीति में हैं, उनकी कदर साहित्य सेवियों से कहीं अधिक की जाती है, किन्द्र इमें विश्वास है कि जब शोपण्यमूलक समाज के अन्त हो

जाने के बाद बहुन-धी खानिक घटनाये तथा व्यक्तित्व इतिहाँ कि नीचे थिरा जायेंगे, उस समय हम प्रेमचन्द ऐसे लेखक का सही मूल्यें क्तने में समर्थ होंगे। हमने हसी दृष्टि से प्रेमचन्द की आलोचना की है कि वे केवल हमारे मनोविनोद की सामग्री के खब्टा नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा दशों दिशा में क्रान्ति की चिनगारियाँ फैला दीं। स्वामाविक का में हस प्रकार उनके सम्बन्ध में आलोचना करते समय हमें उनको विश्व साहित्य विशेषकर भारतीय साहित्य के परिप्रेचित में देखना पड़ा है। यह काम बहुत टेढ़ा था, किन्तु फिर भी आशा है कि हम इस प्रकार प्रेमचन्द के सही रूप को स्पष्टीकृत करने में समर्थ हुये हैं, और विश्वसाहित्य में उनका क्या स्थान है, इसका निर्णय कर सके हैं।

यद्यपि इमारी श्रालोचना में इमने उनकी रचना की सामाजिक श्रन्तर्गत वस्तु पर ही श्रिषक जोर दिया है, किन्तु फिर भी साहित्य के साथ माषा, शैली, वाक्पविन्यास, रस का परिपाक श्रादि का श्रविच्छेद्य सम्बन्ध होने के कारण इमने उन पर भी श्रालोचना की है, श्रीर यह दिलाने की चेट्टा की है कि उनमें कहाँ श्रीर कितना गुणावगुण है।



## विषय-सृची

| ,                           |         |       | 8            |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|
| अमचन्द के पहले              | ***     | . 444 | *            |
| मनुष्य श्रीर लेखक प्रेमचन्द | ***     | •••   | 21           |
| परदान                       | ***     | •••   | 14.0         |
| प्रतिका                     | •••     | ***   | \$ 400       |
| सेवासदन और उसके बाद के      | उपन्यास |       | ₹ <b>#</b> 0 |
| प्रेमाश्रम                  | •••     | 4**   | ₹•4          |
| रंगभूमि                     | ,       | ***   | 484          |
| श्राभूमि पर नई इष्टि        | •••     |       | 95€          |
| <b>कायाक</b> रूप            | ***     | •••   | 378          |
| गवन                         | •••     | ***   | 30€          |
| गवन-समात्तोचना              | ***     | ***   | Rox          |
| 'निर्मेला                   | ***     | ***   | ¥?•          |
| क में भूमि                  | •••     | ***   | 388          |
| गोदान                       | •••     | •••   | 802          |
| प्रेमचन्ट की कहानियाँ       |         |       | 43X          |

## प्रेमचन्द्र के पहले

यों तो कथासाहित्य के वंश का यदि अनुसरण किया जाय तो हम अति प्राचीनकाल में पहुंच सकते हैं, जगत के सबसे प्राचीन राहित्य वेदों में भी कहानियाँ मौजूद हैं; इसी प्रकार पाश्चात्य साहित्य में हम इसकी वंशावली को ट्रोमालिकयों के Bauquet, डाफनिस, और कलो और शायद उससे भी पीछे हेरोडोटस (ईसा पूर्व पंचम शताब्दी) तक पहुंचा सकते हैं, किन्तु जिस माने में आज हम कथासाहित्य को सममति हैं उसका उद्भव पाश्चात्य में छापेलाने के साथ, और पूर्वीय देशों में भी पश्चिम से छापेलाने की आमदनी के साथ होता है। कहानी कहने और सुनने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, किन्तु पहले जो कहानियाँ कही जाती थीं, वह छन्दोवद्ध होती थीं। दुनिया के सभी देशों में पहले साहित्य पद्यमय और सो भी गेय होता था। प्रत्येक देश में गद्य का उद्भव बहुत बाद को हुआ है। प्राचीन साहित्य में पद्य का कितना बोलवाला था, यह इसीसे अनुमित हो सकता है कि ज्योतिष, वैद्यक यहाँ तक कि कोष तक पद्य में लिखे जाते थे।

जहाँ तक कहानियों का सम्बन्ध है, पद्य में जो कहानियाँ कही गई हैं, उनमें मनोरंजकता कुछ कम नहीं है, इसके प्रमाण-स्वरूप हम दूर न जाकर महामारत और रामायण का उल्लेख कर सकते हैं। यह समम्मना गलत है कि महाभारत और रामायण का प्रचार केवल धर्म-ग्रन्थों के रूप में ही रहा है, श्रवश्य ही इन पुस्तकों का श्रध्ययन धार्मिक प्रन्थों के रूप में ही श्रधिक रहा है, किन्तु इनकी जनिप्रयता का कारण कहानी के रूप में रोचकता है, इसमें सन्देह नहीं। प्रत्येक देश के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>N. P., p 1

घार्मिक साहित्य में इसी प्रकार कुछ न कुछ पुराण श्रवश्य हैं, धार्मिक लोग यह मानते मी हैं कि साधारण व्यक्तियों के लिए शुष्क धार्मिक ग्रन्थों से इनकी उपयोगिता अधिक है। महाभारत की पंचमवेद के रूप में जो रचना हुई, वतलाई जाती है, उसके कारण-स्वरूप यह कहा जाता है कि साधारण लोगों के लिए ही इस प्रकार की रचना का आश्रय लेना पड़ा । श्रतएव धार्मिकों की दृष्टि से भी कहानियों का उद्देश्य केवल मनो-रंजन् ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कुछ है। बौद्ध तथा जैनी गणा भी इस सम्बन्ध में पीछे नहीं रहे। बुद्ध के पूर्वजन्म की कल्पित कयात्रों को लेकर जातक कथात्रों की सृष्टि हुई, इसी प्रकार जैनियों ने भी तीर्थंकरों की लीलाश्रों की कहानियों की सृष्टि की। इनमें से कुछ भी भित्ति ऐतिहासिक हैं, कुछ लोक कथाश्रों को इनके श्रन्तर्गत करने के प्रयत्न स्वरूप सृष्ट हुये हैं, कुछ श्रंश कल्पना की भी होंगी। वर्तमान युग में भी कितनी ही पुस्तको की रचना महाभारत श्रीर रामायण की कथात्रों को लेकर हुई हैं। भारतीय विनेमा जगत में ग्रव भी इन कथाश्रों का उपयोग होता है। यदि हिन्दी साहित्य के किसी पुस्तकालय को जाकर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि सैकड़ों नाटक तथा काव्य पौराणिक या श्रद्ध -पौराणिक कथाश्रो को लेकर लिखे गये हैं। श्रपेचाइत ष्राधुनिक लेखकों में 'वेताव', श्रागाहश्र काश्मीरी, राघेश्याम कथावाचक, बदरीनाथ भटट्, माधव शुक्ल, मैथलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विशम्भरनाथ कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद श्रादि कितने ही लेखकों ने पौराणिक कथा-नकों के श्राघार पर श्रपने नाटक तथा काव्य तैयार किये हैं। 'सती-सीता', 'वीरकर्ण', 'सुमद्रा' इत्यादि श्रनेको उपन्यास पौराणिक कथानको को लेकर उपन्यासों की रचना हिंदी में हुई। ढाक्टर लाल के अनुसार 'इन उपन्यासों में साहित्यिक रूप तथा मापा के श्रतिरिक्त श्रीर कोई भीलिकता न थी। कथानक पुराखों से लिये गये थे, श्रीर चरित्र भी

पीराणिक थे। केवल जहाँ-तहाँ कथा में कुछ परिवर्तन श्रीर पिलें के मून्य कर दिये गये, श्रीर कहीं-कहीं कुछ साधारण नये चिर्चिति की श्रीत वहीं कुछ साधारण नये चिर्चिति की श्रीत वहीं कुछ साधारण नये चिर्चिति की श्रीत वहीं थे। ये उपन्यास विशेषकर स्त्रियों के लिए लिखे गये थे। ऐसा केवल भारतवर्ष के सभी साहित्यों में हुश्रा ऐसी बात नहीं, हालकेन ऐसे श्राधुनिक उपन्यास लेखक ने यह लिखा है कि उनको बाइबिल से कथानक भिलते हैं।

कुरान में भी कथाये मौजूद हैं, श्रौर मुस्लिम धर्मतत्वज्ञों के श्रनुसार यूसुक श्रौर जुलैखा की कहानी कुरान की सबसे दिलचस्पी कहानी है। कहा जाता. है कि एक मोमीन ने श्रल इजरत से यह ं शिकायत की कि प्रत्येक जाति की धर्म-पुस्तक में कोई न कोई दिलचस्प कहानी है, किन्तु हमारी धर्म-पुस्त्क में कोई दिलचस्प , बात नहीं है, -इस पर कहते हैं कुरान का वह हिस्सा उतरा जिसमें यह कहानी है। जो कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि कहानी कह लोने को ही कथा--साहित्य माना जाय तो इमें इन पौराणिक, पुस्तको को कथासाहित्य के - अन्तर्गत मानना पड़ेगा। इस इष्टि से जैसा कि हम पहले ही बता चुके वेदों के लास-लास हिस्से को भी कथासाहित्य के अन्तर्गत मानेगे. -वेदों में कितने ही प्रेम, युद्ध, तथा ज़ुआ आदि की कहानियाँ है। श्रीकों के पुराण भी इसी श्रर्थ में कथासाहित्य के श्रन्तर्गत श्रा जायेगे। सच बात तो यह है कि कहानियों की दिलचस्पी की दृष्टि से श्रीक श्रीर -भारतीय पुराण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे कुछ उतर कर स्कैनडेनिविया के पुराण हैं, बाइबिल तथा मुखलमानों के पुराणो का दर्जा इस -सम्बन्ध में सबसे घटिया है। जिस-प्रकार से महाभारत श्रीर रामायण -बचों के लिए भी दिलचस्प हैं, उस प्रकार बाइबिल या कुरान में बच्चों को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। श्रवश्य इस कमी की पूर्ति बाद को. -सन्तों, श्रमहाब, फकीरों श्रादि की श्रद -किल्पत जीवन कहानियों से कर ली गई है। मिश्र देश के ३००० वर्ष पुराने लेखों से दो भाइयों: की कया नामक एक कद्दानी का पता मिलता है, 'यह कद्दानी फ्रांस से भारतवर्ष तक की एक दर्जन से श्रिधक प्रसिद्ध भाषाश्रों के साहित्य में समाविष्ट हो गई है। यहाँ तक कि बाइविल में उस कथा की एक घटना ज्यों की त्यों मिलती है।'र

श्राधुनिक कथासाहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह गद्य में लिखा जाता है। स्मरण रहे कि इस सम्बन्ध में भी हर्षवर्द्ध न के राजकवि वाराभट्ट की 'कादम्बरी' को ही ऋष्रणी मानना पडेगा, वह गद्योवद भी है, श्रीर उसकी विषयवस्तु कहानी भी है। फिर भी हम वारामट्ट की कादम्बरी को श्राधुनिक श्रर्थ में उपन्यास नहीं कहेंगे, वयोंकि उसमें जिस प्रकार की ब्रालंकारिक तथा वागाहम्बरपूर्ण भाषा का उप-योग हुआ है, उससे कोई भी उसे उस प्रकार पढ़ कर सहज आनन्द नहीं प्राप्त कर उकता, जिस प्रकार श्राज ट्रैम में या रेल में श्राधा घटा बैठ कर लोग एक कहानी को पढ़ कर श्रानन्द प्राप्त करते हैं। श्राधुनिक श्रर्थ में उपन्यास सहज निर्मल कलामय श्रानन्द देने के-लिए लिखा ग्रीर पढा जाता है, श्रवश्यः इसके साथ ही लेखक श्रीर भी बहुत से उद्देश्य विद्य कर चकता है, करता है, श्रीर शायद उसे करना भी चाहिये,-यहाँ इस इन तकों में नहीं पढ़ेंगे, किन्तु चाहे जिस प्रकार का उपन्यास हो उसकी सफलता इसीमें है कि पहने याले को श्रानन्द प्राप्त हो, श्रीर उसे उपन्यास को सममने के लिए प्रत्येक पंक्ति में न तो कीप उठा कर देखना पहे, श्रीर न उसे बार-बार श्रलंकार विशेषक की सहायता लेनी पढ़े। इतना बता देने पर मी जिन दार्थ में इम घामिक पुराखी की तथा अन्यलोक कथाओं की परोत्य होते हुये भी श्राप्तिक उपन्यास का श्रादिपुरा मानने

र कुर पिट, युर धर

दें, उससे निकटतर अर्थ में वाण्मंट्ट की कादम्बरी को ओंधुर्निक्टं उपन्यास का पूर्वपुरुष मानना पड़ेगा। अलिफ लेला की कहानी भी इसी प्रकार आधुनिक उपन्यास के पूर्वपुरुषों में है, किन्तु उसमें अलोकिक घटनाओं की भरमार है। धार्मिक साहित्य की अलोकिकता और इसकी अलोकिकता में फर्क यह है कि इसकी अलोकिकता में धर्म की पुट नहीं है। इसी प्रकार फारसी की एक पुस्तक 'तिलस्म होश्चर्चा' का पता मिलता है, यह बीस इजार पृश्ं की पुस्तक है यह भी अलोकिक घटनाओं से पूर्ण है। इस पुस्तक के रचयिता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि अकबर के दरबार में फैजी इसके लेखक थे, किन्तु इसमें सन्देह है। जो कुछ भी हो पाश्चात्य तथा पूर्वीयदेशों में हम आज जिसे उपन्यास कहते हैं, उसकी उस युगीन रचना के रूप में कई प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना हुई।

श्राधिनिक उपन्यास की केवल यही विशेषता नहीं है कि वह गद्योवद्ध है, श्रीर उसकी भाषा सरल होती है, बल्कि उसमें श्रीर मी विशेषताये हैं। श्रवश्य यदि हम क्रमबद्ध तरीके से पुराणों से श्रितिश्राधिनिक उपन्यासों के विकास का श्रनुसरण करे तो हमें उसमें कई सोपान के दर्शन होगे। श्राधिनिक वस्तुवादी उपन्यास — वस्तुवादी उपन्यास से यहाँ केवल इतना ही मतलब है कि उसमें श्रलौकिक घटनाये न घटित हुई हो — श्रीर पौराणिक गाथाश्रों के बीच में जो सोपान हुश्रा है, उसे हम रोमान्टिक कथा का युग कह सकते हैं। रोमान्टिक उपन्यासों में धार्मिक कथाश्रों के बनिस्वत श्रलौकिक घटनाये कम हुई, किन्तु उनका रूपमर बदल गया, उनको हम किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। रोमान्टिक साहित्यों में ही श्रव हम म्यक्ति की प्रधानता देखना शुरू करते हैं, उदीयमान पूँजीवादीवर्ग के साथ—जो श्रपने को सामन्तवादी समाज की बेडियों से मुक्त करने के लिए छटपटा रहा था पितसका व्यक्तित्व सामन्तवादी वृहत्तर व्यक्तित्व में बराबर अस्त हो रहा

था, किन्तु श्रव वीरे-घीरे िं उठा रहा था, श्रव हम व्यक्ति के उत्थान की वात सुन सकते हैं। रोमान्टिक साहित्य में व्यक्ति ही प्रधान है, वह श्रमाध्य साधन कर रहा है। रोमान्टिक घारा ने ऐतिहासिक उपन्यासकों विशेषकर श्रपना वाहन बनाया है, बात यह है एक पीछे के युग में व्यक्ति को एक वड़ी हद तक मुक्त करके दिखलायों जा सकता था। इस प्रकार उदीयमानवर्ग ने व्यवहारिक चेत्र में श्रपनी मुक्ति प्राप्त करने के पहले काल्पनिक रूप से साहित्य चेत्र में मुक्ति प्राप्त करने की चेष्ठा की। श्रवश्य यह कोई मुक्ति नहीं थी, मुक्ति की छायामात्र थी, किन्तु यह चेष्ठा साहित्य में श्रपना एक चिह्न छोड़ गई।

पहले-पहल पाश्चात्य जगत में उपन्यास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके सम्बन्ध में राल्फपाम्छ ने लिखा है-- 'ज्यों ज्यों मध्ययुग अवसान की श्रोर जाने लगा त्यो-त्यों इटली श्रीर इगर्लैंड के व्यापारीवर्ग ने-पहले-पहल आधुनिक ढग पर कहानी कहने वालों को उत्पन्न किया। इन कहानियों में जो नायक श्रीर नायिकायें थीं, उन्होंने जो कुछ किया-उसको महत्व दिये जाने के साथ ही साथ अन उतने ही परिमाण में उनके चरित्रों को महत्व दिया गया। चौसर श्रौर वक्कासियों ने पहले--पहल उपन्यास लेखक की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यानी पुरुष श्रीर स्त्रियों के सम्बन्ध में कौत्इल प्रकट किया। कुछ इद तक इम इस बात को मालोरी में देख सकते हैं, किन्तु वे चौसर के शताब्दीवाद लेखक के रूप में श्राये हैं, श्रौर यद्यपि उनका माध्यम गद्य था, फिर भी हम-यह अनुभव करते हैं कि वे किवयों के ही ढरें पर चल रहे हैं। यह वात सच है कि वे एक ऐसे समाज के मध्य में बैठ कर लिख रहे थे, जो हास की पूर्व त्राराजकता के बीच से गुजर रहा था, किन्तु फिर भी श्रापको पास्टन के पत्रों में मालोरी के वनिस्वत श्रधिक वस्तुवादी ग्रंग्रेज पुरुप श्रीर खियाँ श्रीर कभी-कभी सुन्दरतर गद्य मिलेगा ।3

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N. P., p 35

इस प्रकार आधुनिक उपन्यास की अर्थात् पूँजीवादी युँगै के उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को महत्वे देकते शुरू करता है। पूँजीवाद व्यक्तित्राद को लेकर ही आगे आया है। ह्यासशील सम्मन्तवाद के विरुद्ध उसने न केवल श्रपने वर्ग को बलिक श्रन्य सबवगों को व्यक्तिवाद का नारा देकर पूँजीवाद के विरुद्ध संगठित किया है। यह दृष्टव्य है कि शुरू-शुरू के कुछ उपन्यासों में श्रात्मकथा-मूलक ढंग जोरों के साथ श्रपनाया गया था। राविन्सन क्रूसो (१७१६), गुलीवर की यात्रायें, (१७२७) Mauom Lescant (१७३२), Marianne (१७३५) श्रीर श्रामतीर पर मारीनो (Marivoux) श्रौर श्रावे प्रेवोस्त (Prevost) की सव रचनाये श्रात्मकथा-मूलक थीं। इन उपन्यासों में वर्णन यो किया जाता था कि मैंने यों देखा श्रौर मैंने यों वर्णन किया। हसी प्रकार पत्रो के जरिये से जो उपन्यास का तरीका चला, उसे भी इम आत्मकथामूलक कह सकते हैं, अवश्य पत्रोपन्यास में केवल एक मैं न होकर दो मैं के होने की गुजाइश हुई। वृन्तीयर ने १७४८ में लिखित Clarisse Harlowe तथा १७६२ में लिखित la Nouvelle Heloise को मुख्य उदाहरण के रूप में पेश किया है। इस प्रकार एक मैं से दो मैं और फिर बहत से दृष्टिकोणों से एक चीज को देखने की परिपाटी का सूत्रपात हुआ। इस तरह से हम बिल्कुल आधुनिक उपन्यास में पहुँच जाते हैं। श्रिति-श्राधुनिक कथित मनोविज्ञान प्रधान उपन्यास में यह जो कोशिश की जाती है कि मनुष्य के मनोविज्ञान से ही सारी घटनायें प्राप्त की जाय, यह इसी रुख की चर्म सीमा है। श्रवश्य ही मनुष्य का मन एक बहुत बड़ा Factor है, उपन्यास लेखक को या कवि को श्रवश्य उसका ध्यान रखना पड़ेगा, किन्तु यह कुचेष्टा करना कि श्रासपास का समाज

<sup>.</sup> H. D. B., p 18

इमारे जपर कोई प्रभाव नहीं डालता था, कम प्रभाव डालता है, यह गलत है। उस बात तो यह है कि मनुष्य का मन तथा उसकी मनो-वृत्तियाँ ही ऐतिहासिक भौतिक कारणों से उत्पन्न हुई हैं श्रीर बराबर समाज की श्रमगति श्रथवा श्रवनित के साथ-साथ बदलती चली जा रही हैं, इसलिए मनोवृत्तियों को ही सब कुछ समम्मना सही नहीं हो सकता। श्रितिश्राधिनिक उपन्यासों पर लिखते समय हम यथासमय इस प्रवृत्ति की श्रालोचना करेंगे।

पहले पहल जब श्राधुनिक उपन्यासों की उत्पत्ति हुई, तो उनकी रचना एक वड़ी हद तक वेकार लोगों के मनोरंजन के लिए हुई, श्रर्थात् ऊपर से इनके रचयिता स्वतन्त्र श्रौर निस्पृह दिखाई पड़ने पर भी उपन्यासों की रचना विकी के लिए अर्थात् धन के लिए की गई। स्वाभाविक रूप से धन तथा उपन्यास पढ कर श्रानन्द उठाने लायक शिक्ता पूँ जीवादीवर्ग में ही थी, अतएव घुमाव-फिराव के साथ उपन्यासों की रचना पूँ जीवादीवर्ग तथा उनके साथ-साथ उत्पन्न होने वाले नये मध्य वित्तवर्ग के लिए हुई। इसलिए उपन्यास के सम्बन्ध में यह जो कहा गया है कि वह निठल्ले लोगों के मनोरंजन की कला है, यह ठीक उतरती है, किन्तु यहाँ यह स्मरण रहे कि सब परोपजीवीवगों द्वारा शासित समाजों में कमोवेश कला का यह स्वरूप होने के लिए वाध्य था। सामन्तवादी युग में काव्य, साहित्य की रचना, सामन्तवादी प्रभुश्रों, राजाश्रों, महाराजाश्रों, नवाबों का कुपाकटाच प्राप्त करने के लिए होता था, श्रीर जो किन इनका कुपा कटाच प्राप्त कर लेता या वह धन्य सममा जाता था। उस युग में स्वाभाविक रूप में कवियों तथा कलाकारों को इस बात की परवाइ नहीं थी कि जनता उनकी कला या काव्य की कदर करती है या नहीं। यदि लगे हायों जनता के कुछ लोगों ने उनकी कदर की तो श्रच्छी बात है, नहीं तो वे इसके लिए कोई चेन्टा नहीं करते थे। इसके श्रतिरिक्त

जनता में इतनी शिक्षा, संस्कृति या श्रवकाश नहीं या कि वहें हूंन रचनाश्रों की कदर करता है। इस प्रकार सामन्तवादी युग में कला तथा साहित्य का रूप वर्गकला या वर्गसाहित्य ही रहा। उस युग में भी साहित्य या कला निठल्लों का मनोरंजन करता था। श्रवश्य कुछ जनता के कांव तथा कलाकार उन युगों में भी हुये हैं जो राजदरबार की श्रोर नहीं, बल्कि जनता की श्रोर ही देखते थे। हम इसके व्यौरे में जाने का साहस नहीं करते, केवल इतना बताकर श्रागे बढ़ जायेगे कि कबीर, नानक, तुलसी श्रादि किव इसी श्रेणी के हो गये हैं, किन्तु साथ ही हम यह भी बता दे कि उनकी किवता या कला दरबारी न होने पर भी श्रीर दरबार की श्रोर न ताकने पर भी उनकी किवता की श्रन्तर्गत-वस्तु श्रपने को एक हद तक ही सामन्तवादी श्रन्तर्गतवस्तु से श्रलग कर सकी।

पूँजीवादीवर्ग की प्रथम महान राजनैतिक कान्ति अर्थात् -१७८६ की फ्रांच राज्यकान्ति के पहले ही उपन्यासो की बहुत उन्नित हो चुकी थी। फिलीबर श्रादेबाँ ने इस सम्बन्ध में एक बहुत ही मजेदार तथ्य यह दिया है कि जिस दिन वास्तिल पर कान्तिकारियों का कब्जा हो गया, उसी दिन से कुछ काल के लिए उपन्यास की उन्नित रक गई। इसके बाद तो सहकों पर नाटकों का दौरदौरा रहा। प्लासदला रिवल्यृ सियों में खूनी हश्यों को नाटकों के जिरये से दिखाया जाता था, श्रीर कई लेत्रों में तो नाटक मानो बन्दूक कन्धे पर लेकर श्रीर हाथ में तलवार लेकर सरहद पार कर दिग्वजय के लिए रवाना हो गया। ऐसे समय में प्रेम की कहानी बिल्कुल एक ऐसी बात होती, जो उस समय की पवित्रता को श्रच् ग्राण करती, श्रीर सारे परिप्रे ज्ञित के साथ श्रसामं-जस्यपूर्ण होती। यह परिस्थिति करीब दस साल तक रही। तथ्य तो यह है कि १८वाँ ब्रूमेपेर या मारंगों के युद्ध के बाद ही उपन्यास का पुनर-जितान कि श्रच में पर सार परिप्रे जो उपन्यास का पुनर-जितान कि स्वर्ग है स्वर्ग ब्रूमेपेर या मारंगों के युद्ध के बाद ही उपन्यास का पुनर-जितान कि स्वर्ग है स्वर्ग होती। इस प्रकार जो उपन्यास फिर से कृत के अं स्वर्गन्दर

से निकला तो उसने देला कि उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसकी चारों, तरफ की सब बातें, रगढंग, पोशाक, बातचीत का तरीका; यहाँ तक कि भूगोल बदल चुका था। इस दृश्य को देल कर उसने श्रपना Liuceul को हिलाया, टटोला, श्रीर उसे यह मालूम न पड़ा कि कैसे फिर से जनता पर कब्जा किया जाय, धीरे-धीरे वह तगड़ा पड़ता गया, श्रीर नई दुनिया के साथ कदम ब कदम चलने लगा। " इसके बाद तो उपन्यासों की धूम हो गई, यहाँ तक कि चार्ल्स सारोलिया को यह कहने की हिम्मत हो गई कि कहानी कहने की कला श्रानिवार्य रूप से एक फ्रेन्चकला है। इ

श्रादेशाँ ने यह जो दिखलाया है कि वर्षों तक उपन्यास बन्द रहा, यह ऐतिहासिक रूप से सत्य होते हुये भी, यह जरूरी नहीं था कि हर हालत में ऐसा होता ही। ऐसा इसलिए हुआ क उस समय के बुर्जु आ उपन्यासकार गण उपन्यास को प्रेमकहानी या निठछों की मनोरंजन सामग्री के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कल्पना नहीं कर सकते थे। उपन्यास इसके अतिरिक्त अन्य उद्देश्य भी सिद्ध कर सकता है, तथा एक क्रान्तिकारी तथा अनिश्चित वातावरण के साथ कदम मिलाकर चल सकता है, इसका ज्ञान उस समय के बुर्जु आ उपन्यासकारों को नहीं था। इस प्रकार उपन्यास के सम्बन्ध में जो बुर्जु आ धारणा थी कि वह केवल निठछों के मनोरंजन के लिए है, दूसरे शब्दों में कला कला के लिए है—यह नारा, या इस प्रकार की धारणा ने ही उनको ऐसे समय में पंगु बना दिया, और उपन्यास कला उनके यद्ध तथा दिग्वजय में सहायक सिद्ध न हो सकी। इस महायुद्ध में इम देख चुके हैं कि इलिया, एरेनवर्ग तथा वान्द्रा वासिलियावास्का आदि लेखकों के उपन्यासो ने लहाई को जीतने में उतनी ही सहायता दी जितना

<sup>4</sup>R. E. V., p. 3

<sup>\*</sup>L. M. M., p. 3

नवीन से नवीन इवाई जहाज तथा टैंक दे सकता है, बिल्क उनसें मीं कहीं अधिक, क्योंकि लड़ाई के जीतने में जो सबसे बड़ा उपादान है, वह मनुष्य है, और इन लेखकों की रचनाओं ने ऐसे मनुष्यों को उत्पन्न किया या यों कहना चाहिये कि ऐसे मनुष्यों को ऐसे मानिसक ढाँचे में लाकर रख दिया जिसमें ही लड़ाई जीती जा सकती है। इस प्रकार कला की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में एक संकुचित दृष्टिकीण रखने के कारण या यों कहिये कि उसकी विस्तृतर सम्भावनाओं को विकसित करने में असमर्थ रहने के कारण स्वयं बुर्जु आ समाज अपने एक बहुत Potential अस्त्र से बचित रहा। जो कुछ भी हो इसके बाद बुर्जु आ-वर्ग इतना अज्ञ नहीं रहा, और उसने कला, साहित्य का बहुत सुन्दरता के साथ और सूक्ष्मता के साथ उपयोग किया है।

चार्ल्स सारोलिया ने यह जो कहा है कि कहानी कहने की कला श्रानिवार्थ रूप से एक फ़ेन्च कला है, यह केवल एक देशभक्त का श्रान्फालन मात्र नहीं था, सचमुच ही फ़ेच उपन्यास सारे बुजुं श्रा जगत के उपन्यासों के शीर्ष स्थान पर रहा है। यदि हम इस बात को याद रखे कि सबसे पहले खुल कर फास के बुजुं श्रावर्ग के हाथों मे राष्ट्रशक्ति आई, तो हमें इस परिणाम को समक्तने में दिक्कत न होगी। इंगलैंड में उस प्रकार से Spectacular तरीके से कोई बुजुं आफ कान्ति नहीं हुई, किन्तु वहाँ फास से पहले बुजुं आवर्ग शक्ति-आरूढ़ हो गया, इसलिए अग्रेजी उपन्यासकारगण भी रचना की दौड़ में फासी सियों से हौंड़ करते रहे। बाद को तो चल कर सभी यूरोपीय देशों में उपन्यासों की उन्नर्त हुई।

इस स्थान पर इससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस उपन्यास-कला के विकास का कोई क्रमबद्ध इतिहास पाठक के सम्मुखन प्रस्तुत करें। इमारा केवल इतना ही दिखा देना उद्देश्य है कि एक तो उपन्यास श्रा धुनक पूँ जीवादी समाज की विशेष ही नहीं, बल्कि

उउसकी सबसे बड़ी उपन है, दूसरा यह कि भन्ने ही इसका भ्रूगा-रूप में 'पहले श्रस्तित्व रहा हो, किन्तु इसे जन्म देने का श्रेय पूँ जीवादी समाज-पद्धति को ही है। राल्फफाम्स ने यह बहुत ठीक कहा है कि उपन्यास इमारे श्राधुनिक बुजुंश्रा समाज का ऐपिक कलागत स्वरूप (epic art form ) है, इस समाज के यौवन काल में यह कला अपनी पूर्णता तक पहुँची, और इस समाज के हासे के साथ-साथ इसमें भी -कुछ बर्टा लगता हुआ नजर आता है। यद्यपि अभी भारतवर्ष में यह परन नहीं उठता कि क्या वर्तमान समाज-पद्धति श्रर्थात् बुर्जुश्रा -समाज-पद्दति के हास तथा अन्त के साथ उपन्यास का भी अन्त हो जायेगा। राल्फफाम्स ने इस प्रश्न पर विवेचना करते हुये यह दिखलाया है कि एपिक या महाकाव्य सामन्तवादी युग की सबसे बड़ी साहित्यिक उप्त थी, किन्तु बाद को इसका Chauson de geste में पुनरुन्जीवन हुन्रा, न्त्रीर जब इस रचना-प्रणाली का भी त्रान्त हो गया तत्र उपन्यास ही एपिक रूप में लिखे जाने लगे। इस प्रकार एपिक श्रपने मौलिक रूप न सही, एक दूसरे रूप में पुनरजीवित हुआ। इसी प्रकार उपन्यास श्रपने व्यक्तिप्रधान स्वरूप में न रह कर एक बदले हुये स्वरूप में पूँजीवादी समाज के आगो के समाज में रह सकता है, रहेगा, श्रीर जैसा कि इम रूस के उदाहरण से जानते हैं, वह है, श्रीर न सामाजिक श्रावश्यकता की पूर्ति कर रहा है। सच बात तो यह है कि स्वयं बुर्जुश्रा लेखकों ने ही व्यक्तिप्रधान उपन्यासों को खतम करने की श्रोर प्रवृत्ति दिखलाई है।

भारतवर्ष में श्रमी उपन्यास-कला कल की उपन है। जैसा कि -इम दिला चुके उपन्यास साहित्य की उत्पत्ति के लिये यहीं दो बातों की जरूरत थी, एक तो उसके उपयुक्त भाषा के विकास की, श्रीर दूसरा -उपन्यासों की श्रविक से श्रविक प्रतियों के प्रचार के लिये छापेलानों की -जरूरत थी। श्रंभे जों के भारतवर्ष में श्राने के पहले ये दोनों बातें यहाँ

नहीं थी। देंगला तक में अप्रेजों से पहले कोई कहने लायक गद्य नहीं था। राजा राममोहन राय ही बँगला के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं, यद्यपि यह स्मरण रहे कि बॅगला की जो प्रथम गद्य पुस्तक मानी जाती है, वह राममोहन की लिखी हुई नहीं बलिक रामवसु का लिखा हुआ प्रतापादित्य चरित्र था । प्रतापादित्य चरित्र १८०१ में प्रकाशित हुन्ना था। राजा राममोहन ने इस पुस्तक की पांडुलिपि को शुद्ध किया था, किन्त उनकी निजी कोई रचना १८१५ के पहले प्रकाशित नहीं हो सकी। राममोहन ने कोई उपन्यास नहीं लिखा, किन्तु बॅगला गद्य को सभ्य समाज में प्रचलित कर उपन्यास के लिए श्राधार उत्पन्न किया। इसके बाद तो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रीर एक के बाद एक लेखक श्राते गये, श्रीर वंगला गद्य का श्रीर साथ ही उपन्यास का जन्म हुआ। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि छापेखाने के जिये से ही इस गद्य का प्रचार हुआ। बंकिमचन्द्र जिस समय बॅगला में आये हैं. उसके पहले ही कुछ उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। इनमें समय की दृष्टि से नवबाबू विलास १८२३ में प्रकाशित होने के कारण पुरानी रचना मानी जा सकती है, इन लोगों ने गद्य को कुछ दूर तक उपन्यासी--पयोगी बनाया, किन्तु फिर भी बंकिमबाबू को साथ ही साथ गद्य की सृष्टि भी करनी पड़ी। इस प्रकार उनको कुत्राँ खोदना श्रीर पानी पीना बल्कि पिलाना साथ ही साथ करना पड़ा।

जो काम बॅगला में रामवसु, राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या-सागर ने किया, हिन्दी में वही प्रक्रिया दूसरे तरीके से होती रही। बॅगला का प्राचीन साहित्य हिन्दी के मुकाबिले में दो दृष्टि से मिन्न था, एक तो अजबोली की श्रोर कुछ थोड़ी-सी प्रवृत्ति के श्रतिरिक्त बॅगला में जो पद्य की माषा रही, वही बाद को गद्य की भी भाषा रही, दूसरा बॅगला का प्राचीन साहित्य हिन्दी के प्राचीन साहित्य की तरह ऐश्वर्यशाली न-होने के कारण वह श्रग्रगति में बाधक न हो सका। हिन्दी के 'कंवियों '

ने व्रजभाषा श्रीर श्रवधी को ही श्राश्रय कर काव्य रचना की थी। इस वीच में भाषा में परिवर्तन हो चुका था, श्रौर सार्वजनपदिक भाषा के रूप मे खड़ी बोली का विकास 'हुआ था। खड़ी बोली का अस्तित्व खुशरू श्रीर कवीर के पहले से था, ऐसा दिखलाया जा सकता है। श्री -गुलानराय। के अनुसार 'गग' आदि ने इसका प्रयोग गद्य में भी किया, तथापि वह जनता की भाषा ही रही, साहित्यिक भाषा न हो सकी क्योंकि साहित्यकार पद्य की श्रोर कुके हुए ये जिसमें व्रजभाषा श्रीर अवधी का प्रचलन था। जनता की भाषा होने के कारण यह गद्य के लिए विशेष उपयुक्त थी। खड़ी बोली में गद्य लिखने के स्त्रपात करने का श्रेय चार महानुभावो को है। मुंशी सदामुखलाल श्रीर इंशाश्रह्मा ने स्वान्तः सुखाय श्रीर लल्लूलाल सदन मिश्र ने फोर्ट विलियम की छत्रछाया में श्रंग्रेजी श्रफ्तरों की प्रेरणा से लिखा है। ·इनका कार्य प्रायः १८६० के निकट श्रारम्म हुश्रा। इससे पूर्व १६वीं 'शताब्दी के त्रारम्भ से पहले सम्वत् १८६८ में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषायोगवाशिष्ट लिखी श्रीर सम्वत् १८१८ में पंडित दौलतराम ने 'हिन्दी में जैन पद्मपुराण का श्रनुवाद किया। इनमें हमको खड़ी बोली का श्रव्छा नमूना मिलता है। श्रव इस खड़ी बोली को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए बड़ी भारी लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदी माहित्यिक के विकास में यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, किन्तु दुख है कि श्रन्छे से श्रन्छे समीलकों ने इस लड़ाई को वह महत्व नहीं दिया है, जो इसका न्याय-संगतप्राप्य है। लड़ी बोली ग्रौर ब्रजभाषा के बीच हिन्दी साहित्य के सिंहासन के लिए जो लड़ाई हुई है, उसमें यदि ब्रजभाषा की जीत होती तो जैसे ग्राज हिन्दी एक विराट भूखंड की साहित्यक भाषा के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है, ऐसा न होता । उस हालत में श्राज जहाँ पर हिंदी

<sup>🍟</sup> हि॰ सा॰ सु॰ ५० १२६-३०

है, वहाँ हमें सम्भव है कई साहित्यिक भाषायें हिष्टिगोचर होतीं। श्रवश्य यह कहना मुश्किल है कि खडी बोली को विजय तथा उसके साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण श्रव हमेशा के लिए पृथक्-पृथक् जानपदिक भाषाश्रों की उत्पत्ति का मार्ग रुक गया।

जो कुछ भी हो वर्तमानरूप में हिन्दी उपन्यास कला के उदय में खड़ी बोली का सर्वमान्य हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। इस चेत्र में जो विजय हुई वह अभी कल की बात है, सच बात तो यह है कि अभी तक अजभाषा और खड़ी बोली की लड़ाई में जो विराट संग्राम हुआ था, उसके तोपों की गड़गडाहट अभी तक सुनाई पड़ सकती है। अी महावीरप्रसाद द्विवेदी के ही नेतृत्व में इस युद्ध में खड़ी बोली वालों की विजय हुई।

जहाँ तक छापेखानों की स्थापना का सम्बन्ध है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज से ही कुछ हिन्दी पुस्तके पहले प्रकाशित हो चुकी यीं, किन्तु जैसा कि डाक्टर लाल ने लिखा है 'उनकी संख्या बहुत कम थीं, और उनका महत्व भी विशेष नहीं था। श्राधुनिक काल का प्रारम्भ १८३७ से होता है, जब दिल्लो में एक लिथोग्रे फिक प्रेस की स्थापना चुई, तभी से हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन श्रवाध गति से चलता रहा है'।

जिन भूमागों में श्राज हिन्दी बोली जाती है, उन भूमागों में वे ही लोककथायें तथा कहानियाँ प्रचलित थीं जो भारतवर्ष के श्रन्य स्थानों में प्रचलित थीं। डाक्टर लाल ने यह लिखा है कि 'हिन्दी उपन्यास के क्रमिक विकास का मूल तोता-मैना श्रीर सारंगा सदावृज

८ श्रा० हि॰ सा० वि॰, पृ० १४

जैसी कहानियों में खोजना पड़ेगा, जिनका उद्गम उत्तर भारत में पचितत मीखिक कथाओं से हुआ जान पड़ता है। इन कथाओं का उल्लेख हमें कालिदास के समय से ही मिलता है।' दूसरे शब्दों में डाक्टर लाल के वक्तव्य का यह श्रर्थ हुश्रा कि हिन्दी उपन्यासी श्रथवा कहानियों के श्रादिपुरुष की खोज में हमें उस युग में जाना पड़ेगा जन हिन्दी थी ही नहीं, इसलिए उन युगों की कहानियाँ न केवल हिन्दी कहानियों की बल्कि समस्त भारत की कहानियों की जननी थी। डाक्टर लाल ने जिस प्रकार श्रासानी से यह कह दिया कि तोता-मैना श्रीर सारंगा सदावृज श्रादि कहानियों का उद्गम उत्तर भारत में प्रचलित मीखिक कथाश्रों से हुआ जान पड़ता है, श्राधुनिकतम खोर्जे ऐसे श्रनुमानों की पुष्टि नहीं करतीं । सच बात तो यह है कि कहानियों के विकास की खुद एक बहुत बड़ी कहानी है। हितोपदेश में जिन कहानियों को इम बचपन में पढ़ते हैं, वे न मालूम किस-किस रूप में कहाँ-कहाँ मीजूद हैं। फेवल कोई अज्ञ व्यक्ति ही यह कहने का साहस कर सकता-है कि श्रमुक कहानी निश्चय रूप से श्रमुक स्थान से ली गई। जो कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी वॅगला श्रादि भारतीय मापाश्रों को उत्तराधिकार सूत्र में कहानियों की जो थाती मिली थी, वह किसी भी हालत में यूरोपीय भाषात्रों को उत्तराधिकार सूत्र में प्राप्त याती से कम नहीं थी। फिर भी यहाँ यूरोप की तरह आधुनिक कथासाहित्य की उत्पत्ति क्यों नहीं हो सकी, यह इस बात से समक में प्रा जायेगी कि यहाँ उस वर्ग का विकास ही नहीं हुम्रा जिसके तत्वावधान में, जिसकी देखरेख में तथा जिसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्राधिनिक कथासाहित्य की सृष्टि हुई। तभी हम देखते हैं कि ईसा के पहले ही भारतवर्ष का प्राचीन कयासाहित्य बहुत समुन्नत होने पर भी, यूरोन में तो चौदहवीं रातान्दी में वकािसयो, हकामरन (१३५३) तथा 'कॅन्टरवरी टेल्स' की रचना होती है किन्तु भारतवर्ष में

श्राधुनिक उग्न्यास तथा कहानी साहित्य का प्रारम्भ १६वीं सदी के पहले नहीं हो पाता।

मिलक मुहम्मद जायसी—हमें इस श्रवसर पर कथासाहित्य के इतिहास की पूरी-पूरी श्रालोचना नहीं करनी है, किन्तु फिर भी हम इस बात पर ध्यान दिये बगैर नहीं रह सकते कि मारतवर्ष में कहानियो को घार्मिक या पौराणिक प्रभाव से मुक्त होने मे बहुत दिन लग जाते हैं। मध्ययुग की रचनाश्रों में मलिक मुहम्मद जायसी रचित पद्मावत को एक ऐसी प्रेम कहानी हम कह सकते हैं, जिसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक प्रेमकाव्य है। इसकी रचना सम्वत् १५६७ या १५४० ई० में हुई थी। श्री गुलावराय ने इस पुस्तक का वर्णन इन शब्दों में लिखा है 'पद्मावत में राजा रतनसिंह श्रीर सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। इन दोनो का मिलन होरा-मन तोता ने कराया था... .इस कथा में प्रेम साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाया गया है। यह कथा श्रिधिकांश ऐतिहासिक है। कवि कल्पना के श्रनुसार इसमें हेर फेर श्रवश्य किया गया है। पूर्वाद कल्पित है किन्तु उत्तराद का बहुत कुछ ऐतिहासिक श्राधार है। भौतिक प्रेम के साथ श्राध्यात्मिक प्रेम की भी मलक दिखलाई गयी है। १९ इतने ही वर्णन से ज्ञात होगा कि इस कथा में बाद के युग के अर्थात आधुनिक प्रेममूलक उपन्यास के उपादान मौजूद हैं। इन पर पहले की कथाओं का बहुत जबरदस्त प्रभाव रहा है।

इंशात्रक्ला खाँ—इंशात्रह्मा खाँ रचित उदयभान चरित या 'रानी केतकी की कहानी' से हिन्दी उपन्यास साहित्य का ब्रारम्भ होता है। १०

सैयद इशाश्रह्मा खाँ के विषय में यह विशेष दृष्टव्य है कि उनके पूर्वज समरकन्द से भारतवर्ष में भाग्य की तलाश में श्राये थे। वे पहले

९हि॰ सा॰ सु॰, पृ॰ ३४ 🔭 श्रा० क॰ सा॰, पृ॰ २४

मुगल दरनार के श्राश्रित होकर रहे, किन्तु उनके समय में मुगल साम्राज्य का रहा सहा नाम भी जाना रहा, तब उनके पिता मुशिदानाद जाकर वस गये। इन प्रकार उनको जीवन के सम्बन्ध में बहुत विलक्ष तजर्वे हुये। विदेशी होतं हुये भी उन्होंने उर्दू पर श्रव्छा श्रधिकार प्राप्त किया, हिन्टी गद्य के तो खैर वे प्रवर्तकों में गिने जा सकते हैं। भाषा के सम्बन्ध में इनके क्या श्रादेश थे, यह इन्हीं के शब्दों में सुना जाय—

'एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्वान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी किहेंये जिसमें हिन्टी छुट और किसी बोली का पुट न मिले; तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। वाहर की बोली और गँवारी कुछ इसके बीच में न हो.....एक कोई बड़े पढ़े-लिखे, पुराने-धुराने, डाँग, बूढ़े, घाग यह खटराग'लाये.....और लगे कहने, यह बात होती दिखाई नहीं देती। हिन्टीपन भी न निकले, और भाषापन भी न हो। बस जैसे भले लोग—अव्छो से अव्छे—आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब डील रहे, और छाँव किसी की न पड़े, यह नहीं होने का। '१९

इस उद्धरण से स्पष्ट है प्रवृत्ति बोलचाल की भाषा को अपनाने की श्रोर है, श्रवश्य बोलचाल की भाषा से मतलव अच्छे से श्रच्छों की श्रयांत् उच्चवर्ग की बोलचाल से हैं। श्रभी तो हमारे साहित्य में दूसरे लोगों की बोलचाल का प्रश्न वीसियों वर्ष तक उठने का नहीं है, फिर भी उस युग में लिम पंडिताऊ तथा मौलवियाना शैली की श्रोर लोगों का मुकाव था उसको देखते हुये, इस प्रवृत्ति को प्रगतिशील मानना पहेगा। श्री गुलावराय ने इस सम्बन्ध में सहीरूप में लिए। है— 'भाषायन से मुमलमानों का श्रिभप्राय संस्कृत मिश्रित हिन्दी से था...

<sup>्</sup>रैहि॰ भा॰ सा॰ वि॰, पृ॰ ६४१

इंशाश्रक्षी की भाषा शुढ़ हिंदी क्ष्य हिंदी हैं। प्रकार हैं, किन्तु उसमें फारसी का प्रवाद लिंदित होता है। '१२ हैं प्रकार हम देख सकते हैं कि इंशाश्रल्ला के सामने भाषा का निर्माण कर तब उसमे लिखने का सवाल था, इस प्रकार उनका कार्य दोहरा कठिन था।'

सदल सिश्र—रानी केतकी की कहानी के साथ-साथ सदल मिश्र रचित नासिकेतोपाख्यान का भी इस अवसर पर उल्लेख किया जा सकता है। यह पुस्तक फोर्ट विलियम कालेज में लिखी गयी थी। ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को देशी भाषाओं से परिचय कराने के लिए एक कालेज खोला था, इसमें लल्लुलालजी श्रीर सदल मिश्र हिन्दी के श्रध्यापक नियुक्त हुये। इस कालेज के श्रध्यच जान गिलिकिए ने उन्हे इस बात का भार सौंपा कि वे हिन्दी पाठ्य पुस्तकों की रचना करे. जिससे हिन्दी सीखने वालों को श्वासानी हो। इस -प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने हिन्दी के निर्माण में जो कार्य किया वह बहुत महत्वपूर्ण है, अवश्य उन्होंने अपने उद्देश्यों की पर्ति के लिए ही ऐसा किया था, इसमें सन्देह नहीं। इन लोगों ने खड़ी बोली को ही श्रपनाया, किन्तु यह कोई श्राकस्मिक वात नहीं थी वल्कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे हिन्दी सीखना-सिखाना चाहते थे, वह खड़ी बोली से ही सिद्ध होता था इसीलिए उसे श्रपनाना स्वामाविक था। फिर भी सदल मिश्र छलाँग मार कर खड़ी बोली को अपना न सके, बल्कि हरिग्रीघ के श्रनसार उनकी भाषा खड़ी बोली श्रौर व्रजमाषा के बीच में थी। श्रमी भाषा में प्रयोग हो रहे थे। श्रभी स्वाभाविक रूप से शुद्ध खडी बोली का इम इस पुस्तक में दर्शन नहीं पाते । इनकी भाषा में ब्रजभाषा का प्रभाव स्पष्ट है। वे बहुवचन ब्रजमाषा के तरीके से 'न' लगाकर बनाते थे। कहीं-कहीं पूर्वी बोली का भी प्रभाव है, फिर भी भाषां को सरल बनाने की त्रोर उनका प्रयास स्पष्ट है।

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup>हि० सा० सु०, पृ० १३२

राजा शिव प्रसाद—राजा शिव प्रसाद (१८२३-१८६३ ई०) ने राजा भोज का सपना लिखा। इन्होंने उर्दू मिश्रित हिन्दी लिखी। उनकी भाषा अब भी आधुनिक उपन्यास के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें अनुप्राप्त की भरमार है, और बहुत से स्थानों पर तुकवन्दी पूर्ण्रू से मिलती है। श्री गुलावराय ने इस पर ठीक ही लिखा है कि 'यदापि लोग भाषा में सरलता लाने का उद्योग करते थे, तथानि वे सर्वथा पद्य के अभाव से मुक्त न थे।'

भारतेन्दु हरिख्रन्द्र-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-८४) के नाम से हिदी में एक युग ही चल गया है। इस समय तक हिंदी में जो दो धाराये चल रही थी, एक हिन्दी को संस्कृत बना डालना चाहती थी, दूसरी उस उदूँ बना देने के लिए उद्यत थी। भारतेन्द्र ने इन दोनों के बीच में एक मार्ग ब्रह्ण किया। 'वे न तो हिंदी को उद् वनाना चाहते थे न संस्कृत । वे हिंदी को उसका निजी रूप देना चाहते थे... भारतेन्ट्रजी श्रपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों को स्थान देते थे, जिनका व्यवहार रोजाना की बोलचाल में होता, श्रीर उर्दू के उन्हीं शब्दों का व्यवहार करना उचित सममाने थे जिनको जनता ने श्रपना लिया था। १९३ दूसरी श्रोर हिंदी भाषा को वतंमान रूप प्रदान करने में उनका श्रीर भी दान है। वे जिस युग में थे उस युग में गरा में तो खड़ी बोली स्वीकृत हो चुकी थी श्रीर उसका रूप बहुत कुछ निखर चुका था, किन्तु पद्य में श्रभी यह मागड़ा चल रहा या कि वजभाषा कविता की मापा रहे अथवा खड़ी बोली ही कविता में श्रवनाई जाय। भारतेन्द्र स्वयं व्रजभाषा के विद्वान् थे, ग्रीर वनमापा में कविता लिखने में उन्हें गहुत सफलता भी मिज चुकी थी. किन्तु उन्होंने युग के ढाल की देख कर खड़ी शेली में कविता लिखना

१३ वही ए० १३५

धारम्म किया। उन्होंने खड़ी बोली में कुछ किताय यह देखने के लिए खिलीं कि वे सफल रहती हैं या नहीं, और उन किताओं को उन्होंने आरतिमित्र में प्रकाशित करवाया। १८८१ (पहली सितम्बर) के आरतिमित्र में उन्होंने अपने छन्द के साथ यह पत्र भी छपाया था—

'प्रचलित साधुमाषा में कुछ किता मेजी है। देखियेगा इसमें चया कसर है, श्रीर किस उपाय के श्रवलम्बन करने से इसमें काव्य सौन्दर्य बन सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से श्रागे से वैसा परिश्रम किया जायेगा। १९४

खड़ी बोली में कविता'लिखने में भारतेन्दु को प्रोत्साहन न मिला, इसिलए उन्होंने इस'दिशा में आगे परिश्रम नहीं किया । उस युग में अजमान्ना और खड़ी बोली के तुलनात्मक गुणावगुण पर बहुत तुमुल वादिववाद चल रहा था, जैसा कि डाक्टर रामविलास ने लिखा है बाद के ब्रजमान्ना प्रेमियों ने इस सम्बन्ध में भारतेन्दु को कविता में सफलता न मिलने की बात को एक तर्क के रूप में इस्तेमाल किया और कहा कि जब भारतेन्दु को ही कविता में सफलता न मिली तो और कहा कि जब भारतेन्दु को ही कविता में सफलता न मिली तो और कहा कि गिनती में हैं। इस सम्बन्ध में खड़ी बोली की अन्तिम विजय के लिए अभी कुछ और समय की आवश्यकता थी।

भाषा को इस प्रकार निखार कर श्राष्ट्रनिक वाहन बनाने में बहुत बड़ा हाथ बंटाने के श्रातिरिक्त भारतेन्द्र ने लगभग १०० 'पुस्तके लिखी १० जिनमें चौदह नाटक श्रीर कई प्रइसन भी थे। इस 'प्रकार हिन्दी साहित्य में उनका दान बहुत भारी है, किंतु इस स्थान पर उनके नाम का उल्लेख इसलिए यहाँ विशेष रूप से किया जा रहा देह कि खड्ग विलास प्रेस से 'पृश्व प्रकाश चन्द्र प्रभा' नामंक एक

<sup>&</sup>lt;sup>९,४</sup>भा० यु० पृ० १६८

<sup>&</sup>lt;sup>९५</sup>हि० भा॰ सा० वि० ५०६

उपन्यास उनके नाम से प्रकाशित, हुआ या, ( अवश्य इस उपन्यास के असली रचिता कीन हैं इस सम्बन्ध में मतमेद है। शिवनन्दन सहाय के अनुसार यह किसी दूसरे व्यक्ति का अनुवाद किया हुआ है। भारतेन्दु ने केवल इसकी पांडुलिपि को शुद्ध कर यत्रतत्र इसमें परिवर्तन किये थे)। श्री गगाप्रसाद के अनुसार इस पुस्तक के कथानक में रुद्धिवादी और प्रगतिशील विचारों के सधर्म प्रदर्शन के पश्चात् प्रगति की विजय होती है। इसके अतिरक्ति कविवचनसुधा नामक अपनी पत्रिका में उन्होंने कुछ आपवीती कुछ जगबीती नाम से एक कहानी प्रकाशित करना शुरू किया था, किन्तु उसे पूरा न कर सके। इस प्रकार उपन्यास साहित्य के स्त्रेत्र में वे स्वयं विशेष सफल नहीं रहे किन्तु फिर भी उन्होंने अपनी देखरेख में कई उपन्यासों की रचना करवाई। इन बातों के कारण भारतेन्द्र का नाम इस अवसर पर भी अवश्य उल्लेखनीय हो जाता है।

वालकृष्ण भट्ट—पंडित वालकृष्ण भट्ट (१८४४-१६१४) ने 'नृतन ब्रह्मचारी' श्रीर 'सी श्रजान एक सुजान' पुस्तक लिखी। उनकी भाषा में महावरों का खूब प्रयोग है, श्रीर वे बोलचाल के शब्दों का खूब प्रयोग करते थे।

हॉ कहीं-कहीं लम्बे उपदेशों का बाहुल्य है श्रीर उनसे पाठक का जी कवने लगता है। टाक्टर रामविलास के श्रनुसार ''इन दोगों के होते हुये भी उपन्यास कला के विकास में इस कृति का विशेष स्थान है। यथार्थ नित्रण की श्रीर इसमें काफी सुकाव दिखाई देता है। यह उस युग के नाटकों के प्रभाव के कारण है। भाषा पात्रों के श्रनुकृत गढ़ी गयी है। नीकर, दासी, चीकीटार श्रादि श्रवधी में बोलते हैं, पुलिस के श्रादमी उदूं में। पढ़े-लिखे बात्रू लोगों की मापा में श्री की का भी पुट रहता है। 'में श्राप लोगों के प्रयोजन को सेकेन्ड करता है' इत्यादि। कहीं-कहीं पात्र नाटकों की भीति स्वतः श्रीर

प्रकारय दोनो प्रकार से बातचीत करते हैं। मट्टजी ने अपने उपन्यास को देश काल की सीमाओ में मजबूती से बाँधा है। उन्होंने पृष्ठभूमि के चित्रण के लिए अवध का भौगोलिक वर्णन आवश्यक समका है। ..मट्टजी कोरे किताबी विद्वान नहीं थे। स्त्रियों के सूप फटकारने और हाथ नचा कर वाग्वाण वरसाने को उन्होंने उतने ही ध्यान से सुना था जितने ध्यान से मेघदूत पढ़ा था। ...चरित्र-चित्रण में मट्टजी आकृति निदान की ओर विशेष आकृष्ट थे। ... व्यंगपृर्ण चित्रण में वे प्रेमचन्द्र की याद दिलाते हैं जैसे बुद्धदास जैन का चित्र—'पानी चार बार छानकर पीता था, पर दूसरे की थाती समूची निगल जाता था, बकार तक न आती थी।"

'सी श्रजान श्रीर एक सुजान' का कथानक क्या है, इसके सम्बन्ध में भी एक वाक्य में बता दिया जाय। 'सेठ हीराचन्द के दोनों लड़के पिया की मृत्यु के बाद कुसगित में पड़ जाते हैं, श्रीर श्रन्त में उनका एक सुजान मित्र सकट से उनकी रच्चा करता है।' मालूम होता है कि इस प्रकार का कथानक उस युग में बहुत पसन्द किया जाता था, क्योंकि हम देखेंगे कि 'परीच्चा-गुरु' नामक जिस पुस्तक को हिन्दी के प्रथम उपन्यास स्वीकृत होने का गौरव प्राप्त हुश्रा है, उसका भी कथानक कुछ इसी प्रकार है। इस प्रकार के कथानक मे श्रन्तर्निहित उपदेश देने की प्रवृत्ति बहुत ही स्पष्ट है। हम बालकृष्ण भट्ट की इस रचना में ही श्रागे श्रानेवाले युग के लेखको विशेषकर प्रेमचन्द के श्रागमन की सूचना पा सकते हैं।

श्रीनिवासदास—यो तो श्रीनिवासदास (१८५१ - १८८७) के 'परीत्वागुरु' नामक उपन्यास के पहले कई उपन्यासों की रचना हुई, किंतु इसी ग्रन्थ को यह गौरव प्राप्त हुन्ना है कि वह हिदी का पहला उपन्यास कहलावे। 'इसके शीर्षक नीति तत्वों के समर्थन में उद्घृत- श्रंग्रे जी हिदी किविता के रूप में है, कथोपकथन में भी श्रंग्रे जी पुट है।

परन्तु कथा अपने ही समय के समाज की है, श्रीर उसमें आदर्श नहीं ययार्थवाद के ही दर्शन होते हैं-एक श्रमीर का लड़का कुरंगति से किस प्रकार विगढ़ जाता है १६ केवल यही नहीं इसमें यह भी दिख-लाया गया है कि वह अपने एक सब्चे मित्र की सहायता से किस अकार सधर जाता है। " परीचागुर को क्यों हिंदी के प्रथम उपन्यास होने का गौरव पात हुआ, यह सममाना उस हालत में कठिन न होगा, जब इम इस बात को स्मरण रखेंगे कि इस पर श्रंग्रेजी लेखनशैली का प्रभाव है, तथा इसका कथानक की बनावट इस प्रकार है कि उसमें समसामयिक समाज का ग्राच्छा प्रतिफलन हो सकता है। रानी केतकी की कहानी तथा नासिकेता पाख्यान में यह बात सम्भव नहीं थी। लाला श्रीनिवासदास ने तीन नाटक भी लिखे। इनके नाटकों में भी पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट दिन्योचर होता है। इनकी रणधीर प्रेम-मोहनी नामक नाटिका दुखान्त है। यह भी पाश्चात्य प्रभाव के ही कारण है, ऐसा बताया गया है, 🍱 इनकी भाषा में अब वह जड़ता जो पहले के लेखकों में बहुत अधिक थी, करीब-करीब जाती रही है, श्रीर श्रय यह स्पष्ट होता जा रहा है कि श्राधिनिक उपन्यास के लिए उपयुक्त वाइन का विकास बहुत आगे तक हो चुका है।

राधाकृष्णदास—इन्हीं के समसामिक भी राधाकृष्णदास ने 'नि:सद्दाय दिन्दू' नामक एक उपन्यास लिखा। इस पुस्तक के नाम ही से यह ज्ञात हो जाता है कि इस कहानी का सम्बन्ध दिन्दू समाज से है। डाक्टर रामविलास इस पुस्तक की समालोचना करते हुये लिखते हैं 'इस पुस्तक की विशेषता इस बात में है कि लेखक ने सेठ-साहुकारों के लड़कों के बनने-विगड़ने की कहानी छोड़ कर एक ऐसी समस्या की श्रापनी कथायस्तु बनाया है, जिसका सम्बन्ध किसी वर्ग से नहीं, वरन

१६मे ० ग्रा० ए० २१७-१८ १७ मा० म० ए० १३४ १८वही ७३

'पूरे समाज से हैं। हिन्दुश्रों के बारे में लिखते 'हुये वे मुसलमानों को नहीं भूले श्रीर उनमें साम्प्रदायिक श्रीर देशमक्तादोनों प्रकार के मुसलमानों का चित्रण किया है। दो मित्र गोवध बन्द करने के लिए स्थ्रान्दोलन करते हैं, उनका साथ एक मुसलमान सजन भी देते हैं। श्रान्य कट्टरपन्थी मुसलमान षड्यन्त्र करके इन लोगों को मार डालना चाहते हैं, श्रीर श्रन्त में दोनों ही श्रोर के कुछ लोग मारे जाते हैं, यही उसकी कथा है।'

नि:सहाय हिन्दू में जो कथा वर्णित है, उसके कहने मे लेखक ने कुछ विशेष कौशल नहीं दिखलाया है, श्राजकल के दग के उपन्यास पढ़ने के श्रादी पाठक शायद उसे अन्त तक पढ़ने का कप्ट न उठा •संके, कथानक सुसंगठित नहीं है, पात्रों की संख्या आवश्यकता से कहीं श्रिधिक है, किन्तु जैसा कि डाक्टर रामविलास ने बताया है, इस कहानी के पैर यथार्थ की भूमि पर ही टिके हैं। वे केवल कल्पना जगत में विचरण नहीं कर रहे हैं। कुछ जातीयता का भी पुट है। मदन नामक एक नेता को व्याख्यान देते हुये दिखाया जाता है, वे भारत-वासियों के श्रालस्य का वर्णन करते हैं, श्रीर उन पर जो श्रधिक टैक्स लगा हुन्ना है, उस पर त्राफसोस प्रकट करते हैं। साथ ही गन्दी गलियों श्रौर कोठरी के टाटों के वर्णन की श्रोर उनकी जो प्रवृत्ति थी, वह भारतीय उपन्यास साहित्य में पहला प्रयत्न था, ऐसा वतलाया गया है। यह प्रथम प्रयत्न की बात जहाँ तक हिन्दी उपन्यास साहित्य का सम्बन्ध है, सही है, किन्तु बॅगला में इससे पहले ही दीनवन्यु मित्र तथा श्रन्य लेखकों ने गरीबो के जीवन का मार्सिक वर्णन किया था। फिर भी इम डाक्टर रामविलास के इस मन्तव्य से सहमत हैं कि 'निसंदेह राधाकुष्ण-दास में एक महान् उपन्यासकार की प्रतिमा चीजरूप में विद्यमान थी, यदि उसे विकास का अधिक अवसर मिजता तो प्रेमचन्द का मार्ग श्त्रीर भी सरल ग्रीर परिष्कृत हो जाता।' ः

राधाचरण गोस्वामी—रावाचरण गोस्वामी (१८५८—१६२५) ने भी बहुत से उपन्यामों की रचना की, जिनमें विरजा का नाम प्रमुख है। उन्होंने बहुत से उपन्यामों का अनुवाद किया, मालूम होता है इनकी प्रतिमा मुख्यतः अनुवाद सम्बन्ध ही प्रतिमा थी, इसलिए यह कहा है कि 'खेद की बात है कि जो प्रतिमा उन्होंने 'यमपर की याता' में दिखलाई उसे उन्होंने मौलिक उपन्यास रचना में नहीं लगाया। १९९

राधाचरण गोस्वामी श्रन्छे नाटककार भी थे। यो तो इस प्रसग में नाटकों से हमें मतलब नहीं है, किन्तु बूढे मुँह मुहासे नामक अपने नाटक में इन्होंने 'किसान ग्रीर जमीन्दार के संवर्ध की ग्रपनी कथा-वस्तु बनाया है, श्रीर उसमें भी मुसलमान श्रार हिन्दू किसानी की एकता दिखा कर गाँचों के वर्गशुद्ध श्रीर हिन्दू-मुस्लिम समस्याश्रों पर प्रकाश डाला है,'<sup>२</sup>°इसलिए इस प्रसंग में भी इन के नाटक का उल्लेख किया गया । इस दृष्टि से देखने पर राधाचरण गोस्वामी ने प्रेमचन्द से पहले किसान जमीन्द्रार के वर्गयुद्ध का चित्रण श्रपने नाटक मे किया था। डाक्टर रामविलास ने यह भी टिखलाया है उनमें ब्यग की बहुन परि-मार्जित शक्ति थी, इसका सबसे श्रव्छा नमूना 'यमपृर की थात्रा' नामक उनका व्यगपूर्ण निवन्ध है। 'तन मन धन श्री गुसाईंजी के अर्थगा' श्राठ दश्यों का एक छोटा-सा प्रहत्तन है, इसमे उन्होंने दिख-लाया है कि 'मक्तों के लिए गुसाईं जी यो कुछ भी अदेय नहीं है, श्रीर गुनाइँ जी के लिए भक्तों से कुछ भी श्रगाल नहीं है। गुसाईँ जी ने भरतों की सहायता के लिए एक कुटनी को भी नीकर रख छोड़ा है। मुन्दर कियाँ गुमाईं जी की पूजा करने श्राती हैं, उनकी सेवाश्रो के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है—'समर्पग्'। नेठः

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup>मा० प्र० पृ० १३२-३३ २ <sup>२ ६</sup>मा० प्र८ प्र० द्रह

रूपचन्द एक धनाढ्य व्यक्ति हैं जो धन के बोम, से धर्म भिरु हो गये हैं। पाप की कमाई पचाने के लिए गुरु का श्राशीर्वाद श्रावश्यक है। इस आशीर्वाद के लिए गुसाईजी सेठ की बहू के समर्पण का मॉग करते हैं। सेठ थ्रौर सेठानी दोनों गुसाईजी की श्राज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस समाज के वे रतन हैं; उसमें ऐसी बातों से सम्मान घटने के बदले बढ़ता ही है। गुसाईजी की मनोकामना पूरी होती, श्रीर सेठ रूपचन्द को श्राशीर्वाद भी मिल जाता यदि सेठजी के पुत्र गोकुल ने बाधा न डाली होती।' उसे नई शिला की हवा लग चुकी है, श्रौर यद्यपि माता-पिता उसे सनातन लीक पर ही चलने को बारबार ब्रादेश देते हैं, फिर भी वह श्रपने नये विचारों पर दृढ़ रहता है। श्रन्त में सेठ बहू को गोसाई जी के यहाँ मेज तो देते हैं, लेकिन गोकुल की कुशलता से गोसाई जी को हवालात की हवा खानी पड़ती है। १२१ इसी प्रकार अन्य नाटको मे भी वे बरावर प्रगतिशील दृष्टिकी ख का परिचय देते हैं श्रीर उनकी सद्दानुभूति नवीन शिन्तितवर्ग के साथ है, यह स्पष्ट हो जाता है। वे स्वय गोसाई थें. तथा बहत ही प्रति-क्रियावादी वातावरण मे पले थे, इसिलए उनकी प्रगतिशीलता श्रौर भी स्तत्य है।

किशोरीलाल गोस्वामी—किशोरीलाल गोस्वामी ने बाबू देवकी-नन्दन खत्री से पहले 'कुसुमकुमारी' की रचना की थी, किन्तु घटना-चक के कारण इसका प्रकाशन १६०१ के पहले न हो सका जब कि चन्द्रकान्ता का प्रकाशन १८६१ में ही हो चुका था। प्रकाशन की दृष्टि से देवकीनन्दन किशोरीलाल से पहले हैं किन्तु रचना की दृष्टि से किशोरीलाल देवकीनन्दन से पहले पढ़ते हैं, हमने इसीके अनुसार उनको पहले गिनाया है। श्री रामरतन मठनागर ने प्रेमचन्द को प्रत्यक्त-

२१वही पृ० ६०

रूप से किशोरीलाल की घारा का परिपोपक बतलाया है, इससे उनका कितना महत्व है, यह स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते हैं 'प्रमचन्द से पहले हिन्दी उपन्यास में तीन घाराय वह रही थों जो क्रमशः इस प्रकार खाई—(१) देवकीनन्दन के उपन्यास चन्द्रकान्ता के साथ तिलस्मी खीर ऐयारी उपन्यास, (२) किशोरीलाल गोस्तामी के साथ सामाजिक उपन्यास खीर ऐतिहासिक एवं सामाजिक प्रेम रोमांच ख्रीर (३) गोपालराम गहमरी के साथ जामूसी, पुलिस ख्रीर साहसिक उपन्यास, ये तीनो घाराये प्रमचन्द के समय (१६१६) तक साथ-साथ चलती रहीं, छोर जब प्रेमचन्द ने हिन्दी उपन्यास चेत्र में सेवासदन के साथ पदार्थण किया तो वे वास्तव में किशोरीलाल गोस्त्रामी के चेत्र में उत्तर रहे थे। १२२

सभी समालोचकों ने किशोरीलाल गोस्वामी की शतमुल से प्रशासा की है, ग्रवश्य वे श्रपने युग की सोमाओं से वंधे हुये थे। श्री मा ने लिखा है कि 'उनकी रचनाओं में साहित्यिक सौन्दर्य का ग्रमाव नहीं है किन्तु वह सौन्दर्य कहीं-कहीं ग्रावश्यकता से ग्रविक चरकोला ग्रौर कुप्रभावोत्पादक हो गया है। उनके रस संचार की प्रणाली कुछ-छुछ ग्रसात्विक भावों ग्रौर दृश्यों को भी श्रपने साथ रखती हुई-सी दीख पहती है। किर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मीलिकता के नाते हिन्दी के इस च्लेत में बड़ी मुस्तेदी से काम किया, ग्रौर उनमें उपन्यासकार होने की सची चमता थी। यह दृसरी नात है कि उस चमता को वे नहुत ग्रच्छी ढंग से बहुत ग्रच्छी रुचि के साथ काम में न ला सके। १२३

किशोरीलाल के प्रथम उपन्यास 'कुषुमकुमारी' की प्रेरणा उन्हें कहीं से मिली, इस सम्बन्ध में लिखते हुये डाक्टर लाल ने लिखा है

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> प्रे॰ श्र॰ पु॰ २१८.१६ <sup>२३</sup> प्रे॰ स॰ पु॰ ६

कि उन्हें 'यह प्रेरगा रीति कवियों से मिली, जिन्होंने श्रपने मुक्तक काव्यों के लिए नायिका भेद एक ऐसा विषय चुना जिसका सम्बन्ध मूलरूप से नाटकों से ही था। किशोरीलाल स्वयं उसी परम्परा के कवि थे, उन्होंने नायिका भेद तथा श्रन्य रीति साहित्य का श्रन्छा श्रध्ययन किया था। इसलिए जन वे उपन्यास लिखने बैठे तन उन्हें केवल एक सुसंगत प्रेम कहानी की कल्पना करनी पडी, ऋौर उसमें उन्होंने प्राचीन कवियों की परम्परा के अनुसार प्रेम-सम्बन्धी विविध प्रसगों को यथावसर अनेक अध्यायों में गद्यात्मक भाषा मे जड़ दिया । उनकी 'तारा', 'ग्रॅगूठी का नगीना' तथा श्रन्य उपन्यास हर्ष श्रीर राजशेखर के संस्कृत प्रेम नाटकों के स्मरण दिलाते हैं। परम्गरा-गत प्रेम-ग्रमिसार, मान, परिहास इत्यादि इसमें भरे पडे हैं। यह कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं कि किशोरीलाल ने प्रेरणा के लिए पीछे की श्रोर विशेषकर संस्कृत साहित्य की श्रोर दृष्टिपात किया, बात यह है कि भारतवर्ष में साहित्य के नाम से जो कुछ भी था, उसमें सर्वप्रथम सस्कृत साहित्य का ही स्थान था। फिर भी इन लेखकों ने नये युग को भी ग्रपनाया, इसमें सन्देह नहीं। उनकी भाषा, शैली तथा कथानक का ताना-वाना इस वात की साची देते हैं।

इस युग के प्रधान उपन्यास लेखक होने के श्रांतिरक्त किशोरी-लाल को हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी के रचियता होने का भी गौरव प्राप्त है। जून १६०० में उनकी 'इन्दुमती' नामक कहानी, 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। इस कहानी के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि 'इस पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की स्पष्ट छाप मिलती है, यहाँ तक कि यदि इसे भारतीय वातावरण के श्रनुक्ल उसका रूपान्तर भी कहें तो श्रत्युक्ति न होगी। इन्दुमित भी मिरांडा की भाँति विन्थाचल के सधन बन में श्रपने पिता के साथ रहती है जहाँ उसने श्रपने पिता के श्रांतिरक्त किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था। एक

दिन वह ग्रचानक पेड़ के नीचे एक सुन्दर नवयुवक-प्रजयगढ़ के राजकुमार चन्द्रशेखर को देखती है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहीम लोदी को मार कर भागा हुआ था और जिसका वीछा लोदी का एक सेनापांत कर रहा था। इसी टौड-घूप में उसका घोडा मर गना, श्रौर वह भुखा-प्यासा पेड के नीचे पडा था। इन्दुमती श्रौर चन्द्रशेखर प्रथम दर्शन में ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उन्दमती का बृद्ध पिता जो वास्तव में देवगढ़ का राजा था, श्रोर इबाहीम लोदी द्वारा राज्य छिन जाने पर अपनी एक-मात्र कन्या के साथ जगल में रहता था, टेम्पेस्ट के पास्पेरो की भाँति युगल प्रेमी के प्रेम की परीचा लेने के लिए चन्द्रशेखर से कठिन परिश्रम कराता है, श्रीर स्वय पहाड़ी के पीछे खड़े होकर नवयुवक हृद्यों का प्रेम सभापण सुनता है। अन्त में दोनां का विवाह हो जाता है, क्योंकि इन्दुमती के पिता ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो इब्राहीम लोदी को मारेगा, उसीको वह श्रपनी कन्या व्याहेगा । चन्द्रशेखर ने श्रनजाने ही यह प्रतिशा पूरी कर टी थी, श्रीर इन्द्रमती के प्रति उसका प्रेम भी सचा था, इससे विता ने दोनों का विवाह कर दिया। इस प्रकार शेनसपियर के टेम्पेस्ट श्रीर इसी प्रकार की एक राजपूत कहानी के संमिश्रण से हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी की रचना हुई। १२४

दस प्रकार किशोरीलाल ने एक श्रोर सस्कृत साहित्य से प्रेरणा ली, दूसरी श्रोर श्रंप्रेजी साहित्य से भी दोनो हाथो से जो कुछ भी मिला उसे बटोरा। स्वामाविक रूप से हर युग में हशी प्रकार के नाहित्य का उद्भव हो एकता था, जो एक तरफ पाश्चात्य श्रीर दूसरी नरफ भारतीय प्राचीन माहित्य से श्रनुष्ठरणा लेता हो, तथा

<sup>,</sup> २४ आ० हिंद साट वि० ए० ३२३

जिसका सम्बन्ध यहाँ के युर्ग तथा समाज से केवल चर्म गंभीर हो। फिर भी इस युग में अप्रेजी राज्य तथा शिला के कारण एक ऐसे तबके का उदय हो चुका था जो अपने अवसर समय में इस प्रकार के उपन्यासों तथा कहानियों को पढ़ना पसन्द करता था, इसीलिए इस दिशा में बराबर उन्नति होती गई।

यद्यपि 'इन्दुमती' में जिस प्रकार प्रेमिक-प्रेमिका का प्रथम संदर्शन हुआ है, वह हमे सामन्तवादी युग की ही याद दिलाती है, किन्तु ऐसा जात होता है कि अन्य उनन्यासों में विशेषकर 'श्रॅंगूठी का नगीना', 'कुसुमकुमारी' इत्यादि में नायक-नायिका नवीन युग के नये ढग से एक दूसरे के मार्ग में प्रथम बार आते हैं। 'श्रव नायक-नायिका से रेल में नाव मे अथवा पानी बरसने के कारण भाग कर खड़े हुये किसी घर के बरामदे में मिल जाया करते हैं और प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है, जो प्रेमपत्र अभिशार इत्यादि रीतियों से सिचित होकर कमशः पछ्ठवित होता है, और सयोग और दैव घटनाओं की सहायता से उनका मिलन भी हो जाता है' कि किशोरीलाल फिर भी तिलस्मी और ऐयारी के मोह से अपने को मुक्त नहीं कर पाये। उनकी लखनऊ की क्रव में तिलस्म और ऐयारों का चित्रण है, 'शोणिततर्पण में जिसमे १८५७ के सिपाही निद्रोह का हाल है, सरदार रोमसिह की जासूसी का विशद वर्णन है जो नाना साहेत्र और तातियाँ टोपी के सहायक रावर्ट मैकेयर, श्रव्युल्ला तथा उनके लुटेरे साथियों को बन्दी बनाता है।'

किशोरीलाल गोस्वामी ने ६०' से अधिक उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचन्द के पहले हिन्दी जगत में उनके उपन्यास तथा देवकीनन्देन खत्री के उपन्यास सबसे श्राधिक पढ़े जाते थे। बिना किसी प्रतिवाद के भय के यह कहा जा सकता है कि प्राक् प्रेमचन्द युग के वे सबसे बड़े

1 12 - 2 1 7

२५वही पृ० ३००

उपन्यास लेखक थे, इसलिए यह उचित ही था कि उनकी सेवाश्रों के कारण उनका श्रभिनन्दन करने के लिए वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बाइसमें श्रधिवेशन के सभापति बनाये गये। नामकी दृष्टि से देवकी-नन्दन का ही श्रधिक नाम हुआ तथा उनके उपन्यास ही हिन्दी जगत में श्रधिक प्रचलित हुथे, किन्तु जैसा कि भटनागर ने लिखा है वे ही नवीन युग का निर्णय कर रहे थे न कि देवकीनन्दन। देवकीनन्दन तो श्रपने उपन्यासों में एक बीते हुथे युग, बिल्क एक मृतप्राय शेली का श्रमुसरण कर रहे थे। नवीन युग में उसका कोई स्थान नहीं था। श्रपनी रोतिवद्धता तथा एक हद तक गतानुगितकता के बावजूद हम देखेंगे कि किशोरीलाल ही प्रेमचन्द के प्रत्यन्त साहित्यक पूर्वज हैं न कि श्रन्य कोई लेखक।

देवकीनन्दन खत्री—हिन्दी उपन्यास लेखकों में देवकीनन्दन खत्री ह्मी युग में हिन्दी साहित्य के गगन में उदित हुये, श्रीर जैसा कि हम बतला चुके हैं, उस युग में उनसे बढ़कर कोई इस ग्राकाश में चमका ही नहीं। प्रेमचन्द जी ने उपन्यास कला पर कुछ बहुत श्रन्छे लेख लिखे हैं, उनमें वे एक स्थान पर श्रनुमान करते हैं कि खत्रीजी ने 'चन्द्रकान्ता' श्रीर 'चन्द्रकांता सन्तित' का बीजांकुर 'तिलस्मी होशक्वा' से ही लिया होगा।' इस उस युग में उनके उपन्यासों की इतनी धूम रही कि कहा जाता है कि बहुत से उद्देशलों ने इसलिए हिंदी पढ़ी कि वे उनकी पुस्तकों को पढ़ कर मजा उटा सकें। उनकी रचनाश्रों में श्रालीकिक घटनाश्रों श्रीर रोमान्सों को भग्मार है। श्री रामरतन मटनागर ने ठीक ही लिखा है कि उनके उपन्यासों में 'चरित्र-चित्रण नहीं, भावों का घात-प्रतिवात नहीं, मनोविकारों का विश्लेपण नहीं, पात्रों में व्यक्तित्व नहीं। केवल कथा मात्र है—कुत्र्हल-प्रधान

वह कु० वि० पृ० दर

मनोरंजन की किताब द्दाथ में ली कि खाना पीना गया।...खत्रीजी की रचना-शक्ति कल्पना एवं वर्णन-शक्ति श्रद्धितीय थी। १२७

उनके उपन्यासों मे राधाचरण गोस्वामी की तरह किसी प्रकार समाज-सुधार या प्रगति की स्रोर रुक्तान नहीं है, इन उपन्यासों का एक मात्र उद्देश्य पाठको का मनोरंजन करना है, श्रीर वह मनोरंजन भी बहुत निम्नकोटि का मनोरंजन है। उच कोटि की बौद्धिकतापूर्ण बातचीत, प्रचलित समाज की ऋसंगतियों का उद्घाटन, वर्गयुद्ध के चित्रण, विचारों के द्रन्द ग्रादि से भी मनोरंजन हो सकता है, किन्तु इम देवकीनन्दन रचित चन्द्रकान्ता, चन्द्रकांता सन्तति, कुसुमकुमारी, काजर की कोठरी, नरेन्द्र मोहिनी, वीरेन्द्र वीर आदि उपन्यासीं में जिस प्रकार के मनोरंजन का प्रयास पाते हैं, वह चमत्कारिक घटनाश्रों के वर्णन से होने वाला मनोरजन है। हाँ, उनकी भाषा चलती हुई श्रीर मुहाविरेदार होती थी, इस दृष्टि से उनकी भाषा उनके भावों के लिए सर्वथा उपयुक्त वाहन थी। श्रद्भुत ' कल्पना-शक्ति के श्रितिरिक्त उनकी भाषा भी उनकी जर्नाप्रयता का कारण-स्वरूप थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। उनकी भाषा में श्राकर हिन्दी गद्य श्रव एक ऐसे सोपान पर पहुँच चुका है जब उसमें प्रेमचन्द की तरह कलाकार का उदय हो सकता है।

प्रेमचन्दजो ने यह अनुमान अवश्य किया है कि देवकीनन्दन खत्री ने फारसी से तिलस्मी ढग प्रहण किया है, किन्तु देवकीनन्दन ने केवल अनुवाद, सकलन या अनुकरण ही किया, ऐसी बात नहीं है, बिल्क जैसा कि डाक्टर लाल ने कहा है उन्होंने 'अपनी अद्भुत कल्पना-शक्ति और कल्पना के बल से उनमें इतना कौशल और अलीकिकत्व मर दिया कि वे उद्देशीर फारसी के तिलस्मो से कहीं

२७ प्रे० अ० ए० २१६

श्रिधिक श्रद्भुत श्रीर श्राकर्षक वन गये। चन्द्रकान्ता श्रीर चन्द्र-कान्ता सन्तित के तिलस्म श्रद्भुत कौशलपूर्ण श्रीर श्रपूर्व है। खत्री की देखा-देखी अन्य लेखकों ने भी कितने ही नये तिलस्मों की सृष्टि की। धीरे-धीरे तिलस्मो का प्रचार इतना श्रथिक बढ़ा कि सामाजिक ग्रौर ऐतिहासिक उपन्यासों मे भी तिलस्मो का प्रयोग किया जाने लगा । ये तिलस्म इतने यथार्थवादी ढंग में वांखत हुये श्रीर इतनी श्रधिक संख्या में लिखे गये कि तिलस्मी उपन्यासी के पाठक सभी जगह तिलस्म ही तिलस्म देखने लगे, श्रीर कुछ पाठकों को तो ऐसी आशंका होने लगी कि कहीं उनके पेरो के नीचे कोई तिलस्म न हो। तिलस्मो के मूल-रूप में अतिपाकृत भावना का आरोप न था। तिलस्म की सृष्टि में श्रद्भुत कौशल श्रीर श्रनोखी सुक्त की श्रावश्यकता होती थी। उसकी उलमन लखनऊ के भूल-भुलैयों की तरह चक्कर में डाल देने वाली होती थीं। तिलस्म का रहस्य न जानने वाला मनुष्य चाहे कितना ही चतुर क्यो न हो, तिलस्म में पड़ कर चक्कर में पड़ जाता था। परन्तु पिछले खेवे के लेखको में इस प्रकार के श्रद्भुत तिलस्म सृष्टि करने की स्मता न थी, इस कारण वे क्रमशः श्रतिप्राकृत सुकों से काम लेने लगे थे। स्वयं देवकीनन्दन खत्री के उपन्यासों में भी इस प्रकार के श्रविपाकृत प्रसङ्ग श्राने लगे थे, यथा, तिलस्मी खडार के छुलाने मात्र से मनुष्य के शरीर में विजली लगने की-सी सनसनी पैटा होती थी, श्रीर वह वेहोश हो जाता था, श्रीर तिलस्मी तलवार कमर के चारों श्रीर लंपटी जा सकती थी।

हम यदि इस प्रकार की श्रालों किक कथा श्रों से पूर्ण उपन्यामों की रचना के लिए देवकीनन्दन लागी को यह कहकर दोप दें कि उन्होंने ग्रापनी प्रतिभा का दुनपयोग किया, तथा उन्होंने उससे वह सामाजिक. अकाम नहीं लिया जी उन्हें लेना चाहिये था, तो यह समालोचना

केवल ऊग्री श्रालोचना होगी। इससे किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं होगा। फिर इस चेंत्र में वे अकेले नहीं थे, यद्यपि इस वन में वे ही सबसे बड़े वृंच थे। केवल यही नहीं वे इतने बड़े वृत्त थे कि नाकी इस तरह के सभी लेखक उनकी छाया में पनपे। फिर यदि कुछ लेखको ने ऐसी चीजे लिखीं तो प्रश्न यह उठता है कि हजारो पाठकों ने उन्हें क्यो श्रपनाया ? कोई भी व्यक्ति किसी भी युग में किसी भी विचार को रख सकता है, किन्तु वह विचार सामाजिक रूप से तभी -स्वीकृत तथा ग्राह्म हो जाता है, जब उस समाज के किसी तबके के साथ उस विचार का रक्तगत सम्बन्ध स्थापित हो जाय। इस पहलू से देखने पर एक तो तिलस्मी उपन्यासो की श्रोर पाठको की - रुचि उद्दू उपन्यासो मे इसी तरह की धाराश्रो के प्रचलन के कारण हुई होगी, किन्तु केवल यही कारण यथेष्ट नहीं है। श्राखिर कौन ऐसी बात थी जिसके कारण लोग इस समय प्राकृतिक या श्रति--प्राकृतिक विलक प्राकृतिक छुद्मवेश में श्रतिप्राकृतिक -प्राकृतिक की तलाशे, कर रहे थे ! इसको सममने के लिए हमें उसं समय की सामाजिक-राजनैतिक-सास्कृतिक श्रवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। उस समय तक श्राम लोगो मे ज्ञान-विज्ञान का प्रचार -कम था, किन्तु साथ ही एक पांश्चात्य साम्राज्यवादी शक्ति के साथ संस्पर्श में श्राने के 'कारण यहाँ रेल तार से शुरू कर नित्य नये ् श्राविष्कार यूरोप से दस-त्रीम साल बाद ही सही पहुँचते रहते थे। यदि लोगो में ज्ञान-विज्ञान का प्रचार अधिक होता तो वे इन नये श्राविष्कारों को समक पाते श्रर्थात् यह समकते कि इन श्राविष्कारों में कोई श्रलौकिकता नहीं है, किन्तु यहाँ के लोगो न्त्री उस समय जो मानसिक सतह थी उसमे यह आविष्कार पहुँचते गये, उस परिस्थिति में इनके प्रति एक अलौकिक दृष्टि से देखना तथा उनके सम्बन्ध में त्रालौकिकता के साथ सोचेंना स्थामाविक था।

कथा समसते थे-इसके श्रतिरिक्त उसका श्रीर कोई स्वरूप हो सकता ्हे, यह तो हमारे ध्यान में भी नहीं आता था। मैने देश-विदेश की विभिन्न कथायें बड़े मनोयोग से पढ़ी थी, श्रीर उनको पढ़ कर मुक्ते यह प्रेरणा हुई कि में भी इसी प्रकार के श्रद्भुत कथानको की सृष्टि से जनतां का मनोरंजन कर यश लाभ करूँ, इसीलिए मैंने चन्द्रकान्ता सन्तित लिख डाली । श्रद्भुत के प्रति निर्वाध श्राकर्षण होने के कारण मेरी कल्पना उत्ते जित होकर उस चित्रलोक की सृष्टि कर सकी। श्राखिर लोगों के पास इतना श्रवकाश था, श्रीर जीवन की गति इतनी मन्द थी कि उन्हें कुछ चाहिये था जो उसमें उत्ते बना भर सके। निदान वे साहित्य से उत्ते जना की माँग करते थे। इसके अतिरिक्त मनुष्य यह तो सटा श्रनुभव करता है कि यह जीवन श्रीर जगत श्रनन्त रहस्यों का भंडार है, परन्तु साधारशातः कल्पना की श्राँखें खुली न होने के कारगा वह उनको देख नहीं पाता । उसका कीतृहल जैसे इस तिलस्म के दरवाजे से टकरा कर लौट श्राता है, श्रीर उसे यह श्राकाचा रहती है कि ऐसा कुछ हो जो इस जादू घर को खोल सके। मेरे उपन्यास मनुष्य की भी इन दोनो मागों को पूरी करते हैं, उसके मन्द जीवन में उत्ते जना पैटा करते हैं, श्रीर उसकी कीत्हल वृत्ति की नृप्त करते हैं। इसलिए वे इतने लोकप्रिय रहे हैं। श्रसख्य पाठकों की उनके द्राग श्रपना श्रभीष्ट मिलता है, इससे बढ़कर मेरी या उनकी सिद्धि श्रीर क्या हो सकती है ? वे जीवन की व्याख्या करते हैं या नहीं, यह में नहीं जानता। मैंने कभी इसकी चिन्ता भी नहीं की, परन्तु मनोरंजन प्रवश्य करते ई—मन की एक भूख को भोजन देते हैं, बत।

उपर जो कुछ देवफीनन्दन खत्री के मुँह से कहलाया गया है,. बह बहुत ही उपयुक्त है, श्रीर यह साफ कर देता है कि खत्रीगी की कला का उद्देश्य केवल वेकार लोगों को दिलवस्मी के साथ समय काटने में मदद करना था। इस प्रकार यह कला एक ऐसे वर्ग या तबके के लिए थी, जो यदि पूर्ण रूप से नहीं तो एक इंद तक परोपजीवी था, श्रीर यदि उसका कोई हिस्सा सचमुच परोपजीवी नहीं भी था तो मानसिक रूप से इस समाज के परोपजीवी वर्गों के साथ श्रात्मीयता का श्रनुभव करता था, श्रीर यह सोचता था कि हो सके तो उसे प्रत्यन्न रूप से उसी वर्ग मे शामिल होना है। इस वर्ग के बाहर भी इस कला का प्रचार हुआ, श्रीर जिस वर्ग के लिए इस कला की उत्पत्ति हुई थी, उसीका उद्देश्य इस माने में सिद्ध किया कि शोषितों को श्रपनी श्रमली समस्याश्रों से वेखबर कर उन्हें तिलस्मों की भूल-भुलैये में हाल दिया।

इस प्रसक्त में अय्यार क्या होते थे इस पर दो-एक शब्द । अय्यारों को इम Knight errant या साहसिक कार्यों के लोज में घूमने- वाला वीर कह सकते हैं, अवश्य ये वीर अवसर अपराधी के रूप में हिंछगोचर होते हैं। सच बात तो यह है कि वीर और अपराधी के बीच में सीमारेखा के रूप में रेखागियत की एक रेखा रहती है। वीर पूजा, के साथ ही साथ अपराधी पूजा चेतनाहीन जनता की विशेषता है। वीर भी साहसिक कार्य करते हैं, असाध्य साधन करते हैं, और अपराधी भी। इन दोनो में साहसिकता कूट-कूट कर भरी होती है, किन्तु उद्देश्यों की मिन्नता के कारण वीर की वीरता और अपराधी की साहसिकता गुणागत रूप से मिन्न वस्तु होती है। वीर भी जान हथेली पर लिये फिरता है, और अपराधी भी। इसी अर्थ में हमने यह जो कहा है कि मध्ययुग की ऐतिहासिक उपन्यासो की। वीरतापूर्ण कहानियों के वंशधर आधुनिक युग के जासूती उपन्यास हैं, इसे सम-मना चाहिये।

ये अय्यार अद्धं वीर और अद्धं-अपराधी होते थे। डाक्टर लाल ने हिन्दी उपन्यासो के इन अय्यारो का अञ्छा वर्णन किया है। वे लिखते

हैं—'तिलस्मी उपन्यासीं में तिलस्मों से भी श्रधिक श्रद्भुत, कौशल-पूर्ण श्रीर मनोरंजक श्रय्यारों को श्रवतारणा थो। श्रय्यारी कोला लिये हुये, ये श्रय्यार वास्तव में श्रद्भुत थे। उनके छोटे से मोले में विविध रासायनिक पदार्थ होते थे जिनकी सहायता से वे श्रपना रंग, श्रपनी बोली श्रीर श्रपना में इतक बदल डालते थे; उसमें नकली दाँतों की श्रे णियाँ, भेप परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार के पहनावे तथा अन्य श्रावश्यक वस्तुयं होती थीं । उनके कोले में सबसे श्रद्भुत वस्तु लख-लखा हुन्ना करती थी, जिसे सुँघाते ही बेहोश न्नादमी उठ बैठता। वे श्रदमुत राग्यानिक होते थे। वे ऐसे धुये पैदा कर सकते थे कि जिसे सॅघते ही श्रादमी वेहोश हो जाता था। चन्द्रकान्ता में बद्रीनाथ ने ऐसे गोले बनाये थे कि उनके फूटने से जो धूँ आ उड़ता, उसे संघनेवाला बेहोश हो जाता. परन्तु स्वयं उसके पास ऐसी दवा थी कि उस पर धुर्ये का कुछ भी प्रमाव न पढ़ता। फिर वे कारीगर भी श्रब्छे होते थे। मोम के ऐसे मनुष्य बनाते थे कि जीवित मनुष्य श्रीर उनमें कोई श्रन्तर नहीं रहता था। इतना ही नहीं बुद्धि में भी वे श्राधुनिक जास्सो से कहीं श्रधिक चतुर श्रीर बुद्धिमान हुश्रा करते थे। उनकी तरकीवें श्रीर चालें सभी मीलिक हुआ करतीं, श्रीर उनके घात-प्रतिघात अत्यन्त कीशलपूर्ण और अदमुत चातु प्युक्त होते थे। जास्मों से भी अधिक चतुर श्रीर बुद्धिमान होते हुये भी नैतिकता श्रीर बीरता की दृष्टि से वे श्रय्यार महावीर थे। नैतिकता श्रीर वीरता का उनका श्रपना नियम श्रीर दृष्टिकीण था, जो बहुत कुछ मध्यकालीन राजपूर्तों से मिलता-जुलता था। उनकी वीरता पर उनके स्वामियों को श्रमिमान हुआ करता था, उनकी स्वामी-भक्ति पत्यर की चट्टान की भाँति अचल ग्रीर भटल थी। कुछ इने-गिने श्रयारों को छोंए कर वे नैतिक दृष्टि से सर्वदा दी महान और साधु हुआ करते थे। क्रियों के प्रति उनका भाव सर्वया पवित्र और निदे प हुआ करता था। एक

श्रय्यार दूसरे श्रय्यार की इत्या नहीं करता था, न उससे कोई दुर्व्यवहार ही करता था। वह केवल उसे बन्दी बना सकता था, श्रथवा उसे जीत कर अपने पन्न में कर सकता था। दूसरो के मेदो न्त्रीर रहस्यो का वे समुचित स्नादर करते थे श्रीर प्राण देकर भी उनकी रचा करते थे । वचन देकर हटना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, श्रीर युद्ध से वे कभी पीछे न हटते थे। इस प्रकार के वे अध्यार थे जिनका राजपूतों का-सा उच्च श्रीर महान नैतिक श्रादर्श था, राजपूतों के -समान ही जिनकी वीरता थी, जो श्राघुनिक वैज्ञानिको के समान रासायनिक थे, आधुनिक जासूसों-सी जिनकी चतुरता श्रीर सतर्कता थी, सेना-नायकों के समान जिनका रग्य-कौशल था, श्रीर जो श्रादर्श मित्र के समान स्नेह श्रीर प्रेम करते थे, उनकी श्रपनी -एक विशेष भाषा थी जो वे ही समक पाते थे, जैसे चन्द्रकान्ता में बद्री--नाथ 'टेटी चोटी' श्रीर 'तेजमेमचे बद्री' कहता है जिसे तेजिंदह तो -समम जाता है, लेकिन डाकू लोग नही समम पाते। मध्यकालीन राजपूतो के साथ अठारहवीं शताब्दी के ठगों श्रीर आधुनिक काल के रासायनिक ज़ासूसो का सम्मेलन कराके श्रय्यारों की सृष्टि हुई थी। वास्तव में श्रय्यार हिन्दी साहित्य के श्रद्भुत, श्रपूर्व श्राविष्कार है। १२९

डाक्टर लाल ने जो अय्यारों को अद्भुत और अपूर्व बतलाया है, वह केवल इस अर्थ में ही सही है कि यह सम्पूर्णरूप से एक काल्यनिक टाइप है जिसका वास्तविक जगत में कहीं पता नहीं है। इमने जो यह बतलाया था कि अय्यार Knight errant के ही एक विकृत रूप हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हुए इस अवसर पर यह बताया जा सकता है कि ये नाइट काल्यनिक टाइप नहीं, बल्कि मध्ययुग के यूरोप में सर्वत्र

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup>ग्रा० हिं सा॰ वि० ए० २६४-५

मौजूद ये। सरवांत ( Cervantes) ने हान क्वीक्सेट नामक श्रमर रचना में इन लोगों का व्यंगपूर्ण चित्र खींचा है, इसी प्रकार सर वाल्टर स्काट, ग्रलफेड ड विन्दी से लेकर एलेक्जेन्डर हुमा तक वीसियों प्रख्यात नामा उपन्यासकारों ने इनको श्रपने कथानकों का मध्य-विन्दु बनाया है, इन उपन्यासो में हम श्रवश्य उनका कुछ श्रातिर जित चित्र पाते हैं, किन्तु फिर भी वह चित्र ही है। इसी प्रकार नवीन युग के जो नाइट जास्स है, तथा उनके पूरक भ्रापराधी भी वास्तविक टाइप हैं। देवफी-नन्दन खत्री ग्रादि तिलस्मी उपन्यास के लेखकों ने इन दोनो टाइपों को मिलाकर एक श्रजीन खिचड़ी पका टी जो भूतो न भविष्यति। इस श्रय्यार टाइप का श्रस्तित्व केवल इन उपन्यासकारों तथा उनके पाठकों की कल्पनाओं में है। फिर इन दोनों टाइपीं के मिलाने के साय-साथ इन्हें इस प्रकार का रासायनिक वैज्ञानिक बना कर पेश किया गया है, जो वास्तविक जगत में न तो हैं, श्रीर न शायद हो। इसी श्रर्थ में हिन्दी माहित्य के ये श्रय्यार श्रद्भुत श्रीर श्रपूर्व हैं, किन्तु इसी कारण ये श्रय्यार हवा मे उड़ते हुये नजर श्राते हैं, श्रीर यही हाल इस साहित्य का होता है, जो श्राघार रूप में इन श्रय्यारो श्रीर तिलक्ष्मों को लेकर चलते हैं। इस साहित्य में समाज का प्रतिफलन है, किन्द्र वह प्रत्यक नहीं है। इस साहित्य में हम उस समय के समाज का कोई वास्तविक चित्र नहीं पाते जैसा कि हम राधाकु ग्णन गोस्त्रामी, वालकृष्ण भट्ट तथा किशोगीलाल गोस्वामी में एक वड़ी इट तक पाते हैं, किन्तु फिर भी इम साहित्य से इम भली भाँति उस समय के उच्च तथा मध्य वित्तवर्ग के पाठकों की मानसिक ग्रावस्था या जहनियत से त्रावृत्री परिचित हो सकते हैं। यह स्वामाविक ही था कि वास्तविकता के दवाव के ध्रागे इम प्रकार का साहित्य ठहर न सका, श्रीर बाद के हिन्दी साहित्य ने दूसरा ही नाल प्रहण किया, जिसकी इम एक परिपक्क परिण्ति प्रेमचन्द-की इतियों में पाते हैं। हमारे फदने का यदः मतल न लिया जाय, न

यह मतलब है कि इस तरह के केवल वेकारों के मनोरंजनार्थ लिखे गये उपन्यासो का आगे के हिन्दी साहित्य में बिल्कुल ही कुछ अस्तित्व नही रहा - सब बात तो यह है कि जासूसी उपन्यासो के रूप में तिलस्मी कथानक तथा श्रय्यार श्रव भी जीवित है। इमारे कहने का केवल इतना ही अर्थ है कि साहित्य में तो ये अवश्य हैं. अौर परिमाण की दृष्टि से देखा जाय तो देवकीनन्दन के युग से आज उनका परिमागा श्रीर विस्तार अधिक है, इमारे कहने का केवल इतना ही मतलब है कि वे साहित्य में होते हुये भी साहित्य से वहिष्कृत है, अर्थात् उनकी गिनती युसाहित्य मे नहीं है, वे उसी तरह लुकछिप कर जीते हैं, जैसे श्रश्लील साहित्य या चित्र (Pornography) साहित्य श्रौर कला में जीते हैं। इसके साथ ही हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि सुसाहित्य न समके जाने पर भी तथा साहित्य के प्रकाश भवन में स्थान न मिलने पर भी वर्तमान युग में इस प्रकार के ब्रमुसाहित्य का प्रचार कम नहीं है। यह केवल हिन्दी की बात नही है. बल्कि सारे विश्व साहित्य की बात है। श्रंग्रेजी साहित्य मे वर्नंडशा या गैल्शवर्दी से कहीं श्रधिक श्राय एडगर वालेस को है, केवल यही नहीं एच ब्ली बेल्स श्रीर जी के बेस्टरटन श्रादि प्रतिष्ठित लेखकों ने भी जासूसी उपन्यास लिखे है। यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्राज के समाज में जो शासकवर्ग है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा सोचना है। श्रपने सामने उसे जो खाई दिखाई दे रही है, उसे वह भूल जाना चाहता है, तभी तो उसे हर तरीके के उत्ते जक, मनोरजक साहित्य और कला की आवश्यकता है। यह केवल शासकवर्ग की ही विशेषता नहीं है, बल्कि प्रत्यस्तर से उसके पिछलगुये वर्गों तथां अप्रत्यज्ञरूप से शोषितवर्गों पर भी इस प्रकार के प्रभाव तथा दिलचस्पियाँ दृष्टिगोचर होती है। बार्त यह है किसी समाज में वे ही साहित्य तथा कला-सम्बन्धी धारणाये प्रचारित रहती हैं जो शासकवर्ग के उस सम्बन्धी विचार होते हैं। बडे प्रयत्नो से

शासितवर्ग को इस प्रकार के विचारों से छुटकारा प्राप्त करना पड़ता है।

अयोध्यासिंह उपाध्याय—यद्यपि पहले के मुकाबिले में अब भाषा में बहुत कुछ स्थायित्व आ चुका था, किन्तु फिर भी अभी कोई मानदङ स्थिरीकृत नहीं हुआ था। अलग-अलग आचार्य अभी ऐसा अपनी डेढ़ ईंट की मिस्बद उठा रहे थे, कोई आचार्य अभी ऐसा सर्वमान्य नहीं हुआ था, जिसको लोग अपना आदर्श सममते, और जिसकी भाषा को लोग टकसाली सममते। डाक्टर जी० ए० प्रीयर्सन साहेब की फरमाइश के अनुसार श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ने पहले 'ठेठ हिन्दी का ठाट' और बाद को 'श्रष्ठाखला फूल' नामक दो उपन्यास लिखे। 'ठेठ हिन्दी के ठाट' की भाषा का कुछ नमूना देखिये—

'स्रज वैसा ही चमकता है, वयार वैसे ही चलती है। धूप वैसी ही उनली हे, रूख वैसे हो श्रपने ठौरो पर खड़े हैं, उनकी हरियाली भी वैसी ही है, वयार लगने पर उनके पत्ते वैसे ही धीरे-धीरे वहते हैं। चिहिया वैसी ही बोल रही हैं। रात में चाँद वैसा ही निकला, घरती पर चाँदनी वैसी ही छिटकी, तारे वैसे ही निकले, सब कुछ वैसा ही है। जान पहता है देवबाला मरी नहीं। घरती सब वैसी ही है, पर देवबाला मर गई। भरती के लिए देवबाला का मरना-जीना दोनों एक-सा है। घरती क्या गाँव में चहल-पहल वैसी ही है। हें सना-बोलना, गाना-बजाना, उठना-बैठना, खाना-पीना, श्राना-जाना, सब वैसा ही है।'

कहते हैं डाक्टर प्रियर्सन ने इस पुस्तक को बहुत पसन्द किया, श्रीर इसे सिविल सर्विस का कोर्स बनाया। उन्हीं के श्रनुरोध पर दूसरी पुस्तक भी लिली गई। 3° ये दोनों पुस्तकें उपन्यास के रूप में

<sup>&</sup>lt;sup>३०</sup> हि॰ मा॰ सा० वि॰ ए० ६६६

थीं, किन्त जैसा कि द्विजजी ने लिखा है ये उपन्यास केवल भाषा का नमूना दिखाने के लिए लिखे गये थे, न कि उपन्यास कला की दृष्टि से 1<sup>39</sup> उद्धृत नमूने से यह स्पष्ट है कि श्री श्रयोध्यासिंह ने जिस दिशा में प्रयत्न किया था, वह बहुत स्तुत्य था, श्राज हिन्दी, उद्ू, हिन्दुस्तानी को लेकर जो फगड़ा चल रहा है, श्रीर जिसका कहीं अन्त होते दिखाई नहीं होता, उसके निर्णंय में ये दो पुस्तकें श्रर्थात् उनकी माषा एक बड़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकती है, ऐसा हमारा विश्वास है। श्रयोध्यासिह फिर भी इस भाषा-शैली के सम्बन्ध में Serious थे, ऐसा तो ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'प्रियप्रवास' 'ठेठ हिन्दी के ठाट' से सैकड़ो मील द्र है। इसी प्रकार उनका लिखा हुआ 'वेनिस का बॉका' में संस्कृत प्रधान हिन्दी का परिचय दिया गया है। 32 इस प्रकार 'ठेठ हिन्दी का ठाट' तथा 'श्रधज़िला फूल' नामक पुस्तको में एक प्रशसनीय शैली का श्रनुसरण बल्कि उद्भावना करने पर भी उन्होने जो श्रपनी श्रन्य पुस्तकों में दूसरी ही तरह की भाषा को चलाया, इससे वे भाषा में किसी निर्दिष्ट शैली के नेता नहीं हो पाये। उपन्यासो के च्चेत्र में भी उनका त्रानुकरण इसलिए नहीं हुत्रा कि उपन्यास रचना-सम्बन्धी कोई प्रतिभा उनमें नहीं थी। स्वयं उन्होने यह स्वीकार किया है कि 'हिन्दी संसार इन प्रनथो (ठेठ हिन्दी का ठाट तथा श्राधिलला फूल ) -की श्रोर श्राकर्षित होकर भी उसकी श्रोर प्रवृत्त नहीं हुआ, श्रीर न किसी ने ऐसी भाषा लिखने की चेष्टा की।' इतना होने पर भी यह सममना गलत होगा कि भाषा के सुजन का जो प्रयास चल रहा था, उस पर उनका कोई श्रसर ही नहीं पड़ा।

इस प्रकार श्रयोध्यासिह उपाध्याय तो "श्रवध श्रौर वनारस के

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>प्रे॰ उ० कं॰ पृ० ६ <sup>3२</sup> हि॰ सा॰ सु॰ पृ० १५२

श्रास-गार के गाँववालां की भाषा का श्रमुकरण करके 'इसतरी', 'कमस'. 'श्रमरित', 'बग्खा' इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। फिर एक श्रोर देवकीनन्दन खत्री श्रोर किशोरीलाल गोस्वामी सरल उद् मिश्रित हिन्दो तथा साधारण बोल-चाल की हिन्दुस्तानी का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें बीच-बीच में श्रंडस, कवाहत, चेहला, टंटा बखेड़ा, महराना इत्यादि काशी की बोलचाल के शब्द भी श्रा जाते थे, दूसरी श्रोर लज्जाराम मेहता ब्रज की बोलचाल की भाषा मिश्रित सरल हिन्दी में उपन्यासो का ढेर लगा रहे थे। काशी के साहित्यक लेखकगण एक भाषा का उपयोग कर रहे थे, जिसमें शुद्ध संस्कृत तत्सवों का श्राधिक्य था। '' इड हस प्रकार पृथक्-पृथक् चेत्र में भाषा-सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रयोग होने पर भी सभी गद्य में खड़ी बोली को श्रपना चुके थे। इस सम्बन्ध में किसी को श्रव कोई श्रापत्ति नहीं थी, किन्तु श्रभी पद्य में ब्रजभाषा श्रीर खड़ी बोली सम्बन्धी मगटा बहुत दिनों तक जारी रहनेवाला था, किन्तु हमें इस स्थान पर उस मनाड़े के इतिहास से मतलब नहीं है।

महावीरप्रसाद द्विवेदी—महावीरप्रसाद द्विवेदी (१८७०-३७) को ही यह गौरव प्राप्त हुन्ना कि उन्हों के नेतृत्व में खड़ी बोली को गद्य श्रीर पद्य में विजय प्राप्त हुई। उनके साहित्य गगन में उदित होने के समय परिस्थिति यह धी कि गद्य में तो खड़ी बोली की श्रन्तिम विषय हो चुकी थी,—यद्यपि उसके रूप में श्रभी स्थिरता नहीं श्राई थी (यो तो भाषा के सम्दन्ध में स्थिरता शब्द केवल तुलनात्मक रूप से ही व्यवहार में लाई जा सकती है), किन्तु पद्य में श्रभी व्रजभाषा का हा बोलवाला था। व्रजभाषा के पद्म में हिन्दी का सारा द्विहास था। सूर, केशव, विहारी श्रादि की रचनार्थे व्रजभाषा में ही थीं, किन्तु

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> ग्रा० दि० साट वि० पृट १५२—३

'एक बहुत ही व्यवहारिक तथ्य उसके विरुद्ध (पडता था। यह तथ्य क्यां या, उसका श्री श्रयोध्यासिह उपाध्याय ने यो दिग्दर्शन कराया है-'अंत्रजभाषा युक्त प्रान्त के सब विभागों में तो किसी प्रकार समक ली जाती थी. परन्त बिहार या पर्जाब या मध्य हिन्द में उसका सममना दुस्तर था, क्योंकि वह एक प्रान्तीय भाषा थी। यद्यपि यह कहा जा -सकता है कि उसका विस्तार एक प्रान्त ही तक परिमित नही था..., फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगां कि उस समय जैसी सुगमता से खड़ी बोलचाल या गद्य की भाषा को लोग पश्चिमोत्तर प्रान्त या श्रन्य प्रान्तो में समक्त लेतेथे, पर ब्रजभाषा को नहीं समक पाते थे।" श्री श्रयोध्यासिंह -ने यह भी दिखलाया है कि इन्हीं कारणो से उद् के सामने हिन्दी कमजोर पड़ रही थी। 'जहाँ श्रीर कारण 'थे, वहाँ यह भी कारण उपस्थित था कि हिन्दी पुस्तको की गद्य की भाषा और होती है, श्रीर पद्य की श्रौर, जिससे हिन्दू वालको को एक प्रकार से कठिनता का सामना करना पड़ता है, श्रीर विवश होकर उन्हे (सुविधा की दृष्टि से) हिन्दी के स्थान पर उद् लेना पड़ता है।.....हिन्दी साहित्यिको का एक दल कटिवद्ध हो गया कि ब्रजभाषा के स्थान पर वह खड़ी बोल चाल में कविता करे। इस दल के नेता पिखत महावीरप्रसाद द्विवेदी कहे जा सकते हैं। 138

इस युग-सन्धि च्या में द्विवेदीजी ने प्रयाग की 'सरस्वती' पत्रिका के जिर्चे से हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा की । उन्होंने न केवल स्वयं खड़ी बोली में विविध रचनाये की, बल्कि उन्होंने नचे लेखको को हांथ पकड़-पकड़कर मार्ग बतलाया। डाक्टर लाल ने यह ठीक ही लिखा है कि "उन्होंने नचे लेखकों को उनकी व्याकरण-सम्बन्धी अग्रुद्धियों की श्रोर ध्यान दिलाया श्रीर स्वयं बड़े परिश्रम से 'सरस्वती'

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> हि० मा० सा० वि० पृ० प्रे ७

में प्रकाशित लेखों की श्रशुद्धियाँ दूर की। श्रयने सम्पादकीय तथा श्रन्य लेखों द्वारा भाषा की स्थिरता की श्रोर लेखकों का ध्यान श्राकर्षित किया ग्रीर उसमें स्थिरता लाने की श्रावश्यकताश्रो पर निशेष ध्यान दिया। .. उन्होने प्रेम फरफराया श्रीर शोक चर्राया जैसे ध्रश्लील शब्दों के प्रयोग का भी विरोध किया। भारतेन्दु त्रावृ हरिश्चन्द्र ने १६वीं शताब्दी में गद्य की भाषा एक निश्चित साहित्यिक रूप देकर गद्य साहित्य की परम्परा चलाई थी, परन्तु वह अधिक दिनो तक स्थिर न रह सकी, श्रीर सर्वसाधारण में हिन्दी के प्रचार से वह विश्र हुत श्रीर श्रव्यवस्थित हो गई थी। गोष्ठी साहित्य के उपयुक्त इस भाषा का खुली जलवायु में दम घुटने लगा। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साधारण जनता में प्रचार के लिए उपयुक्त भाषा को स्थिर श्रीर निश्चित रूप देकर गद्य साहित्य की एक नई परम्परा चलाई जो श्राधुनिक काल में निरन्तर विकसित होती जा रही है।" द्विवेदीजी भाषा को श्रीर भी जनता के करीत्र ले श्राये, इसमें सन्देह नहीं। 'यदि महावीरप्रसाद द्विवेदी को कोई बहुत ही कवित्तपूर्ण श्रीर गम्भीर बात भी कहनी पड़ती तो वे उसमें इस प्रकार का घरेलू वातावरणः उपस्थित कर देते, इस प्रकार के संकेत श्रीर ध्वनि लाते, वात की इस प्रकार द्युमा-फिरा कर कहते कि पाठक उसे बड़ी सरलता से समम जाते, श्रीर उसका पूरा श्रानन्द उठा पाते थे। 134 उन्होंने नये लेलकों को विराम चिह्नों के प्रयोग तथा श्रपने लेख को पैराग्राफों में विभाजित करने के सम्बन्ध में उदबुद्ध किया। श्राज हम इन वातों को विल्कुल स्वाभाविक रूप से दैनिक से लेकर सभी तरह के साहित्य में पाते हैं, किन्तु उस समय हिन्दी में इनको श्रव्छी तरह प्रचलित कर देना कितनी बही सेवा थी, इसका श्रनुमान किया जा सकता है। उन्होंने लोगी-

३५ ह्या॰ हि॰ सा॰ वि०, पृ॰ १७८

को न्याकरण शुद्ध भाषा लिखने के लिए के सिंह में सोहसाहित किया, श्रीर नवीन लेखकों का इस सम्बन्ध में पथ-प्रदर्शन किया।

इस प्रकार हिन्दी भाषा को वर्तमान रूप से प्रदान करने में द्विवेदी जी की देन बहुत बड़ी होने पर भी, यह कहना गलत होगा कि उनका यश केवल भाषा निर्माण के चेत्र मे ही या उसी के कारण है। श्राधुनिक हिन्दी भाषा के सर्वश्रेष्ठ निर्माता होने के श्रातिरिक्त उनकी शैली भी बहुत ही हृदयग्राही तथा त्रिषय के अनुसार अपने को बदल सकने की श्रद्भुत सामर्थ्य रखने वाली है। उन्होंने मुख्यतः श्रनुवाद या सकलन ही किये, किन्तु ये त्रानुवाद तथा संकलन बड़े काम के थे, फिर इन अनुवादो के कारण हिन्दी निवन्धों की अन्तर्गत वस्तु की श्रिभिवृद्धि श्रीर उन्नति हुई। द्विवेदीजी को कदाचित् उपन्यासकार उचित न होगा, किन्तु श्रपने बहुत से निवन्वों में वे कहानी कहने की श्रद्भुत सामर्थ का परिचय दे जाते हैं। यदि पहले के लेखकों ने इल चला कर खड़ी बोली की जमीन से ककड़-पत्थर निकाल कर ऋलग किये, उसे बहुत कुछ समतल किया, तो दिवेदीनी को यह गौरक पात है कि उन्होंने अपनी रचनाओं तथा प्रेरणा से जमीन मे खाद हाल कर उसे इस लायक बनाया कि उसमें ऐसा बीज श्रंकरित, पत्तिवित श्रीर प्रिष्पत हो सके, जैसे प्रेमचन्दजी तथा उनके श्रम्य समसामयिक थे।

'सरस्वती' के जिरये से कहानी 'साहित्य की बहुत उन्नित हुई। लाला पार्वतीनन्दन श्रीर बङ्गमिहला ने बहुत-सी सुन्दर कहानियाँ हसमें लिखों, किन्तु ये कहानियाँ बङ्गला कहानियों के श्रनुवाद या सङ्कलन मात्र थे। कई बार श्रनुवादित कहानी को स्थानीय रङ्ग देने की चेष्टा इतनी सफल हुई कि वह बिल्कुल नई कहानी हो गई। १६०७ की मई की 'सरस्वती' में बङ्गमिहला लिखित 'दुलाई वाली' नामक जो कहानी प्रकाशित हुई थी, उसमें स्थानीय रङ्ग तथा यथार्थवादी चित्रख

इतनी सफलता के साथ मौजुद था कि वह इस तरह की सर्वप्रथम रचना थी। ग्रव मालूम होता था कि हिंदी के गला लेखको के पैर धीरे-धीरे वास्तविक जमीन पर ग्रा रहे हैं। सरस्वती के श्रतिरिक्त 'इन्दु', 'गृह्लक्ष्मी' श्रादि पत्रिकाश्चों के जरिये से कहानियों का श्रच्छा विकास हुन्ना। १६११ में 'इन्दु' पत्रिका में जयशङ्करप्रमाद लिखित 'प्राम' नामक कहानी छपी। इसी प्रकार १९१२ के श्रप्रेल में उनका 'रिसया नालम' छपा । प्रसादजी की कहानियों में कहानी की कला के पैरों को जमीन पर जरूर रखा गया था, किन्तु उसमें पंख लगे होने के कारण वह थोड़ी देर के लिए जमीन पर रक कर उड़ान भरने। लगता था, श्रीर यह उड़ान प्राचीन युगों की छोर होती थी। फिर भी मौलिक होने के कारण उनकी कहानियों को विशेष मर्यादा प्राप्त है। श्रन्य लेखकों में जिज्ञाजी, राजा राधिकारमण्सिंह, पंडित विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित ज्वालादत्त शर्मा तथा श्री चतुर सेन शास्त्री त्राटि लेखकों का इसी युग में उदय हो रहा या। इन्हीं लेखकों के बीच हिंदी साहित्य के गगन के एक कोने में एक ज्योतिष्क का उदय हो रहा था। उसके प्रथम उदय को किसी ने स्रभिनन्दित नहीं किया। वह श्रपने लिये मार्ग काट कर अग्रसर हो रहा था, इस ज्योतिष्क का नाम प्रेमचन्द या, किन्तु इसके पहले कि हम इनके विषय में कुछ जिखें, इम देखेंगे कि प्रत्यच् उपन्यास तथा कहानियों के श्रतिरिक्त किन सूत्रो तथा उत्सं से उपन्यास तथा कहानी कला श्रनुप्रेरणा प्राप्त कर रही थी।

अनुवाय-साहित्य—हम अब तक जिन मीलिक या अदे -मौलिक उपन्यातों को गिना चुके हैं, उनके अतिरिक्त वॅगला, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं से अनुवादित उपन्यास साहित्य का भी हिन्दी उपन्यास रचना पर बहुत मारी प्रभाव पड़ा। इन दिनों हिन्दी का उपन्यास जगत विशेष कर वॅगला फे अनुवादों से पट-सा गया। अनुवाद को

लोग जितनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, सचमुच अनुवाद उतने खराव नहीं कहे जा सकते। सच बात तो यह है कि तीसरे दर्जे की मौलिक रचना से पाठको की दृष्टि से श्रव्वल दर्जे की पुस्तको का श्रनवाद कहीं श्रधिक रोचक श्रीर लाभजनक हो सकता है। साहित्य के दोत्र में सकीर्ण जातीयता का दृष्टिकी एक हद तक ही मार्जनीय -है। बंकिम, रमेश, रवीन्द्रनाथ, श्राप्टे के उपन्यासी के श्रनुवादी ने हिन्दी की मौलिक उपन्यास रचना कला की श्राभवृद्धि तथा विकास में कितना बड़ा हिस्सा अदा किया है, इसे अभी ढंग से - कृता नहीं गया है, किन्तु बिना किसी प्रतिवाद के भय के इतना तो कहा हो जा सकता है कि मराठी श्रीर बँगला, विशेषकर बँगला के उपन्यासो ने हिन्दी के उपन्यास लेखकों के सामने एक श्रादर्श उगरियत किया जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया । बँगला में हिन्दी से पहले उग्न्यास रचना की कला में इतनी वृद्धि हुई, यह कोई आकिस्मिक बात नहीं है. न इससे बगालियों की कोई विशेष प्रतिमा ही स्वित होती है. क्यों कि साफ बात तो यह है कि पहले बंगाल में अप्रोजी राज्य तथा श्रंग्रेजी सम्यता श्रीर साहित्य श्राया. इसलिए इस खमीर के कारण बगाल में श्राधनिक साहित्य का पहले उदय हुआ। इसलिए यदि हिन्दी के उपन्यासकार यह मान लें कि एक इद तक उन्होंने भारत के श्रन्य प्रान्तीय भाषात्रों के विशेषकर वैंगला उपन्यासकारों से सीला है, तो इसमे कोई हेठी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी पकार उद् तथा श्रग्रे जी से भी सीखा है। श्री शान्तिप्रियजी ने लिखा है कि 'पहले हम श्रालिफलैला के देश में थे, बंगला के सम्पर्क से हम श्रपनी माँ, बहनो, भाई-बन्धुश्रो के समाज मे श्राये। उद् श्रीर बॅगला का -प्रभाव केवल प्रारम्भिक प्रेरणा न रह कर हमारे कथासाहित्य को -कुछ पौढ विकास भी दे गया है। इस प्रौढ विकास के दो यशस्वी कुलाकार हुये-प्रेमचन्द श्रीर प्रसाद। प्रेमचन्द की टकसाली मापा

उदू की देन है, प्रसाद की भावप्रवण शैली बंगला की देन।' इस सम्बन्ध में यह भी पुष्टव्य है कि शान्तिप्रियजी यह भी मानते हैं कि देवकीनन्दन खत्री केवल उदू से प्रभावित थे, तो किशोरीलाल गोस्वामी बंगला से भी प्रभावित थे। भारतेन्द्र युग से ही वंगला का प्रभाव पड़ने लगा था, उदू का प्रभाव पहले ही से था। विशेषकर प्रारम्भिक में अंग्रेजी साहित्य का हिन्दी साहित्य पर कितना ग्रिधक प्रभाव पड़ा, 'नवीन साहित्यक रूपो के लिए नमूने ग्रीर श्रादर्श उपस्थित हुये, नये विषयों की ग्रोर संकेत मिला, हमारे शब्द भराडार की वृद्धि हुई। 'समालोचना के लिए नये-नये सिद्धान्त मिलो, ग्रीर कला की भावना को प्रोत्साहन मिला,' किन्तु इसके साथ ही बंगला साहित्य का हिन्दी पर जो प्रभाव पड़ा, उसका स्वरूप क्या था, इसका डाक्टर लाल ने वहुत श्रच्छी तरह इन शब्दों में बताया है—

'श्रंशे जी साहित्य के श्रितिरक्त हिन्दी पर वंगला साहित्य का भी निशेष ऋण है। वास्तन में यह ऋण भी अंशे जी साहित्य का ही है, वियोक वंगला साहित्य ही श्रशे जी साहित्य से प्रभावित हुआ। अन्तर केवल इतना ही है कि यह ऋण अशे जी सिक्कों में नहीं वरन् भारतीय सिक्कों में था, जिसके कारण हमें विनिभय की कक्तारों से छुटकारा मिल गया। विदेशी भावों तथा विचारों के श्रनुकरण के लिए उन विचारों का पूर्णरूप से मनोनिवेश (assimilation) और अपने वातावरण में रूपान्तरित करना अत्यावश्यक होता है। वंगला साहित्य से हमें

अह डाक्टर लाल ने श्रपनी बहुतथ्यपूर्ण पुस्तक में कई ऐसे भद्दे शब्दों का निर्माण किया है जो बिल्कुल श्रग्ने जी के भाव को व्यक्त नहीं करते। मनोनिवेश से बल्कि श्रव्छा शब्द परिपाक या सहशीकरण होता। इसी प्रकार 'लोकल कलर' को वे स्थान-चलन लिखते हैं!!!

'पाश्चात्य विचार मनोनिवेशित श्रीर रूपान्तरित होकर मिले । द्विजेन्द्र-लाल के नाटकों में हमें पाश्चात्य नाटकीय विधानों का भारतीय वाता-वरण के श्रनुरूप रूपान्तर मिला, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीति-काव्यों में पाश्चात्य काव्यकला का समावेश था, श्रीर बिकमचन्द्र के उपन्यासों में -स्काट की कला भारतीय भूपा में मिली । इससे हिन्दी के लिए श्रनु-करण का मार्ग बहुत ही सुगम हो गया, श्रीर हमारे लेखक बॅगला का श्रनुक्रण श्रीर श्रनुसरण करने लगे।'

हम डाक्टर लाल के मत से, जहाँ तक कि उन्होने साधारण् तौर पर -चॅगला साहित्य के चर्या का जिक किया है, पूर्णारूप से सहमत हैं, किन्तु इम चीजो को इससे भी गृहराई तक ले जाना , चाहते हैं। बॅगला में जो अंग्रेजी साहित्य की छाप पड़ी, हम यह नहीं मानते कि वह सम्पूर्णेक्य से अनुक्रण और अनुसर्ग ही था, विशेषकर जिन बॅगला लेखकों का नाम डाक्टर लाल ने गिनाया है, उनके सम्बन्ध में यह -मानना कठिन है कि उन्होंने केवल अग्रे जी साहित्य का अनुसरण और श्रनुकरण ही किया। श्रवश्य जहाँ तक विकमचन्द्र श्रीर माइकल मधु-न्सूदन का सम्बन्ध है (मधुसूदन का नाम डाक्टर लाल की सूची में नहीं है, किन्तु बँगला साहित्य के इतिहास में उनका दान बहुत बड़ा होने के कारण साथ ही आचायँ दिवेदी ने उनके काव्य का अनुवाद किया या, इसलिए इम उनको इम श्रालोचना में घषीट लाये ), उन्होंने पार-चात्य (स्मरण रहे केवल अंग्रेजो नहीं, मधुसूदन ने तो अग्रेजी साहित्य के साथ साथ ऋन्य यूरेपीय साहित्यों से कितनी प्रेरणा ली, यह सभी निशेषज्ञ जानते हैं ) साहित्य का बहुत कुछ अनुकरण श्रीर अनुसरण ्षिया, किन्तु साथ ही यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस सफलता के -साथ पारचात्य साहित्यक आदशों को अपना लिया, श्रीर भ्रपनाकर उसे भारतीय जमीन पर पनपाया कि वह स्वयं एक महान प्रतिभा का चोतक है। फिर जहाँ तक खीन्द्रनाथ और द्विजेन्द्रलाल का सम्बन्ध है,

डाक्टर लाल का यह कहना जिलकुल हास्यास्पद है कि उन्होने पाश्चात्य साहित्य को एक भारतीय लिवास भर पहना कर पेश किया है। श्रवान्तर होते हुये भी हमें इस विषय पर इसलिए लिखना पड़ा कि बँगला साहित्य के ऋग् को कृतते समय इम केवल इतना ही कह दे कि हमें वॅगला-के जरिये से भारतीय सिक्तों में अंग्रेजी साहित्य मिला, तो यह गलत होगा। हमें यह भी मिला, किन्तु इससे श्रिधिक भी मिला। बॅगला साहित्य के जरिये से हमारा सम्बन्ध अग्रेजी साहित्य से तो हुआ, ही, किन्तु साथ ही नवीन बँगला साहित्य से भी हुआ। नवीन बँगला साहित्य की जड़ें केवल स्काट, वायरन, शेक्सियर ब्रादि में ही नहीं थी, उसकी जड़ें विद्यानित, चंडीदास, काशीराम, कृत्तिवास, भारतचन्द्र, रामप्रसाद स्रादि में भी थीं। इस प्रकार नवीन बॅगला साहित्य-केवल भारतीय जामे में श्रंग्रेजी साहित्य नहीं था बल्कि वह एक सम्पूर्ण रूप से स्वतत्र साहित्य था। बँगला का जो लेखक जितना ही प्रतिभाशाली हुआ, वह उसी हद तक बंगाल की जमीन में श्रधिकतर सुप्रतिष्ठित तथा श्रंग्रेजी साहित्य से उतना ही स्वतंत्र. हुन्ना। रवीन्द्र श्रीर द्विजेन्द्र में यह स्वतंत्रता श्रपनी पूर्णावस्था में पहुँच चुकी थी। कीट्स, शेली, वायरन, शेक्सपियर को छोड़ कर खीन्द्रनाथ श्रकल्पनीय हैं, यह बात सही है किन्तु रवीन्द्रनाथ इन सबसे उतने ही स्वतत्र हैं जितने उदाहरणार्थ लीजिये कीट्स या शेली शेक्सिपयर से या कालिदास से स्वतंत्र हैं। इस प्रसंग में इससे अधिक आलोचना करने की गुखाइश नहीं है।

वंगला कथासाहित्य पर प्रेमचन्द्—वंगला कथासाहित्य का विशेषकर प्रेमचन्दजी पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। दोनों भाषा के साहित्य के विशेषकों को चाहिये कि इस सम्बन्ध में गवेषणा करें। मारतीय साहित्यों में श्रादान-प्रदान का क्या स्वरूप, सीमा तथा उसका क्या परिमाण है, यह एक विचाय विषय है।

सौभाग्य से हमें यह जात है कि स्वयं प्रेमचन्दजी बँगला साहित्य के सम्बन्ध में क्या सोचते थे। जैनेन्द्र कुमार ने उनके साथ कुछ वार्तालाप किए थे, जिनका विवरण हमें प्राप्त है। इन वार्तालाप के दौरान में जैनेन्द्रजी ने प्रेमचन्दजी से पूछा था—'बँगला साहित्य हृदय को श्रिधिक छूता है, इससे श्राप सहमत हैं! तो इसका कारण क्या है!'

प्रेमचन्दजी ने कहा—सहमत तो हूँ, कारण उत्तमें स्त्री मावना श्रिषिक है। मुक्तमें वह काफी नहीं है।

सुन कर जैनेन्द्रजी ने उनकी श्रोर देखा, पूछा —स्रीत्व है, इसीसे वह सांहित्य को श्रधिक छूता है।

प्रेमचन्दजी बोले—हाँ, तो। वह जगह-जगह reminiscent (स्मरणशील) हो जाता है। स्मृति में भावना की तरलता श्रिधिक होती है, सकला में भावना का काठिन्य श्रिधिक होता है। विधायकता के लिए दोनों चाहिये—

कहते-कहते उनकी श्रांखें जैनेन्द्र से पार कहीं देखेने लगी थीं, उस समय उन श्रांखों की सुर्खी एक दम गायत्र होकर उनमे एक प्रकार की पारदर्शी नीलिमा भर गयी थी। मानो श्रव उनकी श्रांखों के सामने जो हो, स्वप्त हो। उनकी वाणों में एक प्रकार की भीगी कातरता बजने लगी थी।..बोले—जैनेन्द्र मुक्ते कुछ ठीक नहीं मालूम। में बगाली नहीं हूँ। वे लोग मानुक हैं। भानुकता में जहाँ पहुंच सकते हैं, वहाँ मेरी पहुंच नहीं। मुक्तमें उतनी देन कहाँ ? ज्ञान से जहाँ नहीं पहुंचा जाता, वहाँ भी मावना से पहुंचा जाता, वहाँ भी मावना से पहुंचा जाता है। वहाँ भावना से ही पहुंचा जाता, है। लेकिन जैनेन्द्र में सोचता हूँ काठिन्य भी चाहिये।

कह कर प्रेमचन्द जैसे कन्या की भाँति लिंजित हो उठे। उनकी मुछे इतनी घनी थी कि बेहद् । बोले — जैनेन्द्र, रवीन्द्र, शरत दोनों

महान हैं। पर हिन्दी के लिए क्या वही रास्ता है। शायद नहीं। हिन्दी राष्ट्र भाषा है। भेरे लिए तो वह राह नहीं ही है। 30.

इस कथोपकथन से यह तो ज्ञात होता ही है कि स्वयं प्रेमचन्द्रजी चॅगला साहित्य से सम्पूर्णरूप से स्वतंत्र मार्ग में चलना चाहते थे, रहा यह कि कहाँ तक वे इसमें सफल हुये, इसका निर्णय हमं यथास्थान करेगे। इतना तो उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि रवीन्द्रनाथ के गल्गों से उन्होंने गल्प लिखने की अनुप्रेरणा ली थी। 36

निबन्ध और उपन्यास-इमने इन, पृष्ठों मे हिन्दी उपन्यास साहित्य, का जो विकास दिखलाया है, उसमें श्रप्तने, को उपन्यासों तक हीं सीमित रखा है, किन्तु हिन्दी के उपन्यास साहित्य के विकास के इतिहास को जब हम श्रीर गहराई के साथ देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि नित्रन्ध तथा नाटक रचना से उपन्यास रचना की कला को प्रत्यच् रूप से सहायता मिली हैं। भारतेन्दु युग में निवन्ध रचना की धूर्म रही। उन दिनों जो नई-नई पत्र-पत्रिकायें निकल रही थीं, उनमें निवन्धों की खूत खपत थी। डाक्टर रामिवलास ने तो यहाँ तक लिखा है कि जितनी सफलता भारतेन्दु युग के लेखको को निवन्ध रचना में मिली उतनी कविता श्रोर नाटक में भी नहीं मिली। निबन्धी के जरिये से लेखक विल्कुल पाठक के सामने ग्राकर उससे खुल कर सब दुल-सुल की बाते कर सकता था। उस युग में निबन्धों में लेलक पाठक के बिल्कुल हृदय के करीब श्राने की कोशिश करता था, बाद के युग में जैसे निबन्ध लेखक श्रीर पाटक कुछ दूरी रख कर बात करने लगे, वैसा उस युग में नहीं था। उदाहरणार्थ प्रताप नारायण मिश्र ( १८५३ ) का अपने पाठक से कहना —'ले भला बतलाइये तो आप क्या हैं ?' निवन्ध को छोड़ कर साहित्य के श्रीर किसी श्रंग में सम्भव

<sup>&</sup>lt;sup>3 ©</sup> हं० प्रे० ए० ७७⊏ <sup>3 ८</sup> जीवन सार

ţ

नहीं था। उस युग के लेखक तटस्थ रहते, हुये अपनी बात पाठक से कह कर सन्तोष न कर सकते थे। वे उससे आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे, और एक मित्र की माँति उससे घुल-मिल कर उसे अपनी बात समकाना चाहते थे। द्विवेदी युग में लेखकों और पाठकों दानों ही में प्रतिष्ठा की मावना बहुत अधिक आ गई। लेखक का पाठक से पूछना 'ले मला बतलाइये तो आप क्या हैं ?' स्वप्न में भी प्रायः असम्भव हो गया। '3 ९

इन, निबन्धा की एक विशेषता यह भी थी कि एडिसन कें स्पेक्टे-रर के श्रादर्श पर ये कहानी से मिलते-जुलते ढड़ा पर लिखे जाते थे। राजा शिवप्रसाद लिखित 'राजा भोज का सपना' इसी प्रकार की एक रचना है। इसमें कथाच्छल से श्रपने वक्तच्य को स्रष्ट किया गया है। राजा भोज यह समस्तते हैं कि श्रस्ती धर्म का तत्व मन्दिर बनाना या प्रदर्शन के लिए दान श्रादि देना नहीं है, कैसे उनको यह समस्त श्राती है, इसीके वर्णन के दौरान में लेखक श्रपने वक्तच्य को स्पष्ट करते हैं। भारतेन्दु ने भी इसी प्रकार 'एक श्रद्भून श्रपूर्व स्वम' नामक एक निबन्ध लिखा, इसका भी उद्देश्य समाज-सुधार था। इसमें कहीं तो हास्यरस है, श्रीर कहीं गम्भीर वाते कही गयी हैं। पुलिस, कचहरी, 'शिचा-प्रणाली सभी पर पत्रतियाँ कसी गई हैं।

भारतेन्दु ने 'स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन' नामक एक अत्यन्त रोचक निवन्ध भी लिखा था, जिसमें यह दिखलाया जाता है कि 'स्वामी दयानन्द श्रीर केशवचन्द सेन दोनो ही स्वर्ग जाते हैं, परन्तु अनेक स्वर्गवासी सज्जन जो इनके नरक जाने से अधिक प्रसन्न होते, इनके स्वर्ग में प्रवेश पाने से बुरी तरह चिद्र जाते हैं। कुछ लोग इनके पद्न में भी हैं जिससे स्वर्ग में कंजरवेटिव श्रीर-लिवरल दो दल हो जाते हैं। कंजरवेटिव लोगो में वे श्रुषि सुनि हैं, जो यज्ञ

<sup>&</sup>lt;sup>3 ९</sup>भा० प्र० पृ० ६६

करके या तपस्यां में श्रंपना तन सुखा कर स्वर्ग पहुँचे थे। लिबरल दल में वे लोग हैं जिन्होने अपने श्रातमा की उन्नति से या भक्ति से या सामाजिक कार्यों से स्वर्ग लाभ किया था। भारतेन्दु की सहानुभूति इन्हीं लिबरल लोगो के साथ है।""४° इसमें जो भक्ति वालों को भी लिबरल दल में मान लिया गया है। इससे भक्ति मार्ग वालों के प्रति भारतेन्दु का पद्मपात स्चित होता है, क्योंकि यह। करके या तपस्या में तन सुखा कर स्वर्ग पहुँचने में श्रीर भक्ति के द्वारा स्वर्ग पहुँचने में कोई विशेष भौतिक अन्तर हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। डाक्टर रामविलास इस बात का स्पष्टीकरण न करने पर भी वे इस पच्चपात से परिचित हैं, इसमें सन्देह नहीं क्योंकि वे लिखते हैं- 'भारतेन्दु कुछ विशेष कारणों से वैष्णव घर्म को उदार श्रीर रैडिकल मानते थे। हिन्दू धर्म, में कबीर, दादू, नानक श्रादि जो विद्रोही उत्पन्न हुये थे, उनको वह वैंब्णवता का ही प्रतिनिधि मानते थे। उनके निवन्ध 'वैब्णवता श्रीर भारतवर्षं में इस सुधारक परम्परा का विशेष विवेचन किया गया है। इन सन्तों का हिन्दू समाज पर जो प्रभाव पड़ा है उसीको लक्ष्य करके उन्होंने लिखा है कि वैष्णव मत भारतवर्ष की हड्डी तक में मिल गया है।" वैध्णवता विलायत यात्रा में वाधक नहीं है। साथ ही वे यह भी साफ कहने से नहीं चूकते कि 'जन पेट भर खाने को ही न मिलेगा, तो धर्म कहाँ बाकी रहेगा। इससे जीवमांत्र को सहज धर्म उदर पूर्ग पर ध्यान देना चाहिये। 'वैष्णवता श्रीर भारतवष' नामक निबन्ध प्रत्यत्त-रूप से कहानी कला से सम्बद्द नहीं है, इसलिए इससे श्रधिक इस पर श्रालोचना करना उचित न होगा, किन्तु विचार सभा -वाला निवन्ध ग्रांशिक रूप से निवन्य है, ग्रीर ग्रांशिक रूप से एक कहानी है।

४°मा० प्र० पृ० १०६

'स्वर्ग में विचार सभा का श्रधिवेशन' नामक निंबन्ध का रख प्रगतिशील है, इसमें सन्देह नहीं। इस निंबन्ध में जमीन्दारवर्ग के प्रति भी विरोध प्रकट किया गया है। यह बतलाया गया कि स्वर्ग में कक्षरवेटिव दल का जोर इसलिए था कि स्वर्ग के जमीन्दार इन्द्र, गर्रोश, श्रादि उनके साथ मिले हुये थे, 'क्योंकि बगाल के जमीन्दारों की मॉति उदार लोगों की बढ़ती से उन बेचारों को विविध श्रीर सर्वोपिर बलि भाग न मिलने का डर था।' इस विचार सभा में भाग लेने के लिए हिन्दू स्वर्ग, मुसलमानी स्वर्ग तथा ईसाई स्वर्ग के भी प्रतिनिधि श्राये थे, इस प्रकार इस निंबन्ध में मिल-मिन्न 'स्वर्गों की श्रीर इसलिए मिल-मिन सम्प्रदायों की हॅसी उड़ाई गई है। इस लेख में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, विवाह-सम्बन्धी कुप्रयाश्रों की हॅसी उड़ाई गई है, धर्म परिवर्तन को महत्व नहीं दिया गया। विचार सभा की रिपोर्ट श्रन्त में परमेश्वर के निकट मेज दो गयी।

केशवप्रसादसिंह ने 'श्रापत्तियों का पहाड़' नामक एक निबन्ध इन्हीं सपनो के श्रनुकरण पर लिखा है। ''लेखक सुकरात की एक उक्ति पर विचार करते हुये सो जाता है, श्रोर उसे एक बहुत ही रोचक स्वप्न दिखाई पडता है।"

एक स्थान पर सभी लोग श्रापनी श्रापित्यों का बडल बॉध कर फेंक रहे हैं, श्रौर इस प्रकार श्रापित्यों का पहाड़ लग जाता है, फिर उस पहाड़ से सब लोग फेंकी हुई श्रापित्यों के स्थान पर श्रपनी इच्छा- नुसार श्रापित्त चुन ले रहे हैं। नई श्रापित्यों के वर्णन करते-करते लेखक की नींद खुल जाती है, श्रौर श्रापित्यों का पहाड तथा श्रन्य सभी लोगों की भीड़ श्रदश्य हो जाती है ....। इस निबन्धं के श्रजुकरण में वेंकटेश नारायण तिवारी ने 'एक श्रशरफी की श्रात्म कहानी' (सरस्वती श्रवदूवर १६०६), लक्ष्मीधर बाजपेयी ने 'विद्यारणय'

(सरस्वती अप्रोल १६०७) और लल्लीप्रसाद पांडे ने 'कविता का -दरबार' (सरस्वती फरवरी १६०६) लिखा। ४९

गोस्वामी लिखित 'यमलोक की यात्रा' में उस युग की घटनात्रों. -भ्रान्दोलनो भ्रादि का उल्लेख है। "पच्चीस वर्ध की, श्रवस्था में जवर से स्वप्तदृष्टा की मृत्यु होने लगती है, श्रौर नादिरशाह की सूरत के यमदूत उसे लेने श्राते हैं। उसे इस बात से विशेष खेद होता है कि विधवा विवाह को प्रचलित होते श्रमी नहीं देखा, न बिलायत जाने की रोक उठी, न जाति-प्राॅति का क्रगड़ा मिटा।' इन शब्दों से त्तेलक का सामाजिक ध्येय स्पष्ट है श्रीर 'न इमारे जीते जी प्रेष एक्ट उठा, न लाइसेन्स टैक्स का काला मुँह हुआ। । प्रेस एक्ट से राधान्तरण -गोस्वामी को विशेष अप्रसन्नता थी। उस पर उन्होंने अनेक स्थलों पर छींटे कसे हैं। काबुल की लड़ाई का परिणाम देखे विना ही दुनिया से चल देना पड़ा। ज़न वैतरग्गी पहुँचे तन यमराज के प्रधान का -सामना करना पड़ा। बाकायदा उनकी कचहरी लगी हुई है। प्रधान-जी के सिर पर मारवाड़ी पगड़ी है। माथे पर रामफटाका तिलक लगाये हैं, श्रीर उनके चारों श्रोर बड़ी बड़ी बहियाँ खोले उनके गुमारते लोग बैठे हैं। मानो यमराज के प्रधान की कचहरी न होकर किसी मारवाड़ी सेठ की ही दूकान हो यानी जब इहलोक में मारवाड़ी सेठ की कोठी देखो तो परलोक में यमराज की कचहरी की कल्यना कर लो। वैतरणी पार करने के समय प्रधान ने पूछा-गोदान किया है ? उत्तर दिया —गोदान लिये हैं, किन्तु किया एक नहीं। इस पर अधानजी ने उन्हें निकाल देने की आज्ञा दी। तत्र इन्होंने विनती की—'साहेब प्रथम प्रश्न सुन लीजिये, गोदान का कारण क्या ? -यदि गौ की पूछ पकड़ कर पार उतर जाते हैं, तो क्या बैल से नहीं उतर सकते। जब वैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की !'

४९ आ० हि॰'सा॰ वि० पृ० ३५०'

नात यह थी, कि इन्होंने मजिस्ट्रेट साहेन की मेम को एक कुत्ता मेट किया था, यह सोचकर कि जन गौ यहाँ आ जाती है, तो क्या कुत्ता नहीं आनेगा, इन्होंने सीटी नजाई, और तुरन्त रतन नाम का कुत्ता कचहरी के लोगों को हटाता हुआ इनके पास आ पहुँचा। प्रधान ने इस पर इन्हें नैतरणी में ढकेल देने की आजा दी। 'मैंने जी में सोचा यहाँ अन्धेर नगरी और हिन्दुस्तानी धिर्माध्य है, निनेक निचार कुछ नहीं है।' इसलिए रतन कुत्ते को पुकार कर कम से नैतरणी में कृद पड़े, और उसकी पूछ, पकड़े तैरते हुये नदी पार कर गये।"

यह स्पष्ट है कि इस यात्रा के विवर्ण को आसानी से कथासाहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। अवश्य यह भी साथ ही हथ्व्य है कि लेखक की यह कहानी उद्देश्यमूलक है, यह कहानी मनोरजन के लिए नहीं कही गई है, बिल्क 'उसका उद्देश्य समाज की विभिन्न प्रथाओं पर ताने कसना है। और सुनिये—'यमपुर का बाजार जयपुर सा, गिलयाँ बनारस की-सी, इमारतें दिल्ली और आगरे की सी हैं। भूख लगी थी, हलवाई की दुकान में इमरतियों का थाल देख कर लालच लग आया। सोचा फिर तो मर सकते नहीं, क्यों न हाथ साफ किया जाय, इमरतियाँ लेकर भागे। एक साधु बैकुएठ गये थे, परन्तु वहाँ चिलम-तम्बाकू न पाकर बहुत निराश हुये। यमपुर में इन सबका प्रबन्ध है। धर्मराज की कचहरी के बाहर तिलंगे सिपाही माँग तम्बाक् को पूछते हैं, और उन्हीं में से एक बूढा यमपुर का महत्व बताते हुये कहता है—

साधु गयल बैकुएठ के, मन ही मन नछताय। इहाँ रहके का करत्रो, इहाँ चिलम तम्बाकू नाय॥

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup>वही पृ० १०२

गोरे कालों का भेद वहाँ भी था। 'गोरे जीव के आगे मेज, कुसीं, टेबुल आदि लगी हुई, और चाय, काफी, त्रिस्कुट आदि घरा था। काले के वास्ते टाट और टूटी खाट, और पुराना-घुराना हुक्का और कुंडे में रोटी।" ४३

स्पष्ट है कि ऐसे साहित्य का कहानी के साथ बिल्कुल प्रत्यक् सम्बन्ध है।

नाटक श्रीर उपन्यास—नाटक को यदि हश्यकाव्य माना जाय तो हिन्दी नाटकों की उत्पत्ति कदाचित् उतनी ही प्राचीन हो जितनी हिन्दी भाषा है। सभी देशों में साहित्यिक नाटकों की उत्पत्ति उपन्यासों से पहले हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस थुग में जनता में साच-रता कम थी, श्रौर पुस्तकों को छांपने तथा वितरण करने की उस सुविधा -होने की बात तो दूर रही जो आज है, जनता में अमिनीत दश्यकाच्यों को लिखने की भी प्रथा नहीं थी, जिस युग में नाटक ( यदि उन्हें नाटक कहा जाय तो ) उसी प्रकार से प्रचारित होते थे, जिस प्रकार से किसी युग में वेदों के मंत्र प्रचारित होते थे, उस युग में ये श्रिलिखित नाटक लेखक बल्क लेखकगण श्रीर जनता के बीच सस्पर्श के बहुत बड़े जिर्ये होते थे। स्वामाविक रूप से ऐसे नाटक जितनी बार श्रिभिनीत होते -थे, उतनी ही बार उनका रूप बदल जाता था, श्रौर स्थानीय कलाकार या कलाकारो की छाप उस पर पड़ती जाती थी। रामलीला, रासलीला श्रादि के रूप में इस प्रकार के नाटक बहुत प्राचीन काल से चलते श्रा रहे हैं। स्त्रामाविक कर से इस प्रकार की नाट्य कला धार्मिक रंग में रॅगी हुई थी। जिस युग में घर्म यहाँ के सारे सार्वजनिक जीवन का केन्द्र विन्दु था, उस युग में यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं थी। इन नाटकों के जरिये से लोगों को श्रपना यदि सही-सही इतिहास नहीं तो धार्मिक

४३ वही पृ० १०२

इतिहास का बोध होता था, साथ ही उनकी कलात्मक प्रवृत्तियाँ भी चिरतार्थ होती थीं। रामलीला को ही लिया जाय, इसमें के नायक-नायिका, खलनायक तथा अन्य सभी पात्र ऐसे होते थे, जिनसे लोग माँ का दूध पीते-पीते परिचय प्राप्त कर लेते थे। उनकी कथा को भी, लोग अच्छी तरह जानते थे। राम से, बढ़ कर हिन्दू जनता के लिए कौन नायक हो सकता था १ इसी प्रकार रावगा के रूप में एक ऐसा खल-नायक था, जिसको लोग परिचय-मात्र ही से घृणा करने लगते थे।

दुल है कि अभी इस बात पर अञ्छी तरह खोज नहीं की गई कि रामलीला का इतिहास क्या है, कैसे उसका प्रारम्भ हुन्ना, तथा किन किन कारगों से उसका विकास हुआ। संस्कृत नाटकों के इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि बहुत पहले ही भारतवर्ष में नाटकों की उत्पत्ति हो चुकी थी। कालिदास से भी पहले भास नामक नाटककार का पता चलता है। इसलिये जब हिन्दी भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, श्रीर लोगों में इसी नवीन भाषा में दृश्यकाव्यों के श्रिमनय के रिवाज का विकास हुआ होगा, उसमें इन पूर्वरचित संस्कृत तथा प्राकृत नाटकों का कोई भी प्रभाव न रहा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक रूप से इन संस्कृत पाकृत नाटकों का हिन्दी दृश्यकाव्यों पर प्रभाव पड़ा होगा। जो कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि संस्कृत प्राकृत की देशवर्यशाली थाती के अधिकारी होते हुये भी हिन्दी भाषा इस सम्बन्ध में कोई विशेष उर्जात नहीं कर सकी । ऐसा ज्ञात होता है कि जनता की तृप्ति तो रामलीला, रासलीला श्रादि घार्मिक रंग मे रंगे हुये श्रिमनयों से हो जाती थी, श्रीर साहित्य में इसलिए नाटक लिखने की श्रावश्यकता श्रनुभूत नहीं हुई । पढ़ने के लिए लिखे जाने वाले नाटक उस युग में अकल्पनीय थे। इस प्रकार नाटक का केवल जनता वाला रूप रह ग्या, श्रीर चूँ कि वह भी रूप धर्म के ढाँचे के श्रान्दर घूमता रहा, इसलिए उसका विकास असाहित्यक रूप में ही हुआ। इन युगो के लेखक तथा साहित्यकगण अपनी वाणी को कविता के जिर्ये से ही जनता तक पहुँचाते रहे, अवश्य इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि इस युग के जो प्रतिष्ठित साहित्यक, लेखक या किव थ, वे साधा-रणतः इस बात की कोई जरूरत ही नही समस्ते थे कि जनता तक पहुँचा जाय, या जनता के लिए लिखा जाय। वे तो अपने प्रमुत्रों के लिए लिखते थे, यदि उनकी चीज जनता तक गई तो अब्छी बात है, नहीं तो इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी।

चूं कि इन युगो में दश्यकान्यों का श्रमिनय जनता के लिए होता या, बड़े श्रादमियों को उच्च तथा प्रतिष्ठित किवियों को उनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता था, इसीलिए उनके सम्बन्ध में श्रीर भी श्रधिक लोज की जरूरत है, क्यों कि उन दृश्य कान्यों की धर्मनियों में जो रक्त प्रवाहित होता था, उसमें हम श्रत्यन्त स्पष्ट रूप से जनता के दृद्य की धड़कन को सुन सकते हैं। केवल इतना कह देने से ही एक इतिहासकार का कर्ता व्य पूर्ण नहीं हो जाता कि इतने सी वर्षों तक दृश्यकान्य रासलीला या रामलीला के दायरे में परिपुष्ट होते रहें, हमें उसके बारे में जाकर यह भी देखना पड़िया कि एक ही रासलीला या रामलीला का भिन्न-भन्न युग में क्या स्वरूप रहा, उन्नततर उत्पादन-पद्धति, श्रमिन्यिक के उन्नतर तरीकों तथा यांत्रिक उन्नति का भिन्न भिन्न सुग में क्या नक्या प्रभाव पहला गया, यह भी हमें जानना पड़ेगा। इस प्रसंग में इस सम्बन्ध में इससे श्रिषक लिखना उचित न होगा। सराश यह है कि यह युग (सम्भव है यह युग सैकड़ों वर्षों का हो) नाटकों का इतिहास-पूर्व युग है। इस युग में जनता का नाटक से प्रत्येक श्रर्थ में सीधा सम्पर्क था।

जब इस रामलीला, रासलीलामूलक जन नाटक की टेकनिक की श्रीर दृष्टिपात करते हैं तो हमें जात होता है कि—

"साधारणतः रामलीला जनता के सामने केवल सम्वादों के रूप में श्राती है। इसमें रंगमंच तथा श्रन्य नाटकीय उपकरणों का एकान्तः श्रभाव हैं। इसका कथानक इतना विस्तृत है कि नाटको के सीमित स्थान, समय श्रीर कार्य से मेल नहीं खाता। यद्यपि उन सम्वादों में कान्यत्व के साथ ही साथ चरित्र गाम्मीर्य भी विशेष मात्रा में है, परन्तु जनता वहाँ कान्य श्रीर चरित्र की श्रालोचना करना नहीं जानती। उसके लिए तो जितना श्रानन्द परशुराम श्रीर लक्ष्मण, तथा रावण श्रीर श्रंगद के सम्वाद में मिलता है, उतना मरत के राजत्याग के समय लम्बे भाषण तथा राम श्रीर सीता के सुन्दर चरित्र-चित्रण में नहीं मिलता। वास्तव मे रामलीला केवल धार्मिक लीला के रूप में ही रह गयी, उसमें नाटंकत्व का विकास विलेक्ष नहीं हुश्रा। "४४

धार्मिक दायरे के अन्दर रहते हुये, इस नाटक कला का विकास एक हद तक ही हो सकता था। बात यह है पुराणों की कहानियों में लोग विश्वास रखते थे, वें उनके निकट वेद से कम पवित्र नहीं थीं। कितना भी बड़ा कलाकार हो, उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि वह पुराण वर्णित कहानी को अधिक तोड़े मरोड़े। भवभूति की तरह प्रतिमानवान नाटककार के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे रामायण की कथा को कुछ परिवर्तित करें। उन्होंने बहुत किया तो यह किया कि जहाँ पर रामायण की कहानी खतम हो जाती थी, उसे वहाँ खतम होने न देकर उसके आगे ले गये, और बाद की परिणितियाँ दिखलाई। इस प्रकार जिस धार्मिक संरक्षण में हिन्दी का प्रागैतिहासिक नाटक पला था, वह उसके लिए एक बेड़ी के रूप में हो गया। इस वेड़ी को तोड़ कर तभी नाटक आगे बढ़ सकता था, और यह बेड़ी तोडी गई।

यह दृष्टच्य है कि हिन्दी में जब श्राधुनिक नाटकों का बल्कि नाटकों का सूत्रपात हुश्रा, तो जनता के साथ लेखक के श्रादान-प्रदान के जिस्ये

<sup>&</sup>lt;sup>४४</sup> श्रा० हि० सा० वि० पृ० १६६

के रूप में ही उसका श्राविभीव हुआ। भारतेन्द्र हरिश्चन्द के सम्बन्ध में यह लिखा गया है कि उन्होने 'नाटक लिखने की परम्परा को जन्म ही नहीं दिया, उन्होंने नाटक खेलने की परिपाटी भी श्रारम्भ की. श्रीर स्वयं श्रमिनय करके लोगों के सामने एक श्रादर्श स्थापित किया।' भारतेन्ट के नाटक बलिया के मेले में खेले गये थे। इम पहले ही बता चुके कि पढ़े जाने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों की फल्पना बहुत ही आधुनिक है, श्रीर एक इद तक शायद नाट्य कला का एक विकृत रूप है, किन्तु इरिश्चन्द के युग तक नाटकों के सम्बन्ध में यह धारणा न थी। डाक्टर रामविलास ने यह ठीक ही लिखा है कि 'मेलो-ठेलों में नाटक खेलना श्राज की सभ्यता को श्रखरता है, परन्तु उस समय नाटक जब प्रधानतः जनता तक श्रपना सन्देश पहॅचाने का एक साधन था, ऐसे स्थान नाटक खेलने के लिए उचित समके जाते थे, जहाँ काफी भीड़ मिल सके।' अभी श्रभी हाल में कुछ राजनैतिक दलों ने जो जननाट्य समिति श्रादि की स्थापना की है, वह कोई नई चीज नहीं है, यह तो केवल नाटक को उसके पहले के जनता वाले रूप में प्रतिष्ठित करने का एक प्रयत्न मात्र है।

उपन्यास के प्रसग में नाटक के सम्बन्ध में जितना लिखना चाहिये, यह कहा जा सकता है कि हम उससे कुछ श्रिष्ठक लिख गये, किन्तु यह बात नहीं। इसके श्रितिरिक्त प्रेमचन्दजी नाटककार भी हैं, इस बात को नहीं भुला सकते। फिर नाटक तो कथासाहित्य का एक प्रधान श्रिंग है, श्रीर उपन्यास के पहले नाटक साहित्य की उत्पत्ति होने के कारण श्रीर नाटक कथामूलक होने के कारण उपन्यासों पर नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। हम जब इस युग के हिन्दी उपन्यासकारों को देखते हैं तो हम साथ ही इस बात को बिना देखे नहीं रह सकते कि जिनको हमने उपन्यास साहित्य के दादा, परदादा, लकड़दादा के रूप

1

ĥ

6

R

में पहले गिना चुके हैं, वे नाटककार भी थे। बल्कि कई तो नाटककार पहले थे, और उपन्यासकार बाद को।

हिन्दी के प्रथम उपन्यास 'परीन्नागुर' के लेखक श्रीनिवासदास
- ने पहले 'तप्ता सवरण' नामक एक नाटक लिखा था। यह एक
'पौराणिक नाटक है, और इसमें तप्ता श्रीर सवरण नामक दो पौराणिक नायक-नायकाश्रों का प्रेम दिखलाया गया है। उनके द्वारा रिवत
'सयोगिता स्वयम्बर' नामक नाटक ऐतिहासिक है। फिर भी सर्वसम्मित
च्से इनका सबसे श्रव्छा नाटक "रण्डीर प्रेममोहिनी' है। इसी प्रकार
श्रन्यतम यशस्वी उपन्यासकार राधाचरण गोस्वामी ने दो प्रहसन लिखे,
इसका इम पहले ही उल्लेख कर श्राये हैं।

श्राष्ट्रनिक साहित्य की उत्पत्ति के प्रथम युग में नाटकों के ही जरिये से लेखक पाठको तक आसानी से पहुँच सकता था, इसी कारण अयम युग में उन्हीं का बोलवाला रहा। हिन्दी साहित्य में त्र्राधिनकता के पिता भारतेन्दु हरिश्चन्द प्रधानतः नाटककार थे, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, भारत की अन्य प्रान्तीय माषाओं में भी विकास का यही -क्रम रहा। पहले पुस्तके कम उपल्ब्च थीं, साल्रता कम थी, इसलिए -नाटकों का श्रधिक चला; किन्तु ज्यो-ज्यों देश में यत्रतत्र छापेखाने खुलते गये, श्रीर लोगों में साल्यता की वृद्धि होती गयी, एक ऐसा वर्ग 'पैदा हो गया जो कितान खरीद कर पढ़ सकता था, किन्तु जिसे नाटक देखने के लिए जिस फ़रसत की जरूरत थी, वह नहीं थी, तब उपन्यासों का बोलवाला होने लगा। एक दूकानदार के लिए यह सम्भव था कि -बह अपने ब्राहकों की प्रतीचा करे, साथ ही साथ उपन्यास की चुस्की भी लेता जाय, इसी प्रकार कम फ़ुरसत वाले साल्य लोगों के मनोरंजन के लिए उपन्यास एक सामाजिक त्रावश्यकता के रूप में हो गया, श्रीर -साहित्य चेत्र की दौड़ में उसने नाटक को पीछे छोड़ दिया। फिर भी ये नाटक उपन्यासों पर ऋपना प्रभाव छोड़ते गये, सच बात तो यह है कि

इस प्रभाव के वगैर उपन्यास को उपन्यास होने में बड़ी दिक्कत होती। डाक्टर राम विलास लिखते हैं—'नाटकों में यथार्थ चित्रण और साम-यिक समस्याओं के विवेचन की प्रधानता थी, इन सब बातों को उपन्यास लेखको ने सहज ही में अपना लिया।' विशेषकर उपन्यासों में वार्तालाप के जिर्थ से कथानक की परिपक्कता प्रदान करने की जो प्रथा उपन्यासों में आयी, उस पर मुख्यतः हम नाटकों का प्रभाव देख सकते हैं।

प्रेमचन्द पहले उद् के लेखक — या तो हम प्रेमचन्द के पहले हिन्दी उपन्यास का किस प्रकार विकास हुआ, तथा किन-किन प्रभावों से होकर वह गुजरा, यह दिखा चुके, किन्तु प्रेमचन्द की कला को सममने के लिए केवल हिन्दी उपन्यास के विकास को सममने से काम न चलेगा, क्योंकि स्मरण रहे कि प्रेमचन्द पहले उद् के लेखक थे, श्रीर फिर हिन्दी मे श्राये। सन्त बात तो यह है कि उन्होंने बाद को ही चल कर हिन्दी का श्रध्ययन किया। श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में श्रपने संस्मरण में लिखा है "मुम्मे याद है जब प्रेमचन्दर्जी के सम्बन्ध में श्रपने संस्मरण में लिखा है "मुम्मे याद है जब प्रेमचन्दर्जी ने हिन्दी लिखना शुरू किया तो वे उद् की नकल किया करते थे। जब मैं सरस्वती में काम करता था, उनकी एक कहानी की हस्तलिपि (पांडुलिपि १) मैंने देखी थी, जिसमें एक वाक्य था—'यह आपका बड़ा श्राधिक्य है'; उनका मतलब था—'यह श्रापकी बड़ी ज्यादती है' यह पहकर मुम्मे खूब हॅसी आई थी।" कि

प्रेमचंन्द्रजी ने 'मेरी पहली रचना' नामक श्रपने लेख में जो कुछ लिखा था, वह इस सम्बन्ध में बहुत ही प्रासंगिक है। उनकी यह पहली रचना नाटक के रूप में थी, जिसमें उन्होंने श्रपने मामू साहेब के चमारी प्रेम की खिल्ली उडाई थी। ४६ वे श्रपने सम्बन्ध में लिखते हैं—

४५ हं० प्रे० पृ० ८०२ ४६ प्रे० अ० पृ० २

'उस समय मेरी उम्रकोई तेरह साल की रही होगी। हिन्दी बिल्कुल -न जानता था । उद् के उपन्यास पहने का उन्माद था । मौलाना शरर, यिंत रतननाथ सरशार, मिर्जा, रसवा, मौलवी मुइम्मद श्रली हरदोई निवासी, उस वक्त के सर्विषय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाये जहाँ मिल जाती थीं, स्कूल की याद भूल जाती थी, श्रीर पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। उस जमाने में रेनाल्ड के उपन्यासो की धूम थी। उद् में उनके अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे, श्रीर हाथो-हाथ विकते -थे। मैं भी उनका भ्राशिक था। स्वर्गीय इजरत रियाज ने जो उद् के प्रसिद्ध कवि हैं, श्रीर जिनका हाल में देहानत हुश्रा है, रेनालंड की एक रचना का श्रतुवाद 'हरमसरा' के नाम से किया था। उसी जमाने - में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पञ्च के सम्पादक स्त्रगीय मौलाना सज्जाद हुसेन ने जो हास्यरस के अमर कलाकार हैं रेनाल्ड के दूसरे उपन्यास का ऋतवाद धोखा या तिलस्मी फान्स के नाम से किया था। ये सारी पुस्तके मैंने उसी जमाने में पढ़ी, श्रीर पण्डित रतननाथ सरशार से तो मुमे तृप्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनायें मैने पढ़ डाली।...दो-तीन वर्षों में मैंने सैकड़ो उपन्यास पढ़ डाले होगे। जब उपन्यासों का स्टाक समाप्त हो। गया, तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुये पुराणों के उदू<sup>6</sup> श्रनुवाद भी श्रौर तिलस्मी ग्रन्थ के १७ -भाग उस समय निकल रहे थे, श्रीर एक एक भाग बड़े सुन्दर रायल के आकार के दो-दो हजार पृष्ठों से क्यों न होगा। और इन १७ भागों के उपरान्त उसी पुस्तक के ऋलग-ऋलग प्रसगों पर २५ भाग छए चुके थे। इनमें से भी मैंने कई पढ़े।

यह मार्के की बात है कि प्रेमचन्दजी ने पहले-पहल एक नाटक लिखने की चेष्टा की। स्मरण रहे कि यह १८६३ का जमाना था, -चन्द्रकान्ता श्रमी प्रकाशित हुई थी, किन्तु प्रेमचन्दजी को उसका पता नहीं था, नहीं तो वे इस प्रसंग में उसका उल्होल श्रवश्य करते। बहुत बाद को चल कर हिन्दी उपन्यास पढ़े। उस युग में हिन्दी श्रीर उदू दोनों में उपन्यासों की कमी थी, इसलिए नाटककार के रूप में प्रेमचन्दली का साहित्य चेत्र में अवतिरत होने का प्रयन्त श्राश्चर्य की बात नहीं है। इमने इसके पहले नाटक के सम्बन्ध में जो मन्तव्य किये हैं, श्रीर नाटक के साथ उपन्यास का जो सम्बन्ध दिखलाया है, वह इस घटना से श्रीर भी पुष्ट हो जाता है।

हाँ, तो इस यह कह रहे थे कि प्रेमचन्द की कला के विकास के लिए हमें उद् के उपन्यास साहित्य को दूँ दुना पड़ेगा। यदि यह कहा जाय-कि प्रेमचन्द पहले उद्धे के थे, श्रीर बाद को वे विशेषकर श्रार्थिक कारणो से हिंदी की श्रोर भुके तो यह श्रांत्युक्ति न होगी। प्रेमचन्द के-मन में हिदी-उद्भ का पद्मपात बिल्कुल नहीं था। उनके लिए दोनों भाषात्रों में कोई भिन्नता नहीं थी। जाभिया मिल्लिया के मौलाना मुहम्मद-श्राकिल ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में श्रपने संस्मरण में लिखा है कि 'प्रेमचन्दजी ने मुक्तसे कहा कि मुक्ते रस्मी मजहब पर कोई एतकाद नहीं है, पूजा-पाठ श्रौर मन्दिरों में जाने का भी मुक्ते शीक नही । शुरू से मेरी तबीयत का यहीं रग है। बाज लोगों की तबीयत तो मजहबी होती है, बाज लोगो की लामजहबी। मैं मजहबी तबीयत रखने वालों को बुरा महीं कहता, लेकिन मेरी तबीयत रस्मी मजहब की पावन्दी को विलकुल गवारा नहीं करती। उन्होंने कहा कि मेरी संस्कृति श्रीर तर्जे मुस्राशरत भी मिला-जुला है, बल्कि मुक्त पर मुसलमानों की तहलीब का श्रसर हिन्दुश्रों की तहजीन से ज्यादा पड़ा है। मैंने मकतन में मियाँ जी से फ़ारसी, उदू पढ़ी। हिन्दी से बहुत पहले मैंने उदू में लिखना शुरू किया, हिन्दी जवान मैंने बाद में सीखी, कभी मैं उदू में पहले लिखता-हूँ, श्रीर उसका हिन्दी में श्रनुवाद करता हूँ, श्रीर कभी हिन्दी में लिखता हूँ, श्रीर बाद में उसका उर्दू तर्जुमा करके शाथा करता हूँ। प्रेमचन्दली की सुयोग्य पत्नी श्री मती शिवरानी देवी ने भी लिखा

है कि 'वे किसी कहानी का अनुवाद हिदी में 'करते, श्रौर किसी का उद्दें में।'

केवल नाटककार के रूप में ही नहीं, कहानीकार के रूप में भी वे पहले उर्दू में श्राये। उन्हीं की जन्नानी सुनिये।

'मैंने पहले-पहल १६०७ में गल्पे लिखनी शुरू की। डाक्टर रवीन्द्रनाथ की कई गल्पे मैंने अंग्रेजो में पढ़ी थी, और उनका उदूर अनुवाद उदूर पित्रकाओ में छपवाया था। उपन्यास को मैंने १६०१ से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १६०२ में निकला, और दूसरा १६०४ में, लेकिन गल्प १६०७ के पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम या 'ससार का सबसे अनमोल रत्न'। वह जमाने में खपी। उसके बाद मैंने चार-पाँच कहानियाँ और लिखों। पाँच कहानियों का समह 'सोज़े वतन' के नाम से १६०६ में छपा। उस समय वंगमग का आन्दोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सुध्टि हो चुकी थी, इन पाँचों कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी।'

युक्त से ही प्रेमचन्द प्रगतिशील—पद्यपि हमने हन उद्धरणों को यह प्रमाणित करने के लिए लिखा है कि प्रेमचन्द पहले केवल उदूं के थे, किन्तु प्रसंगवश हम इस बात पर भी ध्यान देते चले कि प्रेमचन्द-जी का शुक्त से ही मुकान देशप्रेममूलक रचना की श्रोर था। हम बाद को यह दिखलायेंगे कि सोज़े बतन के लेखक होने के कारण उन पर क्या-क्या श्राफत पढ़ी, तथा उसका उन्होंने कैसे सामना किया, कितु यहाँ इस बात को तो हम देख ही लें क्योंकि प्रेमचन्दजी समसामयिक प्रगतिशील विचारधारा के साथ कदम मिलाकर चलने की चेहा शुक्त से ही करते थे। प्रेमचन्दजी को जिन लोगों ने केवल गांधीवादी युग के उपन्यासकार करके दिखाने का प्रयत्न किया है, उन्होंने उनकों स्रोटा ही किया है, क्योंकि जिस युग में गांधीवाद का कहीं पता नहीं था, उस युग में ही सोज़े वतन के लेखक के रूप में प्रेमचन्द्जी अपनी अगितशीलता का परिचय दे चुके थे। बाद के युग में चूं कि उन्हें गाधी-वाद इस प्रगतिशीलधारा की मुख्य उपधारा के रूप में जात हुई, और उसकी लहरों के गर्जन के आगे अन्य सब धारायें तुच्छ जान पड़ी, इसलिए उन्होंने एक इद तक गाधीवाद को अपने उपन्यासों में चित्रित किया। इस यथासमय इस पहलू पर विस्तृत आलोचना करेगे, किन्तु यहाँ इतना बता दें कि गोदान में वे अपने को सम्पूर्ण रूप से इदय परिवर्तन के मोह की बेड़ी से मुक्त कर चुके थे। भारतीय राजनीति जिस समय अभी गाधीवाद की बेड़ी से मुक्त नहीं हो पाई थी, उस युग में ही उपन्यास के चेत्र में उससे मुक्त हो जाना, और साथ ही वस्तुवादी कलाकार वाले अपने चरित्र को कायम रख सकना, यह कितने बड़े कृतित्व की बात है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है, वर्णन नहीं किया जा सकता।

प्राक्षे मचन्द उदू उपन्यासकार—हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि उदू उपन्यास साहित्य के विकास के क्योरे में जावे। इस अधिक से अधिक केवल इतना ही कर सकते हैं कि प्रेमचन्दजी ने जिन उदू लेखको का अपने ऊपर विशेष प्रमाव बतलाया है, उनका थोड़े में परिचय दे दें। उद्दें में भी उपन्यास साहित्य का सूत्रपात अनुवारों से हुआ।

हैदरी, काजिम श्रली, निहालचन्द, मजहर श्रली, लल्ल्लाल— सैयद हैदर वख्श हैदरी न श्रमीर खुशरो की मशनवी का 'किस्सा लैला मजनू' नाम से श्रनुवाद किया। इसी प्रकार उन्होंने 'तोता कहानी' नाम से प्राचीन संस्कृत कथा का श्रनुवाद किया, किन्तु यह श्रनुवाद सीघा संस्कृत से न होकर संस्कृत के फारसी श्रनुवाद से तैयार किया गया था। इसीके साथ उन्होंने 'श्रारायशे महफिल' नाम में हातिमताई के किस्से का तर्जु मा किया। इनकी रचनायें १६वीं सदी

के प्रथम चरण में प्रकाशित हुई। पहले वे यों ही लिखा करते थे, किन्तु फोर्ट विलियम कालेज की इल्मी कदरदानी का हाल सुन कर हैदरी ने एक कितान लिखी और उसको डाक्टर गिलखिष्ट की खिदमत में पेश किया। डाक्टर साहेब ने उस किताब को बहुत पसन्द किया, -श्रीर हैदरी को फीरन बुलाकर मुन्शी की जगह दे दी । १४७ मिर्जा काजिम श्रली ने भी फोर्ट विलियम कालेज के संरत्नकत्व में माहित्य रचना की। -कार्नेल, स्काट ने १८०० ई० में फोर्ट विलियम कालेज के लिए उनको चुना था। इन्होंने यो तो. कुरान शरीफ आदि कई पुस्तको का श्रनुवाद किया, किंतु यहाँ पर उनका उल्लेख इसलिए किया जा - रहा है कि उन्होंने कालिदास की शकुन्तला का अनुवाद उर्दू में किया। इसी प्रकार निहालचन्द लाहौरी ने फोर्ट विलियम कालेज के संरक्षकत्व में 'किस्सा गुलवकावली' का फारसी से उद्भें अनुवाद किया। १८१३ में यह अनुवाद किया गया था। मजहर अली खाँ ने भी इसी -कालेज के सरक्तत्व में बैताल पचीसी का तथा अन्य कई कहानियों का श्रनुवाद उद् में किया। •यो तो लल्लूलालजी श्राधुनिक हिंदी के जन्मदाताश्रो में से थे, किंतु उन्होंने उद्भें भी 'लताएफे हिंदी' नाम से एक पुस्तक लिखी। इस प्रकार फोर्ट विलियम कालेज से जिस तरह श्राधुनिक हिदी के उदय में बहुत बडा हिस्सा श्रदा किया, उसी 'मकार उद्<sup>°</sup> के लिए भी किया।

मिर्जी रजब अली—मिर्जा रजब अली वेग सहर भी उर्दू के 'प्रसिद्ध गद्यकारों में हो गये हैं। वे १८५६ में महाराजा ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह काशी नरेश के राजकिव हुये, वहाँ पर इन्होंने 'फिसाने अजायब' की रचना की। यह एक प्रेम की कहानी है। 'हर जगह रंगीनी और दिलकश पैदा करने की कोशिश की है। किसी जमाने में

<sup>&</sup>lt;sup>४७</sup> ता० श्र० ऊ० पृ० ३२५्

यह रंग पसन्द श्राम था, चुनांचे किताब निहायत पसन्ददीद नजरों से देखी जाती थी।' सच बात तो यह है कि इसकी भाषा पद्य श्रीर गद्य के बीच में एक खिचड़ी-सी है। यो तो पद्य नहीं है, किंतु फिर भी लेखक ने बराबर श्रपने भाषा में चमत्कार दिखाने की चेष्टा की है, नतीजा यह है कि श्रनुपास, उपमा, उत्पेक्षा के मारे गद्य का गला घुट जाता है। हर कदम पर 'काफिया श्रीर नश्वीह (उपमा) श्रीर इश्तारे (उत्प्रेक्षा) की तलाश रहती है।.....फिसाने श्रजायब के पढ़ने से मालूम होता है कि एक मामूली किस्सा को भी एक श्रच्छा इशापरवाज (शैलीकार) दिलकश श्रीर रंगीन बना सकता है। ४८

नजीर श्रहमद्—नजीर श्रहमद (१८३६-१६१२) उर्दू के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने कई उपन्यास लिखे। यह हण्टव्य है कि उर्दू के यह प्रथम उपन्यासकार भी वस्तुवादी ये, श्रीर उन्होंने समाज को जैसा देखा, वैसा चित्र है, खींचकर रख दिया। एजाज हुसेन साहेत्र लिखते हैं—'उन्होंने इस्लामी सोशायटी श्रीर खासकर मुसलमानो के खान्दान की श्रंदल्ली मुश्राशरत की तस्वीर ऐसी बेलाग खींची है कि श्रॉखों के सामने नक्शा फिर जाता है। रोजमरें के मामूली वाकयात जो मुत्रह श्रीर शाम हमारी श्रॉखों के सामने घरों में श्रंदर वाहर वाका होते रहते हैं, उनका खूनी से बयान करना मीलाना पर खतम है।' विशेषकर स्पिपों के चित्रण में उन्हें सफलता मिली है। उनकी भाषा में वह बनावटीपन नहीं है जो उनके पहले के लेखको की विशेषता थी। उपमा श्रीर उत्प्रेक्षा से वे श्रधिक काम नहीं लेते। कहीं-कहीं उनकी भाषा में कठिन शब्द श्रा जाते हैं, किन्न उनका फ़ुकाव श्रामान मुहावरो तथा सहज शैली की श्रोर है।

४८ वही पृ० ३३६

रतनलाल सरशार—उर्दू उपन्यासकारों में रतनलाल सरशार ( जन्म १८४६ या १८४७ ) का जितना जनर्दस्त प्रभाव प्रेमचन्दजी पर पड़ा, इतना शायद किसी एक अन्य लेखक का नहीं पड़ा। इसमें सन्देह नहीं कि सरशार का उद्धे उपन्यासकारों में बहुत बड़ा स्थान है। प्रेमचन्दजी पर सरशार का कितना जनरदस्त प्रभाव था, यह इसीसे शात हो सकता है कि उन्होंने सरशाररचित फिसाने श्राजाद का हिन्दी मे श्राजाद कथा नाम से सकलन किया, संकलन शब्द इसलिए प्रयुक्त हो रहा है कि उन्होंने उसका ज्यों का त्यों श्रनुवाद नहीं किया। केवल सार भाग को हिन्दी जगत के सामने पेश किया। प्रेमचन्द के प्रशंसक -गण श्रवसर इस पुस्तक को श्रवज्ञा की हिन्द से देखते हैं, क्योंकि यह श्रतुवाद है, किन्तु जिसे टकसाली हिन्दुस्तानी का नमूना देखना हो, उसे यह पुस्तक बहुत पसन्द श्रायेगी। श्रपने युग मे सरशार का कितना श्रसर था, यह श्रीरघुपतिसहाय के दिये हुये इन तथ्यों से जाहिर होता है। वे लिखते हैं—'श्राज से (१६३७) प्राय: तीस वर्ष-पहले जन पिंडत रतननाथ सरशार का देहान्त हुन्ना था, तन मुक्ते जहाँ तक स्मर्ग है सर तेज बहादुर सप्नू ने अपने बहुमूल्य श्रीर प्रभावशाली शोकसूचक लेख के आरम्भिक वाक्य में (जो हिन्दुस्तान रिन्यु में प्रकाशित हुन्ना था ) साहित्य सेवियो के उस शिरोमिण के सम्बन्ध में लिखा था कि सरशार की जादू का-सा काम करने वाली कलम अब सदा के लिए मौन हो गयी। वास्तव में यह बात बिल्कुल ठीक थी। फिसाना त्राजाद विस्तृत कहानी में जो घटनाये, कथोपकथन श्रीर परिहास श्रादि का क्रम लगभग चार हजार पृष्ठो पर फैला हुआ है, वह अवश्य ही बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन उसमे बहुत-सी श्रस्वाभाविक तिलस्मी बातें भी जरूर हैं। कहते हैं कि सरशार ने सरवांत ( Cervantes ) का चरित्र डान क्वीक्सेट के साँचे में श्रपनी कथा को ढाला है, लेकिन क्वीक्सेट अपने हास्यास्पद अतिरेकों श्रीर

ज्याद्तियों के रहते हुये भी महत्व श्रीर वीरता की श्रमर श्रात्मा का स्चक है। सरशार की रचना यद्यपि यह सूचित करती है कि उसका लेखक लेखन कला का पूर्ण पंडित था, लेकिन फिर भी वह रचना इमारे सामने एक ऐसी बात रखती है जिसमें प्रत्यच स्रस्तित्व के विचार से कोई दृढ़ श्रीर स्थायी वास्तविकता नहीं है, वलिक स्वप्न जगत की एक -स्पष्ट फिल्मी चित्रकारी है। फिसाना श्राजाद में लखनऊ के श्रवनित-शील श्रौर जल्दी मिटने वाले शिया श्रमीरो श्रौर रहस्यो के जीवन के -मनोविनोद की सामग्री का एक ग्राकर्षक चित्र है। सरशार की वैभव-शालिनी बुद्धिमत्ता ने सबसे वडा काम यह किया है कि उन्होंने श्रपने कलम के वल से इस छायातुल्य श्रवास्तविक जगत को श्रमर वना दिया है। प्रत्येक देश श्रीर प्रत्येक काल के रहस्यों के जीवन में एक प्रकार के श्रवास्तिविक तिलस्म का श्राकर्षण श्रवश्य होता है। सरशार ने इसी तकल्लुफ श्रौर बनावट के जीवन के ऐसे चित्र फिसाने श्राजाद को चित्रों मे अकित किये हैं जो देखनेवालों को मोहित कर लेते हैं, श्रौर यह चित्र उन्होंने अपनी जादूभरी कलम से कुछ इस प्रकार श्रंकित किये हैं कि उसका प्रत्येक पृष्ठ स्वप्न जगत के एक जादू के महल की खिडकी की तरह मालूम होता है, जो स्वप्न की ही श्रवस्था में खुलती है, श्रीर ग्रपने शोभापूर्ण दश्य दिखलाती है।'

श्रवध श्रवनार के सम्पादक रहते समय सरशार ने फिसाना श्राजाद की रचना की। पुस्तक रूप में तो यह लेख बाद को प्रकाशित हुश्रा, पहले इसी श्रवनार में धारावाहिकरूप से प्रकाशित हुश्रा था। जिस समय यह लेख पुस्तकरूप में प्रकाशित हुये, उस समय यह हाथोहाय विक गये। सरशार ने फिसाना श्राजाद के श्रितिरिक्त श्रन्य कई पुस्तकों की -रचना की, किन्तु सभी मानते हैं कि फिसाने श्राजाद उनकी सबसे उत्कृष्ट रचना है। एजाज हुसेन भी मानते हैं कि 'इस कितान में लख-नऊ की मिटी हुई तहजीन श्रीर गिरी हुई हालत को दिखाकर इसलाह (सुघार) की कोशिश की है।' जिसे एजाज हुसेन लखनऊ की तहजीव बताते हैं, वह भारतीय-मुस्लिम-प्रधान सामन्तवादी सम्यता मात्र है। जो कुछ भी हो इसमें सन्देह नहीं सरशार ने इस पुस्तक में जिस रचना शक्ति का परिचय दिया है, वह बहुत ही श्रद्भुत है। लोग सरशार से यहाँ तक प्रभावित हुये कि वे फिसाने श्राजाद को ही उर्दू उपन्यास रचना की 'संगेबुनियाद' मानते हैं, 'किन्तु जैसा कि हम दिखा चुके हैं नजीर श्रहमद से ही उर्दू उपन्यास रचना का सूत्रपात होता है, फिर भी जैसा कि एजाज हुसेन ने कहा है 'इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सरशार ने लोगों का रक्तान देखकर ऐन वक्त पर नावेल नवीसी की श्रोर ज्यादा फरोग दिया। पुराना तरीका नई बदजकार (वास्तविकता से हटी हुई) बातो श्रीर श्रसखास (व्यक्तियो) को छोड़ कर रोजमर्र के वाकयात श्रीर ऐसे श्रसखास को लिया जो श्राये दिन पेशे-नजर (सामने) रहते हैं। '४९'

फिसाना आजाद के आतिरिक्त सरशार ने सैरे कोइसार, कामिनी, पी कहाँ आदि कई अन्य पुस्तकें लिखीं। सरशार की सफलता का सबसे बड़ा परिचय यह है कि उन्होंने सैकड़ो पृष्ठों की पुस्तकें लिखीं, और वे हाथों हाथ बिक गईं। प्राक्षेमचन्द युग के देवकीनन्दन खत्री के अतिरिक्त किसी भी हिन्दी उपन्यासकार को इतनी सफलता नहीं मिली। सफलता की दृष्टि से देवकीनन्दन और सरशार को एक पंक्ति में रखना सम्भव होने पर भी कलाकार की दृष्टि से सरशार देवकीनन्दन से श्रेष्ठ थे, क्योंकि उनका पैर जमीन पर था, और यद्यपि वे उड़ते थे, किन्तु वे छलाँग के बाहर नहीं उड़ सकते थे। प्रेमचन्द की कला के हक में यह अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपनी कला के Formative या विकास के युग में सरशार को पढ़ा, और कहीं बाद को चल कर देवकीन

४९ ता० अ० उ० ए० ३७७

नन्दन की रचनाश्रों को पढ़ा। जिन हिन्दी लेखकों ने प्रेमचन्द की कला की पृष्ठभूमि को प्राक्पेमचन्द हिन्दी उपन्यास साहित्य से समक्तने की चेष्टा की है, वे बहुत कुछ गलत रास्ते पर हैं। केवल कला की ही दृष्टि से ही नहीं भाषा की दृष्टि से भी प्रेमचन्द प्राक्पेमचन्द उदू उपन्यासों के श्रिधक नजदीक हैं। श्रवश्य प्रेमचद ने इन सबसे लेकर श्रीर सील कर भी इन सबसे कहीं श्रेष्ठतर तथा गुप्तगत रूप से पृथक कला का निर्माण किया, यह दूसरी बात है। ऐसा तो सभी बड़े लेखक करते हैं, किंतु किर भी जब उनकी कला के उत्सन्थल की गंगोत्री को दूँ दा जायेगा, तो यह उचित ही है कि इम श्राशा करें कि ऐसे खोजने वाले कम से कम सही दिशा में तो हूँ दें गे।

शरर-उद् के एक अन्य प्रधान उपन्यासकार शरर का प्रेमधन्द-जी पर बहुत प्रभाव था, यह इम पहले ही बता चुके हैं। प्रेमचंदजी ने इनकी रचनात्रों का भी प्रारम्भिक युग में त्राध्ययन किया या। चरशार ने श्रपनी कला के चेत्र के लिए श्रपने सामने के समाज की चुना था, कितु शरर ने मुख्यतः इस्लामी इतिहास को ही लेकर श्रपनी कथाओं की रचना की। इनकी कला पर कुछ घार्मिक रग है। एजाज हुसेन ने लिखा है कि 'इस्लामी इतिहास अरबी और फारसी में होने के कारण मुसलमान उसे भूल रहे थे, शरर ने नये सिरे से श्रपने उपन्यासों के द्वारा इस भूली हुई कहानी को फिर से दुनिया के सामने ताजा श्रीर जीवित करके पेश कर दिया, जिसके कारण ऐतिहासिक -व्यक्तियों के कारनामें लोगों की दृष्टि के सामने आ गये। दिलों में एक जोश पैदा हो गया, यही नहीं बल्कि उन्होंने विश्वासी जनोचित उत्साह के साथ विशेष विशेष इस्लामी स्थान और व्यक्तियों को बहुत ऊँचा करके चित्रित किया जिसके कारण उनका नाम उदू के भ्रौर उपन्यास-कारों से श्रिधिक बढ़ा-चढ़ा दृष्टिगोचर होता है। शरर की कला में धार्मिक पुनरजीवन का पुर होने के कारण वह नवशिद्धित

1

í

मुसल्मानों को अधिक पसंद आई। सरशार की कला के मुकाबिले -में इनकी कला निकृष्ट है, फिर भी धार्मिक कारणों से उसका प्रचार यथेष्ट हुआ। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मुलकुल अजीज वर्जिना, मंस्र मोहना आदि हैं।

इसवा-मुहम्मद हादी इसवा का भी उद् उपन्यासकारों में वहत बड़ा स्थान है। प्रेमचद ने श्रपने प्रारम्भिक युग में इनकी -रचनाश्रों के पढ़ने की बात लिखी है। शरर ने उपन्यास को लेकर श्ररव श्रीर न मालूम कहाँ-कहाँ की सैर कराई थी किंतु रुसवा ने फिर उप-न्यास कला को वास्तविक जीवन में उतार लिया, श्रीर उनमें उस युग के समाज का प्रतिफलन होने लगा। रखवा ने श्रपनी कला के संबंध में 'लिखते हुये लिखा है 'इमारे नावेल न ट्रेजडी हैं, न कामेडी, न इमारे हीरो तलवार से कॅल्ल होते हैं, श्रीर न उनमें से किसी ने खुदकशी ं की है, न हिज़ ( तिरह ) हुआ है, न वस्ल ( मिलन )। इमारे नावेली को मौजूद जमाने की तवारीख (इतिहास ) समकता चाहिये।' इससे बहुकर श्रीर कला के लिए क्या श्रादर्श हो सकता है ? रहा कहाँ तक वे इस ब्रादर्श को निभा पाये हैं, इसमें संदेह है, किंतु फिर भी यह मानना पडेगा कि उनकी कला वास्तविकता के साथ कदम मिलाकर चलने की चेष्टा करती है। उनके कथानकों का चेत्र श्रक्सर लखनऊ या उसके इर्दगिर्द का स्थान रहा है, तथा वर्णित घटनाये भी रोजमरें के जीवन की हैं। उनको मनोविज्ञान के संबंध में भी बड़ी दिलचस्पी -थी। उनके उपन्यासों में समाज के प्रत्येक स्वर का चित्रण मिलता है। नवाबों से लेकर रंडियो तक के जीवन का सही चित्रण इनके उपन्यासों से प्राप्त होते हैं। मुशायरों से लेकर मेले-ठेलों का वर्णान भी इन उपन्यासों में त्राते हैं। प्राकृतिक दृश्य वर्णन की त्रोर भी लेखक का रकान है। कहना न होगा कि इनका प्रभाव किसी लेखक पर अञ्छा ही पड़ सकता है। दसवा के संबंध में यह ठीक लिखा गया है कि उनके सामने मौलाना शरर श्रौर हकीम मुहम्मद श्रली के उपन्यास श्रधिक चलते थे, किंतु उनके सामने वे फीके पड़ गये। प°

खदू खपन्यास क्यों पीछे रह गये ?--अपर गिनाये गये<sup>-</sup> उपन्यासकारो के अतिरिक्त राशिदु लखैरी आदि कई प्रसिद्ध उपन्यासकार उद् के प्राक्षेमचन्द युग में हो गये हैं उनके संबंध में ज्यौरे में जाने की त्रावश्यकता नहीं है। इस प्रसंग में यह प्रश्न उठे वगैर नहीं रहता कि क्या कारण है कि उदू का उपन्यास साहित्य १६वीं सदी के श्रंत तक बल्कि इस सदी के प्रथम दशक तक हिंदी के उपन्यास साहित्य से श्रेष्ठतर होते हुये भी बाद को वह हिंदी के मुकाबिले में पिछंड़ गया। कहना न होगा कि इस प्रश्न का विशद रूप से समाधान करना हमारे दायरे के बाहर है। इस केवल इसके कारण रूप में इतना ही कह कर श्रागे बढ़ जायेंगे कि जब तक उद् केवल मुसत्तमानों की भाषा नहीं थी, ग्रीर हिंदुश्रो में से एक वड़ा तबका उसे श्रपने भावों के प्रकाश का साधन बनाये हुये था, तब तक उसकी उन्नति होती रही, श्रीर खूव उन्नति हुई किंतु जब से वह कुछ मध्यवितवर्ग के मुसलमानो की भाषा के रूप में हो गई (ऐसा क्यों हुन्ना इसके कारण में हमें यहाँ नहीं जाना है ), तब से उसकी उन्नति मंथर हो गई। इस प्रकार दायरे के छोटे हो जाने से उसकी उन्नति में बाधा पहुँचना तो स्वामाविक था, किंतु इसके अलावा भी मुसलमानों की कट्टरता, दूसरे शब्दों में उनका थिछड़ापन उद्धें की उन्नति में बाधक हुन्ना। जब तक बिल्कुल त्राजादी के साथ सोचना स्वामाविक न हो जाय; तव तक उपन्यास साहित्य की उन्नित मला कैसे हो सकती थी १ उद् ने कविता में बहुत उन्नति की, इसका कारण यह है कि कविता के रूप में उदू में कुछ भी कहना यहाँ तक कि निरीश्वरवाद में श्रास्था प्रगट करना, रस्ला

<sup>&</sup>lt;sup>५°</sup> ता० श्र० उ०, पृ० ३६०

श्रीर कुरान में संदेह न्यक्त करना जायज था। उद्धें के बार्च में इस प्रकार की आजादी लेखक नहीं ले सकता था। स्वाभाविक स्प से ऐसी हालत में उसमें शरत्, प्रेमचंद श्राटि का उदय नहीं हो सकता था, श्रीर इनका उदय तत्र तक नहीं होगा जत्र तक उदू वाले श्रपने को इस प्रकार की कट्टरता से मुक्त न कर लें। धुर्जटी मुकर्जी ने लिखा है कि 'मुस्लिम पारिवारिक जीवन में हिन्दू पारिवारिक जीवन के मुकाबिले में 49 विचित्रता तथा नाटकीय घटनाये कम हैं, मुस्लिम पारिवारिक जीवन भयकर रूप से इकरस होता है' इसीलिए मुस्लिम उपन्यासकार कम हुये। मुस्लिम परिवार में नाटकीय घटनायें बहुत कम है, ऐसा तो नहीं ज्ञात होता, उनमें भी प्रेम-लीलायें होती हैं, किंतु वे इस प्रकार की होती हैं जिनसे उपन्यास अपना उपकरण ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ यदि 'त्रगम्य गमन या इस तरह की बाते होती हैं, तो वे टपन्यास का विषयीभूत नहीं, श्रपराध विज्ञान या मनोरम चिकित्सा विज्ञान के विषय हो सकते हैं। हमारे कहने का मतलब हरगिज यह नहीं है कि मुसलमानों में हिंदुओं से अधिक इस प्रकार की घटनायें होती हैं, किन्तु इमारे कहने का मतलब यह है कि 'मुसलमानों में यदि घटनायें होती हैं, तो इसी प्रकार की होती हैं। परदे की कड़ाई के कारण चरित्र-हीन, गोरा श्रादि की मुसलमानों में घटित होना सम्भव नहीं। परदे की कड़ाई के घटने के साथ-साथ इस सम्बन्ध में मुसलमानों में उन्नति होगी। स्मरण रहे यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है मानो उपन्यास का उपजीव्य केवल प्रेम श्रीर श्रानुसगिक बाते ही हो सकती हैं, ऐसा हमने इस बात को दृष्टि में रख कर लिया है कि बुर्जु आ उपन्यास का प्रधान उपजीन्य यही है । उर्दू में उपन्यास की उन्नति नहीं हुई । इससे हमारा मतलब यही था कि जैसे श्रीर सब माषात्रों में उपन्यास की

<sup>49</sup> M. I. C. p. 172

उन्नत् हुई, वैसे इसमें नहीं हुई। Proletarian, या समाजवादी उपन्यासी का प्रश्न इस सम्बन्ध मे नहीं उठता । यह सोचने की बात है कि प्रेमचन्दजी ने जो उद्देश छोड़ कर मुख्य रूप से हिन्दी को अपने साहित्य का वाहन बनाया, इसमे कहाँ तक इस भावना का भी स्थान था कि उद्भें वे एक इद तक ही स्वतंत्र विचार व्यक्त करते हुये भी जनप्रिय रह सकते थे। इसके श्रतिरिक्त प्रेमचन्दजी को जिस प्रकार की देशभक्ति विशेषकर जिस प्रकार के सामाजिक राजनैतिक दशंन को लेकर चलना था, उद्वालों में उसकी कद्र कहाँ तक होती, इसमें भी सन्देह था। यद्यपि इमने पहले यह लिखा है कि अधिकतर पारिश्रमिक के ही कारण प्रेमचन्दजी उद् छोड़ कर हिन्दी की स्रोर भुके, फिर मी ऊपर जो कारण गिनाये गये उनका भी इस प्रकार के निर्णय में बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। ऐसा श्रनुमान करना त्रनुचित न होगा। प्रत्येक लेखक चाहे वह कितना ही निस्पृह हो, वह यह चाहता है कि जनता में उसकी रचना (प्रत्येक लेखक की जनता उसके विषय तथा दार्शनिक धारणा के अनुसार अलग-अलग होती है ) की कद्र हो, श्राधिक पुरस्कार पाने की प्रवृत्ति से शायद यह प्रवृत्ति कहीं प्रवलतर होती है।

सबसे लेने पर भी प्रेमचन्द स्वतंत्र कलाकार—हमने यह तो पहले ही दिखला दिया कि कहानी लिखने की प्रेरणा प्रेमचन्दजी ने कहाँ से ली। इस प्रकार हम हिन्दी श्रीर उद्दे दोनों भाषाश्रों के उपन्यास साहित्य पर एक विहगम हिष्ट डालते हुये यह दिखा चुके कि प्रेमचन्द की कला के विकास पर क्या श्रसर पड़ा होगा। किर भी यह स्मरण रहे कि कोई भी श्रव्छा लेखक चाहे श्रपने पूर्ववर्तियों से कितना भी श्रिष्कि ले, वह श्रपने लिए सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्रमार्ग निर्माण की चेश करता है। शेक्सपियर को ही लिया जाय, उनकी कला के उत्स स्थल के सम्बन्ध में बहुत श्रिषक श्रालोचनायें हुई हैं, उन्होंने श्रपने कथानक

- कहीं से लिये, उनकी एक-एक वाक्य में किस पूर्ववर्ती लेखक की रचना की मलक है, आदि बातों के ऊपर पूरी खोज हो चुकी है। फिर भी कोई शेक्सपियर को साहित्यिक चोर नहीं कहता, क्यों कि उन्होंने यदि श्रपने पूर्ववर्तियों से कुछ लिया भी तो उसे श्रपनी प्रतिमा की स्पर्शमिए से इस प्रकार परिवर्तित कर दिया कि उसमे पहले के लेखक की कोई - छाया ही नहीं रह गयी। प्रेमचन्द ने अवश्य ही उर्दू उपन्यासकारी से बहुत कुछ लिया, उनके प्रारम्भिक युग की रचनाश्रो पर सरशार का प्रभाव बहुत स्पष्ट है, किन्तु वे जल्द ही श्रपने पूर्ववर्तियो के प्रभाव से मुक्त हो गये, श्रीर अपनी प्रीढ़ रचनाश्रों में उन्होंने एक नई शैली का - स्त्रपात्र किया । इसी प्रकार प्रेमचन्दजी ने बॅगला श्रीर यूरोपीय साहित्यों से भी बहुत कुछ लिया (जिस प्रकार शेक्सिपयर के सम्बन्ध में यह लोज की गयी है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों से क्या क्या लिया, उसी प्रकार प्रेमचन्द्जी के सम्बन्ध में भी हिन्दी के विद्वानी को खोज करंनी चाहिये), उन्होने अनातील फास तथा गैल्सवदीं की एक एक पुस्तक का श्रनुवाद हिन्दी में किया, इस बात को इस सम्बन्ध में याद करने की जरूरत है; फिर भी एक वस्तुवादी लेखक के नाते उन्होंने सबसे अधिक अपने इर्द-गिर्द के समाज से लिया। उन्होंने अपने पहले के उदू , हिन्दी, बँगला, अप्रेजी तथा अन्य यूरोपीय साहित्यों से सीखा, श्रीर लिया, किन्तु उन्होने सबसे श्रिधिक श्रपनी चारो तरफ के समाज से लिया। श्रन्तिम प्रकार से लेने में ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वे अपने युग के बहुत बड़े प्रतीक तथा मुकुट थे, इसी-में उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रकृति से उन्होंने बहुत पैनी दृष्टि पाई थी। इसी पैनी दृष्टि से उन्होंने श्रपने इर्दगिर्द के जगत् को, उसके श्रन्दर की गुत्थियो, द्रन्दो तथा सध्यों को देखा, इसी दर्शन को उन्होंने श्रपने उपन्यासो में एक कलामय तरीके से पेश कर दिया। इसी बात ने प्रेमचन्द को प्रमचन्द बनाया, इसी के कार्या वे अपने पूर्ववर्तियाँ

से भाषा, शैली तथा एक इद तक ढाँचा लेते हुये भी वे उन सबसे । स्वतंत्र तथा उनसे महत्तर रहे।

इस सम्बन्ध में यह जानना बहुत दिलचस्प होगा कि स्वयं प्रेमचन्द अपने पहले के उदू, हिन्दी के लेखको को किस प्रकार कृतते हैं, तथा उनके मुकाबिले में उनका दृष्टिकोण किस प्रकार भिन्न था। वे लिखते हैं ''हमने जिस युग को ग्रामी पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब न था। इमारे साहित्यकार कल्पंना की एक सृष्टि खड़ी कर उसमें मनमाना तिलस्म नाँधा करते थे, कहीं फिसानये श्रजायन की-दास्तान थी, कही वोस्ताने ख्याल की, ऋौर कहीं चन्द्रकाता संतति की । इन श्राख्यानो का उद्देश्य केवल मनोरंजन था, श्रौर हंमारे श्रद्भुत रस-प्रेम की तृप्ति, साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था। कहानी कहानी है, जीवन जीवन, दोनों परस्परविरोधी वस्तुये-समकी जाती थीं। कवियो पर भी व्यक्तिवाद का रंग चढ़ा हुआ था। प्रेम का ब्रादर्श वावनात्रो को तुप्त करना था, श्रीर सौन्दर्भ का श्राँखों को। इन्हीं शुंगारिक भावों को प्रकट करने में कविमगडली श्रपनी प्रतिभा श्रीर कल्यना के चमत्कार दिखाया करती थी। पद्य में कोई नई शब्द योजना, नई उपमा, उत्पेचा या नई कल्पना का होना दाद पाने के लिए काफी था—चाहे वह वस्तुस्थिति से कितनी ही दूर क्यों न हो। आशियाना, कफस, वर्क, खिरमन की कल्यनायेँ विरह दशाश्रौ के वर्णन में निराश वेदना की विविध श्रवस्थाये इस खूबी से दिखाई जाती थीं कि सुनने वाले दिल याम लेते थे।"

पहले के लेखकों के द्वारा श्रपनाये हुये 'व्यक्तिवाद श्रथीत् केवल वियक्तिक श्रनुभृतिवाद पर श्रवलम्बित साहित्य के सम्बन्ध में भी उनके मनोभाव क्या थे, यह भी हम उन्हीं की भाषा में जानते हैं। उनका कहना था, "शृंगारिक मनोभाव मानव जीवन का एक श्रंग मात्र है, श्रीर जिस साहित्य का श्रधिकांश इसीसे सम्बन्ध रखता हो, वह उस श्रीर

जाति श्रीर उस युग के लिए गर्न करने की वस्तु नहीं हो सकता, न उसकी सुरुचि का प्रमाण हो सकता।" मध्य युग में शृंगार भाव प्रधान साहित्य की क्यों सृष्टि हुई, इसको भी वे समकते थे। वे लिखते हैं 'कवियो के लिए उनकी रचना ही जीविका का सावन थी। श्रीर - कविता की कदरदानी रईसों और अमीरो के सिवाय कौन कर सकता है। हमारे कवियों को साधारण जीवन का सामना करने और उसकी सचाइयो से प्रभावित होने के या तो श्रवसर ही न थे, या हर छोटे-बड़े पर कुछ ऐसी मानसिक गिरावट छापी हुई थी कि मानसिक श्रीर वौद्धिक जीवन रह ही न गया था। इस इसका दोष उस समय क साहित्यकारों पर ही नहीं रख सकते । साहित्य अपने काल का प्रतिविम्ब होता है। जो भाव श्रीर विचार लोगों के हृदयो को स्पन्दित करते हैं. वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं। प्टेंसे पतन के काल में लोग या तो श्राशिकी करते हैं या श्रध्यातम या वैराग्य में मन रमाते हैं। जब साहित्य पर ससार की नश्वरता का रंग चढा हो, श्रीर उसका एक शब्द नैराश्य में छूत्रा, समय की भारतक्लता से रोने से भरा हो, श्रौर शृंगारिक भावो का प्रतिविम्ब बना -हो तो समम लीनिये कि जाति जड़ता श्रीर हास के पजे में फॅस चुकी है, श्रीर उसमें उद्योग तथा सघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ऊँचे लक्ष्यो की ऋोर से ऋाँखे बन्द कर लीं, ऋौर उसमें से दुनिय। को देखने समक्तने की शक्ति लुप्त हो गई है।"" पर

श्रव्छे से श्रव्छा श्रितश्राधिनक समालोचक भी इससे श्रव्छा क्या लिख सकता है। इसमें केवल एक शब्द 'जाति' को निकाल कर उस जगह पर 'जिस वर्ग का साहित्य है वह' लिख दिया जाय, तो यह सम्पूर्ण रूप से मान्य हो जायेगा। रहा प्रेमचन्द का मतल व वर्ग से हो है, इसमें सन्देह नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>५२</sup> कु० वि० ए० ८

## मनुष्य और लेखक प्रेमचन्द

परिवार श्रीर जन्म — प्रेमचन्द का जन्म मध्यवित्त श्रे सी के सबसे गरीव तबके में हुआ था। सच बात तो यह है कि यह उस भें शी का वह तबका था, जो नाम मात्र के लिए मध्यवित्त है। इस तबके के सदस्य को इर समय यह भय बना रहता है कि न मालूम वह कब देहाती सर्वेदारा के अन्तर्गत हो जाय। प्रेमचन्द के पिता अजायवराय बहुत ही मामूली श्रादमी थे। उन्होंने बनारस जिले के पांडेपूर मौजे में श्रपने बड़ों से उत्तराधिकार के रूप में थोडी-सी काश्तकारी पाई थी, किन्तु इतनी खेती निर्वाह के लिए काफी नहीं थी, 'काश्तकारी की आमदनी प्राय: नहीं के समान थी', इस कारण वे डाकखाने में नौकरी भी करते थे। श्री रघुपतिसहाय प्रेमचन्दजी के पुराने परिचितो में थे। जिस वातावरण मे प्रेमचन्दनी का जन्म हुन्ना था, उसके सम्बन्ध में वे लिखते हैं—''उनके घर श्रीर खान्दान के सम्बन्ध की बाते मध्यमश्रेणी' के लोगों की उसी तरह की बातों का नक्शा पेश करती हैं जिस तरह की वातों को अधेजी लेखक जार्ज गिसिंग ने अपने पृष्ठों में अमर कर दिया है।" ऐसे वातावरण में पैदा होने के कारण प्रेमचन्दजी स्वामा-विक रूप से गाँव के सब तबकों के जीवन से पूर्ण रूप से परिचित थे। विशेषकर जिस तबके मे वे पैदा हुये थे, उसका चित्रण वे बड़ी सफलता के साथ अपनी पुस्तकों में करते हैं। किसानवर्ग के प्रति तथा उसके दुखददों के प्रति उनके उपन्यासो में जो स्वन्छ श्रौर स्वामाविक सहाउ-भूति की धारा बहती है, उसके लिए उन्हें कल्पना का श्राभय नहीं

१ इ० प्रे॰ प्र॰ ददर

लेना पड़ा था। यह सब तो उनकी आँखो देखी बात थी। प्रेमचन्द्रजी के पिता कायस्थ दूसरे श्रीवास्तव थे, इस नाते वे उस वर्ग के थे जो शायद अग्रेजी शासन के आगमन के पहले से ही इन जिलो के Intelligentsia में शुमार किया जाता था। बारबार प्रेमचन्द्रजी अपनी पुस्तको में इस पढ़े-लिखे वर्ग का वर्णन करते हैं, और बड़ी सफलता के साथ करते हैं। 'गवन' नामक उन्यास में उन्होंने इस वर्ग की कम-जोरियो, उसकी समस्याओ, उसके ढोगों तथा ढकोसलों को बहुत सुन्दर रूप से चित्रित किया है।

बचपन—उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी ने उनके जन्म के सम्बन्ध में लिखा है—"श्रापका जन्म बनारस से चार मील दूर लमही गाँव में सावन बदी १०, सम्बत् १६३७ (३१ जुलाई सन् १८८० ई०) शिनवार को हुश्रा था। पिता का नाम श्रजायबराय था। माता का नाम श्रानन्दीदेवी। श्रापकी तीन वहने थीं। उनमें दो तो मर गईं, तीसरी बहुत दिनो तक जीवित रही। उस बहिन से श्राप श्राठ वर्ष छोटे थे। तीन लड़कियों की पीठ पर होने से श्राप तेतर कहलाते थे। माता हमेशा की मरीज थी। श्रापके दो नाम श्रीर थे—पिता का रखा नाम मुनशी धनपतराय, चाचा का रखा हुश्रा नाम मुनशी नवाबराय। माता-पिता दोनो की संग्रहणी की बीमारी थी। पैदा होने के दो तीन साल बाद श्रापको जिला बाँदा जाना पड़ा। श्रापकी पढ़ाई पाँचवे वर्ष शुरू हुई। पहले मौलवी साहेब से उद्ध पढ़ने जाते थे। उन मौलवी साहेब के दरवाजे पर वे सब लड़को के माथ पढ़ने जाते थे।

भाषा दृष्टि से दों पीढ़ियों के बीच उनका लालन-पालन— १८८५ में प्रेमचन्द का उदू पढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं थीं, उस जमाने में सभी पढ़े-लिखे वर्ग के हिन्दूं, विशेषकर कायस्थगण उदूं,

र प्रें० घ० ए० १

फारसी, अरबी आदि पढ़ते थे। सच बात तो यह है कि १६२० तक यहाँ के कायस्थों में शिचा का अर्थ ही उद्, फारसी आदि में शिचा आप करना था। बहुत मुश्किलों सेयह घारा बाद को बदली है। हम केवल एक तथ्य का वर्णन कर रहे हैं, यह अच्छा हुआ या बुरा इससे हमें यहाँ कोई सरोकार नहीं। अब भी कायस्थों में जो पुरानी पीढ़ियों के लोग हैं वे उद्, फारसी आदि के अच्छे विद्वान होते हैं। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में विचारगत रूप से अन्य मेदों के साथ-साथ कायस्थों में यह भी एक बहुत बड़ा मेद हो गया है, पुरानी पीढ़ी वाले नई पीढ़ी वालों को अशिचित और अमार्जित रुचि समक्ते हैं, और नई पीढ़ी वाले पुरानी पीढ़ी के उदू फारसी दा बुर्जु गों को old fool समक्ते हैं। प्रेमचन्द को हम इन दोनों पीढ़ियों को देख सकते हैं। प्रेमचन्द की प्रगतिशीलता का यह भी एक प्रमाण है कि सम्पूर्ण रूप से उदू फारसी की आबोहना में पले होने पर भी बाद को उन्होंने उसी वाहन को अपनाया, जो उन्हें अपने विचारों के लिए सबसे अच्छा वाहन कात हुआ।

गरीबी में पत्ने—श्रीमती शिवरानी देवी ने लिखा है कि प्रमचंद-जी लड़कपन म पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके पिता की ग्रामदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए उनका बचपन बहुत गरीबी में कटा। वे स्वयं श्रपने विषय में लिखते हैं " "श्रॅघरा के पुल का चमरीधा ज्ता मैंने बहुत दिन तक पहना है। जब तक मेरे पिता जी जीवित रहे, तब तक उन्होंने मेरे लिए बारह श्राने से ज्यादा का जूता कभी नहीं खरीदा, श्रीर न चार श्राने से ज्यादा गज का कपड़ा कभी मेरे लिए खरीदा गया। में सम्मिलित परिवार में था, इसलिए में श्रपने को श्रलग नहीं समम्तता था। में श्रपने चचेरे भाइयों को मिलाकर पाँच भाई था। जब मुक्तसे कोई पूछता तो में यही बतलाता कि हम पाँच भाई हैं।" इन चचेरे भाइयों के साथ वे भाई की तरह रहते थे। एक बार की चरना है कि उनके ''चाचा ने सन बेचा श्रीर उसके रूपये लाकर उन्होंने ताक पर रख दिये। श्रापने श्रपने चचेरे भाई से सलाह की जो उम्र में श्राप से बड़े थे। दोनों ने मिलकर रूपये ले लिये। श्राप रूपये उठा तो लाये, मगर उन्हें खर्च करना नहीं श्राता था। चचेरे भाई ने 'उस रूपये को मुनाकर बारह श्राने मौलबी साहेव की फीस दी, श्रीर बाकी चार श्रानो में से श्रमरूद श्रीर रेवड़ी वगैरह लेकर दोनों भाइयों ने खाई। चाचा साहेव दूढ़ते हुये वहाँ पहुँचे, श्रीर बोले—'तुम लोग रूपया चुरा लाये हो ?' श्रापके चचेरे भाई ने कहा—'हाँ एक रूपया भैया लाये हैं।' चाचा साहेव गरजे —'वह रूपया कहाँ है ?'

—'मौलबी साहेब को फीस दे दी।'

, चाचा साहेब दोनो लड़कों को लेकर मौलबी साहेब के पास पहुँचे श्रीर बोले—इन लड़को ने श्रापको पैसे दिये हैं ?

- 'हाँ बारह श्राने दिये हैं।'
- —'उन्हें मुक्ते दीजिये'। चाचा साहेब ने उनसे फिर पूछा— 'चार श्राने कहाँ हैं ?'
  - 'उसका श्रमहर लिया।'

इस घटना का उल्तेख करते हुये एक दिन प्रेमचन्दनी ने श्रीमती शिवरानी देवी को यों कहा था—'चाचा श्रपने लड़को को पीटते हुये घर लाये। मेरी शक्ल श्रजीन हो गई थी। मैं डरता घर श्राया। माँ एक लड़के को पिटता देख कर मुक्ते भी पीटने लगी। चाची ने दौड़ कर मुक्ते छुड़ाया। मुक्ते ही क्यों छुड़ाया, श्रपने बच्चे को क्यो नहीं छुड़ाया, मैं नहीं जान सका। शायद मेरी दुर्वलता पर उन्हें दया श्रा गई हो।'3

<sup>&</sup>lt;sup>-3</sup> ,प्रे॰ घ० ए॰ २

जीवन पर श्राधारित कहानी—प्रेमचन्दजी ने श्रपनी एक कहानी में इस पूरे किस्से को करीब-करीब ज्यो का त्यों दिखलाया है।

मातृ-वियोग गरीवी-शागे की कहानी स्वय प्रेमचन्द के शब्दों में ही सुना जाय-"जब मैं ग्राठ साल का था, तभी मेरी माँ बीमार पड़ी। छ: महीने तक वे बीमार रहीं। मैं उनके सिरहाने बैठा पंखा मला करता था। मेरे चचेरे भाई जो मुमसे बडे थे, दवा के प्रबन्ध में रहते थे। मेरी बहिन ससुराल में थी। उनका गीना हो गया था। माँ के सिरहाने एक बोतल शक्कर से भरी रहती थी। माँ के सो जाने पर मैं उसे खा लेता था। मॉ के मरने के स्नाठ दस दिन पहले मेरी वहिन आई। घर से मेरी दादी भी आई। जब मेरी माँ मरने लगीं, तो मेरा मेरी बहिन का तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोलीं—ये तीनो बच्चे तुम्हारे हैं। बहिन, पिता तथा बड़े भाई सब रो रहे थे, पर मैं कुछ भी नहीं समक्त रहा था। माँ के मरने के कुछ दिन बाद बहिन अपने घर चली गई। दादी, भैया श्रीर पिताजी रह गये। दो-तीन दिन बाद दादी भी बीमार होकर लमही चली ब्राई में ब्रौर भैया रह गये। भैया दूध में शक्कर डाल कर मुके खूब पिलाते थे, पर माँ का वह प्यार कहाँ ? में एकांत में बैठ कर खूब रोता था। पाँच-छ: महीनो के बाद मेरे पिता भी बीमार पड़े। वे लमही आये। मैं भी आया। मेरा काम मौनवी साहेव के यहाँ पढना, गुल्ली डंडा खेलंना, ईख तोड़ कर चूसना श्रीर मटर की फली तोड़ कर खाना-चलने लगा।"

इसके श्रतिरिक्त भी उन्होंने श्रपने इस समय के जीवन के न्यौरे लिखे हैं, किन्तु उनमें कोई विशेषता न होने के कारण इम उसे उद्धृत नहीं करेंगे। कैसे जब श्रजायबरायजी श्रपनी वेटी के यहाँ जाते तो श्रपने साथ प्रेमचंदजी को ले जाते, कैसे वे श्रपनी दादी से कहानियाँ सुनते, कैसे दादी श्रौर उनके भैया में कभी-कभी मगड़े हो जाते — थे सब बातें कोई महत्व की नहीं हैं। इसके बाद आजायबराय की बदली जीमनपुर हुई। वहाँ उनके साथ प्रेमचंद तथा उनकी दादी गई। प्रमचंद के भैया इन्दौर गये। इसके बाद दादी का देहानतं हुआ। इस समय वे किस प्रकार के वातावरण में पल रहे थे, उसका वर्णन उनके ही शब्दों में यो है—

"पिताजी ने जो मकान ले रखा था, उसका किराया डेट रूपया था। निहायत गदा मकान था। उसीके दरवाजे पर एक कोठरी थी, वही मुक्ते सोने के लिए मिली। मैं विनोद के लिए एक तम्बाक्वाले के मकान मे चला जाया करता था। मेरी उम्र उस समय बारह वर्ष की थी।"

भविष्य जीवन की तैयारी—इसी युग में वे ऋपने भविष्य जीवन की मानो तैयारी कर रहे थे। वे हाई स्कूल मे भर्ती हो चुके थे, किन्तु उनकी श्रसली शिद्धा कहीं श्रीर हो रही थी। श्री रघुपतिसहाय इस युग के सस्मरण लिखते हुये यों लिखते हैं-- "प्रेमचंदजी ने मुके बतलाया था कि लड़कपन में उनकी दोस्ती अपने दर्जे के ऐसे लड़के से हो गई थी जो एक तम्बाकू वेचने वाले का बेटा था। नित्य वे अपने श्रल्यवयस्क मित्र के साथ स्कूल के बाद उसके मकान पर जाते थे, श्रीर , वहाँ तम्बाकू के बड़े-बड़े काले पिन्डों के पीछे वह ग्रौर उनके मित्र बैठ कर बरावर हुक्का पीते थे, ऋौर 'तिलस्म होशरुवा' पढ्ते थे, यह कभी न समाप्त होनेवाली एक लम्बी कहानी है। जो अपनी विशालता, विशदता श्रौर बहुविध कथानकों के विचार से यूरोप के मध्य युग की त्राध्यात्मिक कहानियों के बहुत पीछे छोड़ देती है। उसकी लम्बाई का यह हाल है कि यदि वे सब लिखी जाय तो एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटेनिका के बराबर हो जायेगा। खैर वहीं प्रेमचन्दजी अपने श्रल्प-वयस्क मित्रो के साथ बैठ कर तिलारंग होशचवा के किस्से सुनवे थे। इसीमें जब संध्या हो जाती थी, तब वह श्रापने घर चले जाते थे।

न्यह कम पाय: एक वर्ष तक चलता रहा। लेकिन इसी बीच में प्रेमचंद जी सदा के लिए कहानियों में छूब गये। वास्तव में उन कहानियों को उन्होने जिस तरह मन लगा कर श्रीर शौक से सुना था, उससे उनकी वर्णनशक्ति में घारा प्रवाहिकता श्रीर सरसता के गुण श्राकर सम्मिलित हो गये थे, श्रीर उन मनोहर कहानियों की श्रातमा उनमें प्रविष्ट हो गई थी।"

लिखने का प्रारम्भ—इसी युग में उन्होंने लिखने का श्रम्यास किया। "वहीं मुक्ते लिखने का भी शौक हुआ था। मैं लिखता श्रीर फाइता, लिखता श्रीर फाइता। कभी-कभी मेरे पिताजी हुक्का पीते पीते मेरी कोठरी में भी श्रा जाते थे। जो कुछ मैं लिख कर रखता, वे देख लेते श्रीर पूछते,—'नवाब कुछ लिख रहे हो!' मैं शर्मा कर गई जाता। मगर इस विषय में पिताजी को कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि एक तो उन्हें काम के मारे छुट्टी नहीं मिलती थी, दूसरे इस विषय के वे जानकर भी न थे। मैं रात को चाहे जहाँ रहूँ उनसे इससे कोई बहस नहीं। मैं बाहर रहता था, वे श्रम्दर। शायद पहले के लोग इसे श्रपनी ड्यूटी नहीं समक्तते थे।"

जनता से घनिष्टत्व—उद् के रोमासो के अध्ययन के अतिरिक्त वे अन्य तरीको से भी आम जनता की दिलचस्पियो से अपने को परिचित करते रहते थे। उनकी रचनायें जनता के हर एक तनके को पसन्द हैं, इसका सबसे प्रधान कारण यह है कि वे स्वयं जनता के ही आदमी थे, जनता की दिलचस्पियों में उन्हें दिलचस्पी थी, जनता की समस्याओं के साथ उनका चाच्च प परिचय था। एक वड़ी हद तक जनता के साथ उनकी तदातमयता थी।

रामलोला में दिलचस्पी—वे श्रपने इस युग के संस्मरण लिखते हुये कहते हैं ''मेरे पढ़ोस में रामलीला होती थी। रामलीला के राम, सीता, लक्ष्मण मुक्ते बहुत श्रब्धे लगते थे। मेरे पास उस समय जो भी चीज रहती, मैं राम के लिए लेंकर दौड़ता। पैसे भी जो रहते उन्हीं को दे श्राता। वे श्रागर मुक्तसे बात करते तो मैं सातवे श्रासमान पर पहुँच जाता। बड़ी खुशी होती थी। मैं भी कैसा भोदूँ था। श्राजकल के बच्चे मुक्तसे ज्यादा चालाक होते हैं।"

रामलीला कहानी में आपबीती—यह दृष्टव्य है कि 'रामलीला' नामक ग्रापनी कहानी में वे श्रापने हिंधी युग के संस्मरण लिख गये हैं। यों तो वह कहानी कोई विशेष महत्व की नहीं है, किन्तु उनके जीवन से इस कहानी का जो सम्बन्ध स्पष्ट दीख पड़ता है, उसके लिए इस कहानी का महत्व इस दृष्टि से बहुत अधिक हो जाता है। कहानी के प्रारम्भिक कुछ वाक्य तो संस्मरण मात्र हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं। कहानी यों शुरू होती है—

'इयर एक मुहत से रामलीला देखने नहीं गया। बन्दरों के भहें चेहरे लगाये, श्राधी टॉगों का पायजामा श्रीर काला रग का ऊँचा कुरता पहने श्रादमियों को दौड़ते, हूँ करते देख कर श्रव हॅं सी श्राती है, मजा नहीं श्राता। काशी की लीला जगतविख्यात है। सुना है लोग दूर-दूर से देखने श्राते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुक्ते तो वहाँ की लीला श्रीर किसी वज्र देहात की लीला में कोई श्रन्तर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज-सामान श्रच्छे हैं। राख्तों श्रीर बन्दरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाये भी पीतल की हैं। कदाचित् बनवासी श्राताश्रों के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साजसामान के सिवाय वहाँ भी वही हूँ-हूँ के सिवाय श्रीर कुछ नहीं। फिर भी लाखों श्रादमियों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन एक जमाना वह या जब मुक्ते भी रामलीला में श्रानन्द श्राता था। श्रानन्द तो बहुत हल्का-सा शब्द है। वह श्रानन्द उन्माद से कम न था।"

इसके बाद इस कहानी में यह वर्णन किया गया है कि कैसे वे दोपहर से ही जाकर उस घर में बैठ जाते थे, जहाँ लीला-पात्रो का रूप

रग भरा जाता था। 'एक ही श्रादमी पात्रों के शृंगार में कुशल था। वही बारी-बारी से तीनों पात्रों का शृंगार करता था। रंग की प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पखा मलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचन्द्र के पीछे बैठ कर मुम्ने जो उल्लास, जो गर्व, जो रामाझ होता था, वह श्रव लार्ट साहेंव के दरबार में कुसी पर बैठकर भी नहीं होता..... रामचन्द्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मैं श्रपने पाठ की चिन्ता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वे फेल न हो जाया। मुम्नसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कज्ञा में पढ़ते थे।" इत्यादि। पता नहीं इस कहानी में कितने श्रन्य उपादान हैं, किन्द्र कपर उद्धृत श्रश उनके जीवन का बिल्कुल हुबहू न हो, एक हद तक सही संस्मरण है।

लेखक की रचना से जीवन का सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज कार शरत बाबू की रचनाश्रो के सम्बन्ध में इस प्रकार की खोज लेखकों ने की है कि किस इद तक कौन-सा उपन्यास उनकी श्राप-बीती का ही प्रतिफलन है, श्रीर उसमें उन्हें बहुत भारी सफलता मिली है। बात यह है वस्तुवादी लेखक केवल कल्पना को उपजीव्य बना कर नहीं चल सकता, उसे जीवन के साथ श्रपना संस्पर्श बनाये रखने के लिए श्रपने इदीगर्ट की दुनिया से श्रनुप्रेरणा श्रीर कथानक लेना पड़ता है। जब जीवन से ही लेना है तो श्रपने जीवन से बढ कर श्रीर कौन-सा उत्स हो सकता है, क्योंकि श्रपने जीवन को जानने का जितना मौका लेखक को है, उसके श्रान्तरिक सोतो से उसे जितना परिचय हो सकता है, उतना श्रीर वह किसके जीवन को जान सकता है। कहीं हमें गलत न समका जाय इसलिए हम यह स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ पर श्रापत्रीती शब्द का प्रयोग केवल श्रात्मानुभूति के श्रर्थ में नहीं कर रहे हैं, बल्कि श्रापवीती में उन सब्बाद्यात्रो, सम्बेदनो, सध्यों, समामो तथा घात-प्रतिषातो को लेते हैं जिनको लेखक ने अपनी अॉख से दूसरे व्यक्तियों में, वर्गों में तथा समाज में देखा है। दुख है कि इस इष्टिकी ए से इमने जब प्रेमचन्द की रचनात्रों की जॉच की, तो हमें बहुत कम तथ्य ज्ञात हुये। हम उन्की रचनात्रों की बहुत थोड़ी बातों को उनके जीवन से सम्बद्ध कर पाये। बात यह है भारतवर्ष मे जीवनी लिखने का जो तरीका है, उसमें हमें उस न्यक्ति के जीवन के अन्तद्ध न्दों से परिचय नहीं होता, न इम उसके गुप्त जीवन को ही जान पाते हैं, फिर कैसे लेखक के साय रचना के सम्बन्ध का उद्घाटन किया जाय। यहाँ तो जीवनी लिखने मे बलिक लेखक यही कोशिश करता है कि श्रपने वीर को एक श्रादर्श रूप में दिखलावें। श्रीमती शिवरानी देवी ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में जो संस्मरण लिखा है, उनमें स्पष्टवादिता का कोई अभाव नहीं है, श्रीर न प्रेमचन्द को स्रादर्श बना कर दिखाने की चेष्टा की गई है, उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत सही दिशा में अपनी लेखनी का प्रयोग किया है, किन्तु उनके सामने यह - दृष्टिकोण ही नहीं था कि उनकी कहानियो श्रौर उपन्यासो को उनके जीवन श्रर्थात् जीवन श्रौर निरीक्गा से सम्बद्ध किया जाय, नहीं तो कदाचित् वे इस सम्बन्ध में हिन्दी जगत को बहुत बहुमूल्य चीजे दे सकतीं।

बराबर गरीबी—गरीबी ने प्रेमचन्द का कभी पीछा नहीं छोड़ा । वे स्वय लिखते हैं — 'पैको की दिक्कत तो मुक्ते हमेशा रहती थी। बारह आने महीने में फीस लगती थी। उस बारह आनो मे से मैं एकाव आने हर महीने खा जाता था। जिस मुहल्ले मे मैं था, उसमें छोटी जाति के लोग थे। वे लोग मुक्तसे लेकर दो-चार पैसे खा लेते थे, इस-लिए फीस देने में बड़ी दिक्कत होती थी। घर में माँ तो थी नहीं, चाची से ही माँगता।"

सौतेली माँ—प्रेमचन्द के पिता ने अपनी पहली स्त्री की मृत्यु के

माँ नामक कहानी में हम लेखक के ही संस्मरण का एक परिष्कृत रूप पाते हैं।

कजाकी कीन था ?—— अजायत्रराय का तबादला जर्मनिया हुआ । प्रेमचन्द भी साथ गये । वे लिखते हैं 'वहाँ जो हरकरा था, वह मुक्ते बहुत प्यार करता था । वह मुक्ते कन्धे पर लेकर दौडता । मैं उसके आने की राह देखा करता । वह बाह्र से ईख, श्रमरूद, गाजर मेरे लिए लाता । इसीसे वह मुक्ते बहुत प्रिय था । एक दफा पिताजी ने उसे निकाल दिया । जब वह दूसरे दिन नहीं श्राया, तब मैंने चाची से पूछा—आज कजाकी क्यो नहीं आया चाची !'

'मुक्ते क्या मालूम क्यों नहीं श्राया।'

'खैर मैं खामोश था, श्रन्दर से मेरा जी कुरेद रहा था। जन पिताजी रात को श्राये तो डरते-डरते मैंने पूछा—नानू जी कजाकी कहाँ गया ?'

- 'पाजी निकाल दिया गया।'

मैंने डरते बरते कहा — 'बाबूजी श्राटमी बड़ा श्रव्छा है।'

विता-'गधा था।'

मैं लामोश। रात भर मुक्ते नींद नहीं श्राई। में सोचता बेचारा कितना भला श्रादमी है। में बड़ा होने पर ऐसे श्रादमी को हमेशा श्रपने पास रखूँगा। में सुबह उसके यहाँ दौड़ा गया, श्रोर बुला लाया। खुपके से भन्डारे में जाकर श्राटा, दाल, चावलं निकाल लाया। उस साल में श्राठवीं में पढ़ता था। चाची ने भी उसे रखने के लिए सिफारिश की श्रीर मेरे हाथ से सब सामान लेकर थोड़ा-थोड़ा देने की कहा।

'क जाकी' कहानी—प्रेमचन्द ने तो इसी कजाकी पर एक कहानी ही लिख ढाली, और उस कहानी का नाम भी कजाकी ही रखा। उसमें वे लिखते हैं—

'भेरी बालस्मृतियों में 'कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति हैं। - आज चालीस वर्ष गुजर गये, लेकिन कजाकी की मूर्ति अभी तक - आंखों के सामने नाच रही है.... कजाकी जाति का पासी था, बड़ा -ही हॅसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिन्दादिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता, श्रीर सबेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता, ज्योंही चार बजते, ब्याकुल होकर सङ्क पर श्राकर खडा हो जाता, श्रीर थोड़ी देर में कजाकी कन्धे पर बल्लम रखे उसकी सुनसुनी बजाता, -दूर से त्राता हुत्रा दिखलाई देता...मुक्ते देखकर वह त्रीर तेज टौड़ने -लगता, उसकी अनुसुनी और जोर से बजने लगती, और मेरे हृदय में श्रीर ज़ोर से खुशी की धडकन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता, श्रौर एक च्रुण में कजाकी का कन्धा मेरा सिंहासन वन जाता, वह स्थान मेरी श्रिमिलाषाश्रों का स्वर्ग था।.....ससार मेरी श्रॉलो में तुच्छ हो जाता, श्रीर जब कजाकी मुक्ते कन्धे पर लेकर -दौड़ने लगता तब तो ऐसा मालूम होता मानो में इवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाकखाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन श्राराम करने की श्रादत न थी। थैला रखते ही वह इम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता, कभी इमारे साथ 🚓 खेलता, कभी विरहे गाकर सुनाता, श्रीर कभी कहानियाँ सुनाता. उसे चोरी श्रौर डाके, मार-पीट, भूत-पेत की सैकडों कहानियाँ याद थीं, मैं इन कहानियों को सुन कर विस्मयपूर्ण त्रानन्द में मरन हो. जाता। उसकी कहानियों के चोर श्रीर डाकू सब्चे योदा होते थे, जो श्रमीरों को लूट कर दीन-दुखी प्राणियों का पालन करते थे, मुक्ते न्त्रन पर घुणा के बदले श्रदा होती थी।"

कजाकी के निकाल दिये जाने की बात भी इस कहानी में है।

इस कहानी में यह है कि 'कजाकी उसी वक्त मेरे देखते-देखते निकाल' दिया गया। उसका बल्लम, चपरास श्रीर साफा छीन लिया गया, श्रीर उसे डाकखाने से निकल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया गया। श्राह ! उस वक्त मेरा ऐसा जी चाइता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता, श्रीर बाबुजी को दिखा देता कि श्राप के निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाँका नहीं हुशा।' इम इस कहानी के न्योरे में नहीं जायेगे, यह एक श्रीसत दर्जे की कहानी है। इमारे पास इस बात के लिए कोई मसाला नहीं है कि इस यह निश्चितल्प से बता सकें कि इस कहानी में जो हिरनवाली घटना है, वह कहाँ तक काल्पनिक है, श्रीर कहाँ तक सही है, सही है श्रयवा नहीं। इमारा यह श्रतुमान है कि जिस प्रकार से कजाकी नामक कहानी उनके जीवन के तथ्यों से श्रोत-प्रोत है, बल्कि एक तरह से संस्मरणमूलक है, उस तरीके से बहुत-सी कहानियाँ उनके जीवन से प्रत्यन्त लप से समबद्ध होगी।

दाल में घी नहीं — प्रेमचन्द के बचपन की कहानी उनके परि-वार की गरोबी की कहानी है। आय बहुत थोड़ी थी। स्वामाविकल्प से शिशु प्रेमचन्द्र को घी-दृघ लाने को नहीं मिलता था। एक रोज उनके पिता के दोस्त बड़े बातू ने उन्हे खुलाया। वे गये, तो उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुये कहा—त् दुनला क्यो हो गया है, क्या दूध-धी तुम्हें नहीं मिलता ! इत्यादि। बड़े बातू ने शायद इस बात का जिक उनके पिता से कर दिया, पिता ने शायद यह बात प्रेमचन्द की सौतेली माँ से कही। दूसरे रोज प्रेमचन्द क्या देखते हैं कि उनकी दाल में कचा घी डाल दिया गया है। प्रेमचन्द ने कहा—मेरी दाल में कचा घी। क्यों डाल दिया !

'कचा नहीं पका है।'

प्रेमचन्द ने कहा-'दाल में वी ढाला ही क्यों !'

- ,-- 'तुम्हीं तो घर-घर रोते हो कि मुक्ते कुछ नहीं मिलता।'
- —'मैंने किससे कही !'
- —'बड़े बाबू से कहा है कि मेरी चाची मुक्ते घी-दूध नहीं देती। श्रीर किससे कहेगा।'
  - -- 'मैंने नहीं कहा।'
- —'तूने नहीं कहा तो वे वैसे ही शिकायत करते थे ! खुद खाता -नहीं, मुक्ते बदनाम करता है।'
  - -- 'मैंने कुछ नही कहा।'
  - -- 'भूठा मक्कार।'

प्रेमचन्द को रोना आ गया।

पॉच रुपये माहवार पर छात्र-जीवन—ऐसा श्रीर एक दृश्य जीजिये। एक साल के बाद वे बनारस भेजे गये, उस समय उनकी उम्र पन्द्रह हो चुकी थी। वे नवे में पढ़ते थे। जाते समय श्रजायबराय ने 'पूछा—धनपत तुक्ते कितना खर्च लगेगा !

प्रेमचन्द ने कहा-पाँच रुपया दे दिया जाया करे।

श्रजायबराय ने समका सस्ते बला टली। 'श्रीर मैं बनारस जब "श्राया तो मालूम हुश्रा कि दो रुपये तो फीस के ही लग जायें में। बाकी बचे तीन रुपये। एक रुपये का दूध। यह सब मिला कर पूरा खर्च नहीं बैठता। मैंने सोचा, प्राइवेट पढ़ूँ। दिन भर शहर में रहता। सुबह चाची गुड़ श्रपने पास से दे देती थी। दिन भर बनारस में रहता श्रीर 'पढ़ता। घर से किसी तरह के इमदाद मिलने की श्राशा नहीं थी, क्योंकि जारीबी का घर था। एक कुप्पी के सामने रात को बैठ कर टाट बिछा "कर पढ़ता।"

भयंकर गरीबी, शादी के गुड़ खा डाले—'ख़ैर जब इम्तहान करीब श्राया तो उसी बीच पिताजी ने पॉच रुपये का गुड खरीद कर रखने के लिए मेरे पास मेजा था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। मैंने गुड़ तो खरीद लिया, श्रीर हमने—याने मैंने, मेरे चचेरे भाई तथा गाँव के कई मित्रों ने उस गुड़ को बारी-वारी से लाना शुक्त किया। रोज ही सेर दो सेर गुड़ निकलने लगा। जब मैंने देला कि गुड़ की सन्दूक भी काफी लाली हो चुकी है, तो मैं सोचता श्रव इसे न श्रुकंगा। मगर गुड़ लाने की ऐसी लत पड़ गयी कि इस प्रतिशा को निभान पाता था। एक रोज मैंने सन्दूक की चाभी को दरवाजे की दराज में डाल दिया। सोचा कि श्रव न खाकंगा। न रहेगी बाँस न बजेगी बांसुरी। फिर भी जब मंडली इकड़ी हुई तो में गुड़ न लाने की प्रतिशा न रख सका। प्रतिशा तोड़नी ही पड़ी, श्रीर दराज में से कुजी निकाली ही गई, श्रीर उसमें से फिर खाना शुरू हुशा। जब वह श्राधा हो गया तब मैंने उसकी चाभी कुथे में डाल दी। जब पिताजी घर श्राये श्रीर चाची से गुड़ माँगा तो सन्दूक का ताला तोड़ना पड़ा। चाची गुड़ देख कर बहुत महलाई। '

गरीबी के चित्रण में सफलता का कारण—इस श्रात्म-कथा से ज्ञात होता है कि कितनी भयंकर गरीबी थी। एक तो गुड़ का शादी के लिए खरीटा जाना, दूसरा उस पर बार-बार टूटना, यहाँ तक कि श्रन्त में चाभी को कुँ श्रा में डाल देना—ये सब बातें हमारे सामने गरीबी का एक ऐसा चित्र पेश करती हैं, जो कभी मुलाई नहीं जा सकती। प्रेमचन्द ने सुदर बैठके में बैठ कर गरीबी की कल्पना नहीं की थी, बल्कि वे वधीं उसके जुश्रों के नीचे रगड़ते रहे, वे गरीबी में ही पले, श्रीर गरीबी में ही बड़े हुये। उनके उपन्यासो में गरीबी का चित्रण जो इतना सजीव तथा मर्मस्पर्शी हो सका है, उसका कारण केवल उनकी श्राद्मत कल्पना-शक्ति नहीं, बाल्क उनकी श्रात्मानुभूति है।

शादी के मंडप के लिए खुद वॉस काटे—जब हम श्रागे चल कर प्रेमचन्द के विवाह का वर्णन पढ़ते हैं, तो असमें यह गरीबी श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि जब उनकी शादी हुई तो वह बहुत खुश थे, मंहप छाने के लिए बाँस उन्होंने खुद काटे थे। अपनी शादी के महप छाने के लिए बाँस उन्होंने चाहे जिस आत्मतृप्ति के रग में रंग कर पेश किया हो, किन्तु उसका करुण पहलू स्पष्ट है। उनका यह प्रथम विवाह था। उन्होंने स्वयं इसका वर्णन किया है।

प्रथम विवाह, दुंलहिन को देख कर निराशा—"मेरा विवाह बस्ती जिले के मेहदाबल तहसील में रामापुर गाँव मे ठीक हुआ। वे भी अपने घर के जमींदार थे। कुछ पूरत्र का रीति-रिवाज ऐसा है कि जब मुक्ते घर में लोगो ने बुलाया तब सैकड़ो स्त्रियाँ घर मे थी। इसी-मजाक का बाजार गरम था। पुरुषों के नाते तो मैं ही एक था। मुक्ते इसी मजाक अच्छा भी लगता था। सब मुक्तसे इसी मजाक करती थीं, मैं अकेला उनसे परेशान था। खैर किसी तरह उनसे उबरा। फिर मेरी स्त्री की विदाई का समय श्राया। कई रोज का श्ररसा हो गया था। कॅट-गाड़ी से ब्राना पड़ा। जब इम कॅट-गाड़ी से उतरे तो मेरी स्त्री ने मेरा हाथ पकड़ कर चलना शुरू किया। मैं इसके लिए तैयार नही था। मुक्ते क्तिक मालूम हो रही थी। उम्र में वे मुक्तसे ज्यादा थीं। जब मैंने उनकी सूरत देखी, तो मेरा खुन सूख गया।" यह विवाह कैसे सुली होता जब इसका पहला हर्य ही इस प्रकार बिगड गया। वह स्त्री बदसूरत होने के साथ ही साथ जवान की भी मीठी नहीं थी। जब उनकी बारात भ्राई, मुशी श्रजायबराय को मालूम हुश्रा कि पतोहू बहुत बदस्रत है। वेहयाई, की हरकत उन्होंने बाहर ही देख ली थी। इस शादी को उनकी सौतेली माँ के पिता ने ठीक किया था। ग्रजायबराय श्रपनी स्त्री से बोले—'लालाजी ने मेरे लड़के को कुयें में ढकेल दिया, श्रप्तसोस मेरा गुलाव-सा लड़का श्रौर उसकी यह स्त्री। मैं तो उसकी दूसरी शादी करता।' सौतेली माँ ने कहा देखा जायेगा। यह शादी किसी तरह निभ भी जाती, किन्तु सौतेली माँ के कारण यह शांदी बहुत ही दुखद हो गई। प्रेमचन्दजी के ही शब्दों में सुना

जाय—'चाची मेरी पत्नी पर शासन करती थी। इसकी शिकायत भी चाची एकान्त में मुससे किया करती थी। वह भी अपनी किस्मत को रोती थी। बीच में मेरी आफत थी। अगर बीच में चाची न होती तो शायद उनकी मेरी जिन्दगी एक साथ बीत भी जाती।' इस प्रकार प्रेमचन्द को अनमेल विवाह का भी तजुर्वा हासिल हो गया।

पितृ-वियोग—इस विवाह के साल भर के अन्दर ही उनके पितां का देहान्त हो गया। उस समय वे नवी कला के छात्र थे। 'घर में जो छुछ पूंजी थी वह पिताजी के छः महीने की बीमारी और किया-कर्म में स्वाहा हो चुकी थी।' अब तो सारी गृहस्थी का भार एक तरह से इन पर पड़ा। उधर पढ़ने की भी धुन थी। 'काशी के कीन्स कालेज में पढ़ते थे, फीस माफ थी। स्कूल से पढ़ कर बॉस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाते और छः बजे छुट्टी पाकर पॉच भील चल कर देहात तक पहुंचते। पहुंचते-पहुंचते आठ बज जाते। प्रातःकाल आठ ही वजे घर से फिर चलना पहता था।'

गरीवी के कारण कोट बेचा—लाने-पीने की बड़ी आफत रहती थी। सभी काम उधार पर चलता था। एक मौके पर उन्होंने अपने गरम कोट को शहर में दो रुपये में बेच दिया। इस कोट को उन्होंने एक साल पहले बड़ी मुश्किलों से बनवाया था। किसी तरह इन्ट्रेन्स पास किया, किन्तु इसके बाद पढ़ने में दिक्कत पड़ी। उन्ही दिनों हिन्दू कालेज खुला था, उन्होंने उसमें पढ़ने का विचार किया, बहुत कोशिश की कि फीस माफ हो जाय, किन्तु इसमें वे सफल न हुये। बात यह है कि उन्होंने इन्ट्रेंस का इम्तहान सेकन्ड डिवीजन में पास किया था। बहुत से फर्ट डिवीजन वाले फीस माफ कराने के उम्मीदार होंगे, उनके मुकाविले में स्वामाविक रूप से उनकी अर्जी

भ प्रे० ग्रब पृ० ७

मंज्र नहीं हुई, उस समय कीन जानता था कि आगे चज कर यही नवयुवक हिन्दी उपन्यास साहित्य में चार चाँद लगा देंगे। जब फीस -माफ नहीं हुई, तब भी वे निराश नहीं हुये, और पढ़ाई जारी। ख उनका गणित कमजोर था, इसलिए वे कई बार इन्टर में फेल हुये, -यहाँ तक कि उन्होंने अन्त में इम्तहान देना ही छोड़ दिया। बहुत बाद -को चल कर उन्होंने इन्टर और बी० ए० किया।

दूसरा विवाह—१९०५ के पहले उन्होंने श्रपनी पहली स्त्री को त्याग दिया। इसके बाद १६०५ में श्रीमती शिवरानी देवी के साथ इनकी दूसरी शादी हुई। इसके पहले ही उनकी कुछ रचनाये छप चुकी थीं। उनके श्रपने लिखने के श्रनुसार उपन्यास तो उन्होंने १६०१ से ही लिखना शुरू किया, उनका एक उपन्यास १६०२ में निकला श्रीर दूसरा १६०४ में, किन्तु गल्प १६०७ के पहले उन्होंने नहीं लिखा। श्रीमती शिवरानी देवी के श्रनुसार जिन दिनों वे इधर-उधर रोटी की तलाश में घूम रहे थे, श्रीर इलाहाबाद में थे, उन्हीं दिनों उन्होंने कुछण नामक एक छोटा-सा उपन्यास लिखा था, श्रीर इन्डियन प्रेस में छपवाया था ।

श्रीमती शिवरानी देवी — १६०५ में प्रेमचन्द की दूसरी शादी हुई। इस बार उनकी शादी श्रीमती शिवरानी देवी से हुई। उन्हीं के शब्दों में उनकी कथा यों है —

'मेरी पहली शादी ११ वें साल में हुई थी, वह शादी कब हुई 'इसकी मुक्ते खबर नहीं। कब मैं विधवा हुई, इसकी भी मुक्ते खबर नहीं। विवाह के तीन-चार महीने बाद ही मैं विधवा हुई। इसलिए मुक्ते विधवा कहना मेरे साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बात में जानती ही नहीं. वह मेरे माथे महना ठीक नहीं।'

<sup>·</sup> ६ प्रे• घ० पृ• १२

इससे श्रीमती शिवरानी देवी के विषय में पूरे तथ्य सामने श्रा गये, वे जो कुछ श्रौर जैसी थी, वह स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने श्रपने वक्तव्य को जिस तरीके से रखा है, उसके सम्बन्ध में दो एक शब्द। उनका पहले एक विवाह हुआ था, उस विवाह के तीन-चार महीने चाट ही उनके प्रथम पति की मृत्यु हुई। इसीको हिन्दी या किसी भी भाषा में विधवा कहते हैं। किन्तु श्रीमती शिवरानी देवी यह मानती ही नहीं कि वे विधवा थीं। उनकी इस ज़िंद का एक मतलब तो बिल्कुल साफ निकलता है, -सम्भव है कि वे इस सम्बन्ध में अचेतन हों कि विधवा विवाह किसी भी तरह कुछ घटिया बात है, तभी तो उन्होंने यह लिख दिया कि उनके माथे विधवा होने की बात को महना ठीक नहीं है। इसने विशेषकर इस श्रोर इसलिए ध्यान श्राकर्षित किया कि श्रीमती शिवरानी देवी का गौरव केवल इतना ही नहीं है कि वे प्रेमचन्द की जीवन संगिनी रही हैं, बिल्क वे स्वयं भी हिन्दी की लेखिकाओं में श्रपना स्वतन्त्र स्थान रखती हैं, तथा उनके भी विचार प्रगतिशील हैं, इसलिए उनकी लेखनी से ऐसे विचार शोभ-नीय नहीं हैं।

श्रीमती शिवरानी देवी का कुल परिचय यो है—'मेरे पिता का नाम मुशी देवीप्रसाद था। जिला फतेहपुर, मौजा सिल्मपुर, डाकखाना कनवार। मेरे पिता मुक्ते इस हालत में देख कर खुश न थे। वे श्रपने को मिटा कर मुक्ते सुखी देखना चाहते थे। पहले तो उन्होंने पंडित से सलाह ली। उसके भाद उन्होंने इश्तहार निकलवाया। इश्तहार श्रापने (प्रेमचन्दजी) भी पढा। उसके बाद कई जगह लड़के तय हुये। मगर मेरे पिता को लड़के पसन्द न श्राते। उसी समय श्रापने उन्हें खत भेजा—में शादी करना चाहता हूं। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, श्रीर मेरी इतनी श्रामदनी है। मेरे पिता ने लिखा—श्राप फतेहपुर श्राइये, मैं वहाँ मिल्गा। बाबूजी फतेहपुर गये। श्राप मेरे पिता को पसन्द आये। उन्होंने आप को बरच्छा और किराये के रूपये दिये।
मुक्ते यह भी नहीं मालूम कि मेरी शादी कहाँ हो रही है, मेरी शादी
मे आपकी चाची वगैरह किसी की राय नहीं थी, मगर यह आपकी
दिलेरी थी। आप समाज का बन्धन तोड़ना चाहते थे। यहाँ तककि आपने अपने घर वालो को भी खबर न दी। मेरी शादी हुई।
शादी मे ही मै घर आई, और चौदह रोज रही। मेरी तबीयत लगती
न थी। क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थीं। एक मेरा भाई पाँच वर्ष
का था। उसको मैं उसी तरह स्नेह करती थी, जैसे माँ बच्चे को करती
है। मेरे जब चौदह साल पूरे हुये थे, तब ही माँ मर चुकी थी। मेरा
भाई तब तीन वर्ष का था। उसी समय से मुक्ते अपनी जिम्मेदारी का
शान हुआ।

प्रेमचन्द का जीवन ही एक उपन्यास— प्रेमचन्दजी हिन्दी के श्रेष्ठतम उपन्यासकार हैं, किन्तु इस प्रकार उनका जीवन ही एक उपन्यास का कथानक हो गया, श्रीर पहली स्त्री की जीवितावस्था में इस प्रकार दूसरी शादी कर लेने के कारण यह कथानक समस्यामूलक हो गया। उन्होंने इस प्रकार दूसरा विवाह कर ठीक किया या नहीं, इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं। श्रीमती शिवरानी देवी ने तो खैर यह लिख दिया कि दूसरी शादी करने मे उन्होंने दिलेरी का परिचय दिया था, इसमें सन्देह नहीं कि एक विधवा के साथ शादी कर उन्होंने सत्साहस का परिचय दिया, किन्तु इस घटना का परिणाम यहीं तक सीमित रहता तब तो हम उसकी मुक्त कठ से प्रशंसा करते, किंतु जब हम प्रथम स्त्री के दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो भीरन कुछ, सन्देह उत्पन्न होता है। श्रमल में मौलिक गलती हिन्दू समाज की है, जिसमे तलाक नहीं है। यदि प्रेमचन्द गतानुगतिकता के उपासक होते तो उनके सामने सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि श्रपने प्रथम विवाह को निभाते, किंतु उन्होंने ऐसा न कर श्रपने लिए मुक्ति का मार्ग

- खोज लिया। रही प्रथम स्त्री की बात, सो उसके लिए वे क्या कर सकते थे ! प्रेमचन्द के उपन्यास जिस प्रकार हमारे सन्मख हमारे समाज की सैकड़ों समस्यात्रों को मूर्त करके सामने लाकर रख देते हैं. उसी : प्रकार उनके जीवन के इस अश से भी हमें सामाजिक समस्याओं के -सम्बन्ध में सचेत हो जाना पड़ता है। प्रेमचन्दजी के लिए यह श्रसम्भव या कि वे तलाक का प्रवर्तन कर इस गड़बड़ी का अन्त करते, अपनी -तरफ से उन्होने तलाक दे ही दिया, इसलिए उन्होने ऐसी श्रवस्था में जो उन्हें एक मात्र वैयक्तिक हल मालूम पड़ा, उसे अपनाया। जैसा कि े इम देख चुके प्रेमचन्दजी ने जान-बूक्त कर इश्तहारं पढ़ कर एक बाल-विधवा से विवाह किया, प्रश्न यह उठता है-यद्यि इस सम्बन्ध में न तो स्वयं प्रेमचन्दजी ने न श्रन्य किसी जानकार व्यक्ति ने कुछ लिखा है कि उन्होंने यह जो जान-त्रुम कर एक विधवा की शादी के इश्तहार के जवाब में अपना नाम पेश कर दिया, इसके पीछे यह विचार कहाँ तक था कि नाम मात्र के लिए मेरी एक शादी पहले हो चुकी है, इसलिए में ऐसी स्त्री से विवाह करूँ जिसकी मेरी ही तरह नाम मात्र के लिए पहले एक शादी हो चुकी है। यह प्रश्न हमारे मन में इसलिए उठता है कि लोगों के विवेक न मालूम किस-किस तरह से काम करते हैं। वे शायद ऐसा सोचते ही हों कि उनके लिए विधवा विवाह ही उचित है, तो कौन जाने।

इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरणीय है, वह यह कि सामाजिक गड़बड़ी के कारण वे प्रथम स्त्री को कानूनी रूप से तलाक न दे पाने पर वे उसके मरने तक बराबर नियमित रूप से उसके पास खर्च के लिए रुपये मेजा करते थे। इधर तो व ऐसा करते रहे, उधर उन्होंने अपने समुराल वालों से यहाँ तक कि अपनी स्त्री

<sup>&</sup>lt;sup>৩</sup>ট্র ০ স্থত দূত ভদেছ

से यह बात ख्रिपा रखों कि उनकी पहले की बीबी जीवित है। १६१४-में ग्रर्थात विवाह के ६ साल बाद श्रीमती शिवरानी देवी को यह ज्ञात हुआ कि , उनकी सीत जीवित है। प्रेमचन्दजी ने इस प्रकार क्यों किया, इसके पत्त श्रीर विपत्त में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जो कुछ भी हो, इससे उनके विवाह की जटिलता बढ़ती है। इस प्रकार उन्होंने इस सम्बन्ध में सामाजिक नियम को बदलने के श्रातिरिक्त. जिस प्रकार भी जितना कर सकते थे, किया था। अवश्य इतना कर लेने पर भी कोई समालोचक यह कह सकता है कि फिर भी ठीक नहीं हुआ, कुछ न कुछ कंमी रह गयी, किन्तु जब तक कोई रचनात्मक विकल्प ( constructive alternative ) न बतायां जाय, ऐसी समालोचना का कोई श्रर्थ नहीं होता। जहाँ पर दोष समाज का है, वहाँ पर खामख्वाह व्यक्ति के माथे पर दोष मदुना सही नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो इस सम्बन्ध में स्वय प्रेमचन्द का जीवन एक समस्यामूलक उपन्यास के लिए अब्छा आधार हो सकता है। हाँ, इस सम्बन्ध में हम एक बात तो भूले ही जा रहे थे, जिससे जीवन का यह कथानक श्रीर भी जटिल तथा समस्यामूलक हो गया है। करीब करीब मृत्यु-शय्या पर बैठ कर प्रेमचन्दजी ने अपनी स्त्री से यह स्त्रीकार किया था कि उन्होने पहली स्त्री के जीवन-काल में ही एक श्रीर स्त्री रख छोडा था. श्रीर श्रीमता शिवरानी के श्राने पर भी उस स्त्री से उनका सम्बन्ध था। जिंदिलता यहीं खतम नहीं होती, बल्कि यह इस बात से और भी बढ-नाती हैं कि श्रीमती शिवरानी देवी को यह नात मालूम थी। श्रव तो यह कथानक इतना जटिलु हो गया कि एक परम शक्तिशाली उपन्यास-कार ही इन सारी बातों को लेकर भी कथानक का निवाह कर सकता . है। हम यहाँ पर प्रेमचन्दनी के जीवन पर फैसला देने के लिए नहीं

८ मे० घ० प्र० ३५६

चैठे हैं, हमें केवल इतना ही कहना है कि प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में जिस मध्यिवित्तवर्ग के सुख-दुख, महजोरी, कमजोरी तथा समस्यात्रों को हम पाने हैं, उन्हीं को हम बनके जीवन में भी प्रतिफिलित पाते हैं। वे इसी वर्ग के हिस्सा वजुज थे, वे मुख्यतः इसी वर्ग के सफल उपन्यास-कार हो सके, यह कोई आकिस्मिक घटना नहीं है।

डिप्टी इन्सपे स्टरी—फागुन में उनकी दूसरी शादी हुई, श्रीर चैत्र में वे सब डिप्टी इन्सपेक्टर हो गये। इन दिनों उनकी दिनचर्या यो थी—'सुबह चार बजे उठते थे। हुक्का पीकर पाखाना जाते, हाथ-मुँह धोते, श्रीर जो मिल जाते उधीका नाश्ता करते। चुस्ती के साथ बैठ कर लिखते। कलम मजदूरों के फावडे की तरह तेजी से चलता थी। उसके बाद पाखाना जाना। फिर खाना खाना। दौरे पर भी साहित्य का काम उन्होंने नहीं छोड़ा।' वे सख्ती से मुश्राइना नहीं करते थे। मालूम होता है श्रीमती शिवरानी देवी से भी श्राठ साल तक उनका ढंग से नहीं पटा। शिवरानीजी इसके कारण के रूप में यह लिखती हैं कि 'मुक्तते उनसे कोई श्राठ साल तक नहीं पटी, क्योकि।उनके घर में बम-चख बहुत था। मैं बमचख की श्रादी न थी। वे चाहते थे कि में श्रपने लिए खुद स्थान तैयार करूँ। उनकी बीबी के नाते घर की मालकिन बन कर बैठूँ, श्रीर मैं चाहती थी कि मैं क्यो यह फंक्ट बरदाश्त करूँ, मैं भी दुनिया को देखना चाहती थी।' इत्यादि।

प्रेमा, सोजे वतन की रचना—िजस साल उनका विवाह हुन्ना था, उसी साल उनका दूसरा उपन्यास 'प्रेमा' निकला। जिसका न्नागे चल कर 'विभव' नाम पड़ा। यही उपन्यास उद्दें में 'हमकुमां व हम-कबाब' नाम से प्रकाशित हुन्ना था। प्रतिज्ञा नामक उपन्यास इसीका परिवर्दित संस्करण है। विवाह के एक वर्ष बाद 'सोजे वतन' नाम से उद्दें में उनका एक कहानी-संग्रह प्रकाशित हुन्ना। यह संग्रह कानपुर के जमाना प्रेस सं प्रकाशित हुन्ना था। श्रीरघुपतिसहाय के श्रनुसार 'उन कहानियों में कोई बात आपित्तजनक नहीं है। वह बहुत निश्चिन्तता-'यूर्वक लड़कों और लड़िक्यों की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित की जा सकती है, लेकिन फिर भी तीस वर्ष की दुनिया ही कुछ और थी।' उन दिनों प्रेमचन्दजी सपिरवार महोबा में थे। कलेक्टर ने उनको चुला मेजा। दौरे पर ही थे जबिक उनके पास कलेक्टर का सन्देश 'पहुँचा। इस सम्बन्ध में श्रीमती शिवरानी देवी का विवरण यों है—

सोजे वतन के कारण आफत—"रातमर बैलगाड़ी पर चलने के बाद आप कुल पहाड़ पहुँचे। आप उसी दिन घर आनेवाले थे। जब दूसरे रोज मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा—कल आप कहाँ रह गये।

त्रापने कहा—रहो त्रताता हूँ। वड़ी परेशानी में पड़ गया था। कल सारी रात चलता रहा।

मैं बोली-श्ररे, बात क्या है ?

श्राप बोले—सोजे वतन के सिलिसिले में सरकार ने मुक्ते बुलाया था।

मैंने पूछा-श्राखिर बात क्या थी !

श्राप बोले—कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुक्ते बुलाया था। मैं गया तो देखा कलेक्टर की मेज़ पर सोजे वतन की काषी पड़ी थी।

मैंने पूछा-नया हुआ तन !

श्राप बोले—कलेक्टर ने पूछा, यह किताब तुम्हारी लिखी है! मैंने कहा हाँ। उसे पढ़ कर मैंने सुनाया भी। सुनने के बाद वह बोला—श्रगर अभेजी राज में तुम न होते तो श्राज तुम्हारे दोनों हाथ कटवा लिये गये होते। तुम कहानियों द्वारा विद्रोह फैला रहे हो। तुम्हारे पास जितनी कापियाँ हो, उन्हें मेरे पास मेज दो। श्राहन्दा फिर कभी लिखने का नाम भी न लेना।

मैंने कहा कि ऋाप कितान मेज दीजियेगा !

यद्यि नौकर खाली ही रहता।' कभी-कभी शिवरानीजी उनके इस व्यव-हार पर तिगड़ जातीं श्रीर कहती कि नौकर फिर क्यों रक्खा है, किन्तु प्रेमचन्द्जी इसके उत्तर में कहते—श्रपनी जरूरतें खुद पूरी करना श्रादमी का धर्म है। श्राज तो नौकर है, हो सकता है कि कभी नौकर न रहे, फिर में पाँच रुपये का नौकर तो खुद था। इस पर शिवरानीजी कहती—मैंने तो नहीं देखा। प्रेमचन्दजी इसके उत्तर में कह देते— तुम्हारे न देखने से क्या ! में तो भुगत चुका हूँ। इसलिए इन्सान को श्रपनी जरूरत खुद रफा करनी चाहिये।

इन दिनों उनका हाजमा खराब हो गया, इसका होता रहा, किन्तु कुछ न कुछ खराबी बनी ही रहती। वे बराबर अपनी अध्यस्ती का एक अञ्छा हिस्सा विमाता को मेजते रहे, इसमें वे कभी नहीं चूके। जब इनकी स्वयं ही अवस्था अञ्छी नहीं थी, तो ऐसी हालत में इस प्रकार नियमपूर्वक विमाता को रुपये मेजते रहना उनकी कर्ता व्यपरायणता स्चित करता है। इसके बाद वह गोरखपुर गये। बस्ती श्रीर गोरखपुर में रहते समय ही उन्होंने 'सेवासदन' (१६१६) लिखा। उनके विचार भी उन दिनों प्रौहता की श्रोर जा रहे थे।

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर प्रारम्भ से ही उदार विचार—हिन्दूमुस्लिम प्रश्न के विषय में उनके विचार इन दिनों भी बहुत उदार
थे, वह इस बात से ज्ञात होता है कि एक बार जब उनकी एक गाय
कलेक्टर के वॅगले के हाते में पहुँची तो वहाँ कुछ हिन्दू विचार वाले
लोग इकत्र हो गये। इसका कारण यह था कि कलेक्टर साहेब ने
यह धमकी दी थी कि वे गाय को गोली से मार देगे। वे शान्ति से
लिख रहे थे। जब शिवरानीजी ने उन्हें पता दिया कि यह किस्सा है,
तव वे वहाँ भीड़ के पास पहुँचे। भीड़ में श्रिधकतर लडके ही थे,
ऐसा ज्ञात होता है। उन्होंने उन्हें समक्ताया तो लड़के बोले—वगैर
गाय लिये हम नहीं जायेंगे।

श्राप बोले-श्रगर साहेब ने गोली मार दी ?

लड़के—गोली मार देना श्रासान नहीं है। यहीं खून की नदी वह जायेगी। एक मुसलमान गोली मार देता है तो खून की नदियाँ वहती हैं।

इस पर प्रेमचन्दजी ने जो कहा, वह बहुत मार्के का है। उन्होंने कहा—फौजवाले तो रोज गाय-बछड़े मार-मार कर खाते हैं, तब तुम लोग कहाँ सोते रहते हो ! यह तो गलती है कि मुसलमानों की एक कुर्वानी पर सैकड़ो हिन्दू मुसलमान मरते मारते हैं।

प्रेस की अभिलाषा—एक वार वे १६१३ के लगभग कानपुर के 'प्रताप' कार्यालय में पहुँचे। उन्होंने वहाँ यह देखा कि श्री गणेश-शंकर विद्यार्थी छापेखाने का श्रधिक से श्रधिक काम श्रपने हाथों से करते हैं। जब वे वहाँ से लौटे तो शिवरानीजी से श्राकर गणेशजी की बहुत तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि नौकरी के फंदे से छूट कर कहीं बैठ कर एकान्त में साहित्य सेवा करें। किन्तु मजबूर थे। गोरखपुर में रहते समय उन्हें यह इच्छा हुई कि एक प्रेस खरीदा जाय। एक मारवाड़ी के साथ यह तय हुआ कि यह प्रेस सामें लिया जाय। मारवाड़ी ने उन्हें कुछ ऐसा माँसा दिया जिससे प्रेमचन्द नाम मात्र के ही सामेदार होते, श्रीर उसकी मिल्कियत मारवाड़ी की होती श्रीर श्रामदनी भी उसी की ही जेब में जाती। शिवरानीजी इस बात को ताड गईं श्रीर उन्होंने इस सौदे को होने नहीं दिया।

असहयोग में नौकरी छोड़ दी—श्रन्त में प्रेमचन्दजी ने नौकरी छोड़ दी। उन्होने यह नौकरी असहयोग के सिलसिले में छोड़ी थी। 'इसी बीच में उन्होने बी० ए० पास कर लिया था, वधी हुई आसदनी

९ प्रे॰ घ० पृ० ५६

यी, तरक्की की बहुत अधिक आशा थी, ऐसी अवस्था में नौकरी छोड़ना उनके लिए बड़ा मारी त्याग था, इसमें सन्देह नहीं। नौकरी छोड़ने के पहले उन्होंने शिवरानीजी से सलाह की। इस पर शिवरानीजी ने यो लिखा है—'उन दिनों जिलयानवाले बाग में जो भीषण नरहत्याकाड हुआ था, उसकी ब्वाला सभी के दिल में होना स्वामाविक था। वह शायद मेरे भी दिल में रही हो। दूसरे दिन अपनेको उन सभी मुसीवतों को सहने के लिए तैयार कर पाई, जो नौकरी छोड़ने पर आनेवाली थी। दूसरे दिन मैंने उनसे कहा—छोड़ दीनिये नौकरी। पचीस वर्ष की नौकरी छोड़ते हुये तकलीफ तो होगी ही। मगर नहीं। यह जो मुल्क पर अत्याचार हो रहे थे, उनके देखते तो यह शायद नहीं के बरावर थी। जब मैंने उनसे कहा कि छोड़ टीजिये नौकरी, क्योंकि इन अत्याचारों को तो अब सबको मिल कर मिटाना होगा, और यह सरकारी नीति अब सहन शक्ति के बाहर है, तब आप अपनी स्वामाविक हंसी हंस कर बोलो—दूसरे का अत करने के पहले, अपना अंत, सोच लो। मैं बोली—मैंने सोच लिया।'

नौकरी छोड़ी जाय या न छोड़ी जाय, इस सम्बंध में पति-पत्नी म जो बातचीत हुई, उसमें की कुछ बाते बहुत मंहत्वपूर्ण होने के कारण उद्घृत की जाती हैं। बातचीत के दौरान में शिवरानीजी बोलीं कि बिना त्याग, तपस्या या बलिदान के काम नहीं बनने का। प्रेमचंदजी हँस कर बोले—जिसको तुम त्याग, तपस्या, बलिदान सममती हो, वह एक भी नहीं है। यह तो हम तुम दोनों का अपने पापो का प्रायश्चित करना मात्र है।

शिवरानीजी बोलीं-तो हम लोगों ने क्या पाप किये हैं ?

प्रेमचंदजी बोले— हमने नहीं किये, तो तुम्हारे बुजुगों ने किये, क्योंकि श्राराम के नशे में तो वे ही लोग डूवे थे, श्रपनी विलासिता के नशे में श्रं वे होकर पड़े थे, तभी मुल्क में फूट पैदा हुई। श्रीर दोनो फरीकों को हटा करके तीसरा विजयी हुआ। मुमिकन है कि वह विलासित में झूबने वाले हमी तुम हों, और फिर से जन्म मिला हो, यह विकट पहेली कुछ समम में भी नहीं आती। यह जो आजकल तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, यह क्या विजयी हुये थे। उनके बड़े लोग विजयी हुये थे। १०

ये विचार कुछ अजीब होते हुये भी, और उनमें न मालूम कहाँ-कहाँ के रहस्यवाद आदि की मिलावट होते हुये भी इनका रुमान देश-भक्ति की न्श्रोर था, और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार नौकरी छोड़ कर त्याग का परिचय दिया। गाधी जो टौरा करते हुये गोरख-पुर पहुँचे थे, उनका भाषण सुन कर ही उनके मन में नौकरी छोड़ने की भावना पहले-पहल उत्पन्न हुई थी। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा लिख कर जब हेडमास्टर को दिया, तो उन्होंने उन्हे बहुत सममाया कि यहा क्या नाहक की सनक है, १२५) रुपये पा रहे हैं, जरा इस पर सोच लीजिये।

चरखा प्रचार—नौकरी से इस्तीफा देने के बाट महाबीरप्रसाद पौद्दार उन्हें अपने गाँव में ले गये। वे टरवाजे पर बैठे-बैठे चरखे बनवाते, और लिखते पढ़ते। 'दो महीना रहने के बाद तय हुआ कि पोद्दारजी के सामे में शहर मे चर्ले की दूकान खोली जाय, और एक मकान वहाँ लिया गया। उसी जगह दस करघे लगाये गये। चरखा चलानेवाली कुछ औरते भी थीं। देहात मे बन कर कुछ चर्ले आते 'ये, वे बेचे भी जाते थे। शाम के वक्त पोद्दारजी और बाबूजी तथा और कुछ मित्रगण बैठ कर गणशप करते।' पे यह सिलसिला अधिक दिन न चल सका, वे लमही (बनारस) गये। अब एक मात्र सहारा लेख और कहानियों की आमदनी थी। उन्होंने अरने गाँव में चरखे का भी

१°मे० व० ए० १५

प्रचार किया। खर्च बढा हुआ था, लेख और कहानियों से जो थोडी-बहुत आमदनी होती थी, उससे कोई काम नहीं चलता था। दाल में घी पर भी काट करनी पड़ी। इन्हीं बातों से विवश होकर जून १६२१ में उन्होंने कानपुर के मारवाडी विद्यालय की हेडमास्टरी कबूल कर ली। उन्हें यह पद श्री गर्णेशशंकर विद्यार्थी की सिफारिश से प्राप्त हुआ था।

दयालुता-प्रेमचन्दजी का स्वभाव इतना दयालु था कि वे दया-करने में यह नहीं सोच पाते थे कि यह व्यक्ति इस योग्य है भी या नहीं कि उस पर दया की जाय। एक साहेब ने श्राकर कहा कि उन्हें कुछ रुपया चाहिये तो उन्होंने श्रपनी तंगी के बावजूद उन्हे १५) रुपये दिल-वाये। वादा तो यह था कि वे जल्दी ही उस रुपये को लौटायेगे, किन्तु-पॉच-छ: रोज बाद वे महाशय फिर श्रपने बीबी-बचो को लेकर वहाँ पहुँचे, फिर तीन रोज रहे। यही नहीं उस व्यक्ति ने उनसे फिर दुवारा २०) रुपये मॉर्ग। डरते-डरते उन्होंने शिवरानीजी से रुपये माँगे। शिवरानीजी ने कहा कि उनके पास रुपये नहीं है। इस पर प्रेमचन्दजी ने यह कहा कि रुपये नहीं हैं तो इतने आदिमयों को खिला थी, या जवाब दो। म्रान्त में शिवरानीजी को १५) रुपया देना पड़ा। उस व्यक्ति ने चार-पाँच दिन में देने का वादा किया था, जब वादे की तारीख खतम हुई तो शिवरानीजी ने पूछा—स्पये श्राये। प्रेमचन्दजी बोले-रुपये नहीं श्राये। १२ इस प्रकार कई बार लोग मुसीवत का हवाला देकर उनसे रुपये ले जाते रहे। कई बार ता शिवरानीजी की पता भी नहीं लगता था कि इस प्रकार रुपये दिये गये हैं।

ढपोरशख कहानी का उत्सरथल—उनकी दयालुता की एक घटना यह है कि ग्वालियर से एक साहेत्र ने उन्हें यह पत्र लिखा कि

१२ प्रे० घ० ७६

यदि उसे एक सौ रुपया इस समय मिल जाय तो एक सौ की जगह मिल जाय। उस व्यक्ति ने पत्र मे यह लिखा था कि वह ५०) रुपये करके दो महीने में इस ऋण को श्रदा 'कर देगा। शिवरानीजी ने इस पर श्रविश्वास किया, किन्तु जब प्रेमचन्दजी का इस सम्बन्ध में श्रत्यधिक श्रामह देला तो उन्होंने कहा कि खैर देने-लेने की इच्छा न करो, उसे दे दो. उसका भला हो जाय. उसका जीवन शायद सुधर जाय। वैङ्क से १००) ६० निकलवा कर उस व्यक्ति को रुपये भिजवा दिये गये। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति स्वयं प्रेमचन्दजी के घर श्राकर डट गया। वह टलने का नाम ही नहीं लेता या । दो-तीन दिन के बाद शिवरानीजी ने कहा कि उन्हें किसी होटल में ठहरा दिया जाय। होटल में भी वे महाशय बारह रोज तक रहे। रुपये ऋभी वापस नहीं दिये गये थे। फिर कुछ दिनों बाद वे आये, और पनद्रह दिन तक ठहरे। जब वह हजरत जाने लगे तो फिर ५०) रु० माँगे। प्रेमचन्दजी ने शिवरानीजी से छिपा कर ये रुपये दे दिये। "उसके बाद उस व्यक्ति ने पटने मे अपनी शादी तय की। उन्होंने प्रेमचन्दजी को खबर दी। इस पर श्रापने उसकी बीबी के लिए हाथ की सोने की चार चुड़ियाँ, गले की जजीर, कर्णफूल श्रौर दो-तोन रेशमी साहियाँ खरीद कर उसे दी श्रौर १००) रु० उसे नगद बारात के खर्च के लिए दिये, श्रीर खुद पटने तक गये भी। वह अपनी बीबी व्याह कर लखनऊ (उन दिनों प्रेमचन्दजी लखनऊ में थे) श्राया । तीन रोज के बाद पुलिस उसे दूँ हती हुई पहुँची । यह फरार श्राटमी था। तत्र उससे श्राप बोले-'त्रम यहाँ 'नही रह सकते।' वह श्रपनी बीबी लेकर चला गया।"

इस प्रकार उस न्यक्ति पर प्रेमचन्दजी कई सौ रुपये खर्च किये। मजे की बात यह है कि उन्होंने जो गहने तथा कपड़े उस न्यक्ति की शादी के लिए लिये थे, वे सब उधार पर लिये गये थे, श्रीर उसके कारण उन पर सोनार श्रीर बजाज का तकाजा होने लगा। प्रेमचन्दजी ने उन रुपयो के लिए शिवरानीजी से छिप कर लिख-लिख कर रुपये मेंगा कर भरे। कोई डेढ़ साल में वे पूरे रुगये भर पाये। श्रपनी इस श्रापनीती को ले कर उन्होंने 'ढपोरशंख' नाम की कहानी की रचना की। इस प्रकार जिस बात को उन्होंने जीवन में श्रनुभव किया था, उसीको उन्होंने कहानी के रूप में रख दिया। ऐसी ही श्रीर कितनी ही घटनायें हैं। उनके उपन्यासों में यत्र-तत्र मनुष्य-चरित्र का श्रच्छा से श्रच्छा विश्लेषण मौजूद है, किन्तु व्यवहारिक जीवन में वे स्वयं ठगों के शिकार हो जाते थे, इस बात को सोचने में बहुत श्राश्चर्य होता है। क्या इस प्रकार ठगों के द्वारा ठगे जाने से उनकी कमजोरी जाहिर होती है। इसके विपरीत ऐसा समम्मने का कारण है कि वे स्वयं बहुत तरह की दुर-वस्थाश्रों, विशेषकर श्रार्थिक तंगी के कारण कष्ट भोग चुके थे; इसलिए वे इस प्रकार के लोगों को जहाँ तक हो सके, मदद देना चाहते थे।

ठगे गये— बाद की एक घटना है, जिस समय शिवरानीजी जेल में थीं, उसी समय इसी तरह एक बार एक श्रीर दूसरे महाशय श्राये, श्रीर दो सी राये बैंक से निकलवा कर लिये। जेल से छूट कर जब शिवरानी-जी श्राई, तो एक दिन उन्होंने प्रेमचन्दजी से रुपया का हिसाब पूछा। हिसाब बता ले गये, किन्तु हिसाब में, दो सी रुपये घटे। इसके बाद की कहानी शिवरानीजी की जबानी — "मैंने पूछा, रुपये कहाँ गये! श्राप बोले—खर्च हो गये कहीं।"

मैं--कॉसा न दीजिये। बताइये, कहाँ गये।

मजबूर हो जाने पर वोले—एक सज्जन आये थे, ले गये। उन्हें सख्त जरूरत थी।

में—सभी की जरूरतों का तुमने ठेका ले लिया है।

—'क्या करूँ, जानबूम कर योड़े ही विपत्ति में फॅसता हूँ। नहीं रहा जाता।' मैं—श्राग तो तभी श्रब्छे थे, जब श्रापको टकेटके की पड़ी रहती थी। कोई किसी की किस्मत नहीं बना सकता। श्राप फिर उसी हालत भें रहना चाहते हैं। रुग्ये उतनी श्रासानी से श्राप जमा करे तो श्रापको पता चले। चौबीसों घटे की किफायत से रुग्या जमा होता है। 7593

इस श्रवसर पर प्रेमचन्दजी ने यह जो छोटी-सी बात कह दी— -नहीं रहा जाता—उससे उनकी सारी मनोवृत्ति का चित्र हमारे सामने श्रा जाता है।

- लिखने की अद्यनीय स्पृहा —इधर उनका साहित्यिक जीवन वरावर जारी रहा। उन्होंने 'प्रेमाश्रम' का एक बड़ा भाग बीमारी की हालत में लिखा। उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी किन्तु लिखने की धुन इतनी जबरदस्त थी कि बीमारी में ही लिखते थे। शिवरानी जी की सखत ताकीद थी कि वे बीमारी में न लिखा करे, किन्तु जब वे सो जातीं, तो 'रात को धीरे से उठ कर अपनी कापी, कलम, दावात उठा जाते। जाडे के दिन थे। चारपाई पर रजाई श्रोढे लिखने लगते..!' प्रेमचन्दजी में न केवल उपन्यास लिखने की प्रतिमा थी, बल्कि वे साहित्य चेत्र में उस प्रतिमा का एक ऐश्वर्य लेकर उतरे थे। तभी तो वे इतना बड़ा साहित्य तैयार कर गये, जब कि उनके बाद के उपन्यासकार-गण दो-चार उपन्यास ही लिख कर रह गये। उनको रचना करने की बहुत अधिक धुन थी, तभी तो वे बीमारी में भी लिखना नहीं छोड़ते थे। एक बार तो इस प्रकार की नौजत आ गई कि शिवरानी ने कलम ही तोड़ कर फेंक दी।

श्रन्य कई नौकरियाँ—मारवाड़ी विद्यालय के श्रिधकारियों से कुछ फगड़ा हो गया, श्रीर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन विदेनो काशी से बाबू सम्पूर्णानन्द के सम्पादकत्व में 'मर्यादा' निकलती

<sup>%</sup>अवही युक्तादे

मेंने उक्त रचना श्रपने मन के श्राशाश्रों के श्रनुहरा नहीं पाई। इस रचना से मुक्ते लेखक की प्रतिमा के विराटहर से परिचय श्रवश्य हुश्रा, पर उसमें कला का निर्वाह मैंने श्रप ने मन के श्रनुहर न पाया। उन दिनों मेरी रगों मे कची उम्र का नया खून जोश मार रहा था। 'मेमा अम' के सम्बन्ध में तत्कालीन साहित्यालोचकों से मेरा मतमेद होने पर में रह न सका श्रीर श्रत्यन्त प्रचल श्राक्षोश के साथ परिपूर्ण शक्ति से में उन पर बरस पडा। इस पर श्रालोचना-प्रत्यालोचना का जो लम्बा चक्कर चला, उससे तत्कालीन साहित्य के ऐतिहासिक गगन में जो कान्तिकारी बवंडर मचा था, उससे उस युग के पाठक मली मॉति परिचित हैं। श्राज में श्रपनी उस श्रसहनशीलता के कारण लजित हूँ, पर यदि विचारपूर्वक, उदार दृष्टि से देखा जाय तो हमारे साहित्य के उस नवीन कान्तिकारी युग में मेरे भीतर कला-सम्बन्धी प्राच्य तथा पाश्चात्य मावों के विचित्र सम्मिश्रण से रासायनिक क्रिया-प्रतिक्रिया ने लो तहलका मचा रखा था, उसके फलस्वरूप मेरे विचारों में उग्रता तथा श्रसहनशीलता श्रानी श्रमिवार्य थी।"

जोशीजी ने इसी लेख में यह जो लिखा है कि वे प्रेमचन्दजी के प्रित्मा की विराटता को बराबर मानते थे, यह बात बिल्कुल गजत है। उन्होंने उन दिनों 'प्रेमाश्रम' की जो समालोचना लिखी थी, उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही थी। प्रेमचन्दजी ने श्रापनी ऐश्वर्यशाली रचनाशक्ति के द्वारा जोशी ऐसे समालोचकों से श्रापनी प्रतिमा की विराटता को स्वीकार करवा लिया।

जो कुछ मी हो जब जोशीजी की श्रोर से प्रेमचन्द पर यह इमला हुश्रा, तब स्वाभाविक रूप से 'माधुरी' सम्पादक यह चाहने लगे कि प्रेमचन्दजी इसका कोई उत्तर हैं, किन्तु उन्होंने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया। विद्यापीट की उच कचा के एक छात्र भी जनार्दन मा ने इसका उत्तर तैय्यार किया। इसमें जनार्दनजी ने जो कुछ लिखा था, उसको प्रेमचन्दजी ने ठीक किया, इसके बाद यह लेख 'माधुरी' में छपा। जोशीजी ने यह ठीक ही लिखा है कि उन दिनों इस वाद-विवाद से हिन्दी जगत में काफी तहलका मचा था।

उतके अध्यापन का तरीका—उनके अध्यापन के सम्बन्ध में भी दो शब्द । वे छात्रो को भूगोल पढ़ाते थे श्रीर बहुत योग्यता के साथ पढ़ाते थे। उनकी जनान से भूगोल नहुत ही दिलचस्प हो जाता था। वे जब स्कूल श्राते थे तो साथ में कोई न कोई श्रयें जी उपन्यास ले श्राते थे, श्रीर यदि कोई घंटा खाली ही जाता था तो वे उसे उस समय पहते थे। कुछ पहते थे, फिर सोचते जाते थे। वे अपने कथानक के स्वप्न में ऐसे इवे रहते-ये कि यदि कोई उन्हे श्रकस्मात् चुपचाप श्रकेले मे बैठे देख लेता तो वे उसे एक अफीमची या स्वप्नदृष्टा जात होते । वे अपने अन्तर्जगत मे ही निवास करते थे। श्रवश्य जैसा कि हम बता चुके वे श्रपने चरित्र के इस स्वप्नदृष्टत्व को अपने काम के बीच में नहीं आने देते थे। कभी किसी छात्र को यह शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने पहाने में कम ध्यान दिया। हेडमास्टर कहने से जिस प्रकार हीये का बोध होता है. उनके व्यवहार से उस प्रकार की कोई बात नहीं टपकती थी। यह शायद ं उनका सबसे बड़ा सत्गुरा था। केवल क्लास के घटो में ही नहीं, बिल्क इनसे बाहर भी यदि कोई छात्र अपना श्रधकचरा लेख श्रादि लेकर उनके पास पहुँचता था तो वे बडे चाव से उसे सुनते थे, और अपने सुमान पेश करते थैं। निद्यापीठ के छात्रों के लिए यह दुर्भाग्य की बात रही कि किसी टेकनिकल मामले को लेकर उनमें श्रीर विद्यापीठ के श्रिषिकारियों में मतमेद हो गया, श्रीर वे इस्तीफा देकर वहाँ से श्रलग हो गये।

प्राम-जीवन—विद्यापीठ की नौकरी के बाद वे कुछ दिनों श्रपने... गाँव में जाकर रहे। प्रेमचन्दरचित साहित्य में गाँवों के जीवन का बहुत अच्छा चित्रण है। इसका कारण केवल यही नहीं था कि वे स्वयं गाँवों में पले थे, वल्कि इसका कारण यह भी था कि बरावर वे गाँव में जाकर अपनी उस पुरानी अभिज्ञता को ताजी करते जाते थे। गाँव में किस प्रकार रहते थे, उसका विवरण शिवरानीजी ने इन शब्दों में लिखा है—

"श्राप गाँव में रहते, तो श्रापने दरवाजे पर हमेशा काढू लगाते। कभी-कभी में उन्हें रोकतो। छोटे बचों को दरवाजे पर बैठा कर चार बजे शाम को उनके पास मिट्टी इकड़ा कर देते, पत्तियाँ इकड़ी कर देते, सिकटे इकड़ा कर देते, श्रीर लड़कों को खेलने का ढंग सिखाते। उसके बाद जब गाँव के काश्तकार इकड़ा होते तो उनसे बाते करते, क्याहा निपटाते, बचों से खेलते भी जाते। कोई नये कायदे कानून बनते तो उन काश्तकारों को समकाते। उन सबों के साथ तो वे बिल्कुल काश्तकार हो जाते थे। उम्र की बड़ाई के लिहाज से जिसका जैसा सम्बन्ध होता, सदा वैसा श्रादर देते। चाहते थे कि गाँव एक किला बन जाय। उपन्यासों के चित्रों की तरह सजीव कर देना चाहते थे। काश्तकारों को कमजोरी देख कर उनको बड़ा दुख होता। काश्तकारों की क्रियों से भाभी, चाची, बिह्न, बेटो का जैसा सम्बन्ध होता, सदा उमी तरह का व्यवहार करते। उनमें बड़ों को वे सलाम करते थे। जो भाभी लगती थी, श्रगर वे मजाक कर देती तो हॅस देते, श्रीर खुरा न मानते थे।" अ

श्रलवर राज का निमंत्रण श्रस्वीकृत—हमने श्रव तक जो कुछ शिखा है उससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि प्रेमचन्दजी श्रपनी श्रान तथा सिद्धान्त के सामने पद तथा रूपयों को कुछ नहीं समक्तते थे। किन्तु एक घटना से उनकी कलाकार सुलम निस्पृहता जितनी स्पष्ट

१४में ० घ० पृ० ६२-६३

हो जाती है, उतना किसी घटना से नहीं होता । हमने यह दिखलाया है कि वे कठिन बीमारी में भी लिखने का काम नहीं छोड़ते थे, किन्तु इस घटना का यह अर्थ बखुबी लगाया जा सकता है कि वे उसी प्रकार लिखते थे जिस प्रकार दूसरे लोग और और घन्धे करते हैं — अर्थात वे राया के लिए लिखते थे। किन्त यह बात नहीं। सन् १६२४ का युग था। "प्राप लखनऊ में थे। 'रगभूमि' छप रही थी। श्रलवर रियासत से राजा साहेब की चिट्टी लेकर पॉच-छ: सजन श्राये। राजा साहेब ने अपने पास रहने के लिए बुलाया था। राजा साहेब उपन्यास कहानियों के शौकीन थे। राजा सहिब ने ४००) प्रति मास नकद, मोटर, बॅगला देने को लिखा था। सपरिवार बुलाया था। उन महाशयों को यह कह कर कि मैं बहुत बागी ऋादमी हूँ, इसी वजह से मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी, राजा साहेच को एक खत लिखा—'मैं श्रापको धन्यवाद देता हूँ कि श्रापने मुक्ते याद किया। मैंने श्रपना जीवन साहित्य सेवा के लिए लगा दिया है। मैं जो कुछ लिखता हूँ, उसे त्राप पढ़ते हैं, इसके लिए त्रापको धन्यवाद देता हूं। त्राप जो पद मुक्ते दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूं | मैं इतने में ही अपना सीभाग्य सममता हूँ कि आप मेरे लिखे को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर हो सका तो श्रापके दर्शन के लिए कभी श्राऊँगा।

> एक साहित्य सेवी धनपतराय'

इस घटना से जात होता है कि यद्यपि लिखना उनकी जीविका का साधन हो चुका था, फिर भी वे एक श्रादर्श के लिए लिखते थे। भले ही उस श्रादर्श से कोई पूर्णंक्प से सहमत न हो, उस श्रादर्श कालए उन्होंने त्याग स्वीकार किया, इसमें कोई सन्देह नही। चहु कम साहित्यिक ऐसे हैं जो इस प्रकार किसी-न-किसी दाम पर बिक के लिए तैयार नहीं। उस युग तक प्रेमचन्दजी बरावर मुनाफालोर प्रकाशकों के शिकार थे, उनकी पुस्तकों कागज के दामों
पर प्रकाशक लरीद रहे थे, फिर भी इस प्रकार अपने स्वाभिमान को
कायम रख कर ४००) नकद, मोटर और बँगला का लोभ छोड़ देना,
उनके लिए बहुत बड़े त्याग की बात थी। वे किसी राजा महाराजा
के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि पढ़ी-लिखी जनता के लिए लिखते
थे, इसीलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे किसी राजा के हाथों
विकना नहीं चाहते थे। भारतीय देशी भाषाश्रो के साहित्यक फटेहाल होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा प्रलोभन बहुत भारी था।
केवल यही नहीं बहुत बड़े-बड़े देश भक्तो की देशभक्ति इतने दामों
पर विक जाते।

उनके जीवन में पत्नी का अच्छा प्रभाव—उनके जीवन पर श्रीमती शिवरानी देवी का प्रभाव बहुत श्रव्छा रहा। कोई मामूली स्त्री तो श्रलवर राज के निमंत्रण को उकराने के लिए पति से लड़ बैठती, भला कीन स्त्री यह नहीं चाहती कि उसके पति श्रीर पुत्र मुख से रहें, किन्तु शिवरानीजी ने उनके द्वारा श्रलवर राज के प्रस्ताव के प्रत्याख्यान का समर्थन किया, श्रीर उनकी तरीफ ही की कि उन्होंने इस मागड़े से अपना छुटकारा कर लिया। केवल यही नहीं शिवरानी देवी ने उनका शराव पीना छुड़ा दिया। स्मरण रहे कि कायस्थों में विशेषकर पुरानी चाल के कायस्थों में शराव पीना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। ब्याह, शादी तथा अन्य शुभ श्रवसरों पर वच्चों से बुड्ढों तक सभी शराव पीते हैं, श्रौर इसे कोई बुरी दृष्टि से नहीं देखते। इसी सन् १६२४ की बात है प्रेमचंद्जी 'माधुरी' त्राफिस की कुछ किताबों को बोर्ड द्वारा मंजूर कराने के लिए वेदार साहेत्र के यहाँ प्रयाग में गये। वेदार साहेत्र शराबी थे। उन्होंने प्रेमचंदजी को शराव पिला दी। पीते-पीते वे इतना पी गये कि नशे में चूर हो गये। वहाँ से लीटे तो भी नशे में ही थे। रात को घर पहुंचे

तो सब लोग सो गये थे। बड़ी देर तक किवाड़े लोग जागे, किन्तु भीतर से ही शिवरानी देवी समम्म गयों कि वे नशा पिये हुये हैं। शिवरानी देवी ने दरवाजा नहीं खोला। दूसरे दिन भियाँ-बीबी में शराब पीने पर बहुत खटपट रही। प्रेमचदजी सफाई में यह कहते रहे कि बेदार साहेब नहीं माने।

शिवरानी—श्राप बच्चे तो थे नहीं कि बेदार साहेव ने जबरदस्ती श्रापके मुँह में उड़ेल दिये। श्राहन्दा श्रगर श्राप फिर पीकर श्रायेगे तो मैं जागती हुई भी दरवाजा न खोलूँगी।

इस प्रकार दोनो में तकरार होती रही। इसके पॉच-छः रोज बाद प्रेमचदजी फिर वेदार साहेब के यहाँ गये, श्रौर वहाँ शराब पीकर फिर नशे में चूर हो गये। उस दिन वे सरेशाम ही लौट श्राये। इसके बाद की कहानी श्रीमती शिवरानीजी के शब्दों में यां है—''रात को दो बार के हुई। मैं तो उठी नहीं। मेरी भावज ने उठ कर पानो-वानी दिया। रात ही को के भी साथ की। सुबह जब नशा उतरा तो बोले—रात को मेरी यह हालत थी। दुम कहाँ थी ?

में बोली—में इन श्रादतों के फेर मे पड़ने वाली नहीं । में उसी दिन श्रापसे कह चुकी हूं।

श्राप बोले—वेचारी दुलहिन न होती तो मुक्ते पानी देने वाला कोई नहीं था।

'में इसक लिए पहले ही बता चुकी हूँ।'

'तुम्हारा दिल बड़ा कड़ा है।'

'श्राज श्रापने समका ?'

"फिर उस दिन से उन्होंने कमी शराव नहीं पी।"

जमीन मेरी गद्दी है—इत युग में वे लखनक में 'माधुरी' के सम्पादक थे। उन्हीं दिनों काला कॉकर के राजा उनके पर श्राये।

उनको बैठाया गया, श्रांर पान-इलायचो टी गई, किन्तु वहाँ जा बैठने का प्रवन्ध था, वह बंहुत मामूली था। कुर्सियाँ भी नहीं थो। इस पर मेहमानों के चले जाने के बाद शिवरानी जी ने कहा कि यह बहुत मही बात है कि बड़े श्रादमी श्रापरों मिलने श्रावं, श्रीर श्राप बैठने के लिए उन्हें कुर्शी तक न दे सकें, इसलिए श्रव्छा है कि श्राप कुर्सियाँ मंगा कर रख ले। इस पर प्रेमचन्दजी बड़े जोर से हॅसते हुये बोले—तो किर में राजा लोगों के लिए थोड़े ही इन्तजाम करता हूँ। में तो मजदूर हूँ। जो मोटा-मोटा खाने-पहनने को मिला, खाया-पहना। मेरी गही तो जमीन है। श्रव उन लोगों को श्रव्छा न लगे, तो इसके लिए में क्या कर्लें।

बहुत कइ-सुन कर शिवरानीजी ने ५०) राये का फर्निचर मँगवा कर उससे कमरा सजा दिया, किन्तु 'वे इमेशा जमीन पर बैठते। जमीन पर एक डेस्क रख लेते, और एक डेस्क बच्चे के लिए होती। उस बच्चे को रोज सुबह श्राप ही पढ़ाते।..रोजाना उम कमरे की सफाई स्वयं वे करते। मैं श्रपने दिल मे सोचती, मैंने नाहक फिनचर मँगा कर श्रीर उनकी बला बढ़ा दी। माइना-पोंछना उनका वक्त खराव करने लगा।'

हिन्दुस्तानी पर प्रेमचन्द्—हमने इस श्रध्याय में मुख्यतः शिवरानीजी की पुस्तक की सहायता से ही बटनाश्रों का वर्णन किया है, यह स्वामात्रिक ही है क्योंकि स्त्री से बढ़ कर कोन उनकी छोटी-छोटी बातों को जान सकता है ? यह कहना कठिन है कि शिवरानीजी ने प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में सभी सत्यों को नग्नरूप में रख दिया है, किन्तु उनकी पुस्तक को पढ़ने से यही छाप पड़ती है कि उन्होंने मोटे तौर पर पाठक को उस महान उपन्यासकार के जीवन का एक सही चित्र पाठकों के सन्मुख पेश करने का प्रयत्न किया है। हमें इस पुस्तक में कई स्थान पर प्रेमचन्दजी के श्रन्तरंग विचारों का परिचय होता है। उदाहरणार्थ इन दिनो हिन्दुस्तानी तथा हिन्दू-मुस्तिम प्रश्न पर उनके विचार कैसे हो चुके थे, इसका परिचय मिनता है। स्मरण रहे कि ये उनके सार्वजनिक का सं कहे हुये विचार मात्र नहीं थे, चिक्क स्त्री से कहे हुये विचार थे। प्रेमचन्दजी महात्माजी से बातचीत कर वर्वा से लौटे थे, वे बहुत प्रभावित थे। बाले —महात्मा गावी हिन्दू-मुनत्तमानों की एकता चाहते हैं, तो मैं भी हिन्दी छौर उद्दे को मिला कर 'हिन्दुस्तानी बनाना चाहता हूँ।

शिवरानी — ग्राप कैसे बनाते हैं हिन्दुस्तानी ?

श्राप बोले—जो कुछ मैं लिखता हूँ, वह हिन्दुस्तानी में लिखता हूँ। शिवरानी—तो श्रापके लिखने से हिन्दुस्तानी हो गई।

श्राप बोले — जिसको हिन्दू-मुखलमान दोनों माने, जिसका श्राम जनता समके वह है हिन्दुस्तानी, श्रीर मेरा ख्याल है कि राष्ट्रमाषा जब कमी बनेगी तो वह हिन्दी-उद्दे को मिला कर।

शिवरानो —यह तो हिर्न्दुस्तान है। यहाँ तो श्राम भाषा हिन्दी होनी चाहियेथी।

श्राप बोले —यह हिन्दुस्तान नाम कैसे पड़ा, तुमको मालूम है! यहाँ जब पहले मुसलमान श्राकर श्राबाद हुये तभी इसका नाम पड़ा या हिन्दुस्तान। नाम तो पड़ गया हिन्दुस्तान, किन्तु भाषा के लिए श्रमी कगड़ा मचा हुन्त्रा है। यह कगड़ा तभी हटेगा, जब हिन्दू श्रीर मुसल-मान ठडे दिल से सोच लेगे कि हम दोनों को साथ ही साथ रहना है।....

'उदू', हिन्दी श्रोर हिन्दुस्तानी' 'राष्ट्रमाषा श्रीर उसकी समस्यायं,' 'कीमी भाषा के विषय में कुछ विचार' श्रादि लेखों में उन्होंने इस सम्बन्ध में श्रपने सुचिन्तित विचार पेश किये हैं। इस सम्बन्ध में हम च्योरे में नहीं लायेंगे। संचेन में उनके विचार ये थे—'उदू श्रीर हिन्द। - में क्यो इतना सौतियाडाह है, यह मेरी समक्त में नहीं श्राता। श्रगर

एक समुदाय के लोगों को उंदू नाम पिय है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल करने दीजिये। जिन्हें हिन्दी नाम से प्रेम है, वह हिन्दी ही कहें। १९५ इस प्रकार राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में उनके विचार बहुत ही उदार हैं। इस प्रश्न का अभी अतिम हल नहीं हुआ है, इतने बड़े एक भाषामर्भश के इस संबंध में क्या विचार हैं, यह जान लेना बहुत ही उचित और हल काढ़ने में सहायक हो सकता है।

हिन्दू मुस्लिम प्रश्न-शिवरानी देवी से उनकी जिस बातचीत का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसीके दौरान में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर रोशनी डालते हुये यह कहा था—'मैं एक इन्सान हूँ। मेरे लिए राम, रहीम, बुद्ध, ईसा, सभी श्रद्धा के पात्र हैं, श्रीर इन सभी को महापुरुष समस्तता हूँ। जो इसानियत रखता हो, इसान का काम करता हो, मैं वही हूँ, श्रीर उन्हीं लोगों को चाहता हूँ—

इस पर शिवरानीजी ने कहा — कैसे दोनों बराबर हैं ? मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, श्रोर उसी कुर्बानी के पीछे इजारों हिन्दू-मुसलमानों की जाने जाती हैं।

श्राप बोले—इसका दोषी एक ही वर्ग नहीं है। श्रगर मुसलमान कुर्वानी करता है, एक बुढ़ी-चढ़ी गाय को लेकर जिस पर कि दोनों को में भगड़ा होता हो, तो जब श्रंग्रेजों के यहाँ सैकड़ो गाये श्रीर बछड़े मारे जाते हैं तब क्यों नहीं हिन्दुश्रों के खून उनलते र ... कीन-सा ऐसा देवी का मन्दिर है जहाँ नकरों की कुर्वानी न होती हो ? क्या नकरा जीव नहीं है र .... िक्यों पर सबसे ज्यादा ज्यादती हिन्दु ही करते हैं। जरा-सी भूल हो गई, उसको घर से निकाल बाहर किया। हिन्दू श्रपने पैर में श्राप कुल्हाड़ी मारते हैं, उस पर कहते हैं कि हिन्दू को मुसलमान बना लिया गया। श्रीरत को जन घर से निकाल देते हैं

१५ कु० वि० ए० १८६

तब यह नहीं सोचते कि श्राखिर वह जायेगी कहाँ ! श्राखिर वह मुसल-मान ही होगी, तब उसको क्यो घर में नहीं रहने देते। श्रीरत से जो गलती हो जाती है, उसकी गुनहगार श्रकेली श्रीरत ही नहीं है, पुरुष भी है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पुरुष श्रीरत से दूना गुनहगार नहीं तो ख्योढा जरूर है। फिर स्त्री को ही क्यो बाहर निकाला जाता है, पुरुष को क्यों नहीं निकाला जाता ! उसका क्यों नहीं वहिष्कार किया जाता....।

४००००) रु० की आतश्वाजी—सन् २८ के नवम्बर के लगमग किसी समय लखनऊ में गवर्नर पथारे । यह मालूम हुआ कि ४००००) कि आतश्वाजी और रोशनी में खर्च होगा । इस खबर की उनके मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यह दृष्टच्य है । उन्होंने धपनी स्त्री से कहा—जो राजे-महराजे हर साल यहाँ आते हैं, वे कुछ न कुछ इसीलिए यहाँ खते जाते हैं कि जब जब बाहसराय और अवराज यहाँ पथारें तब तब वह उनके स्वागत में खर्च हो । और जो कमी पड़ती है, वह तुम्हारे यहाँ के काश्तकारा से वसूल किया जाता है । उन गरीबों के खून की कमाई कुड़ा घास की तरह आतश्वाजी में फूँक दी जाती है । जिस मुलक में आदमी की कमाई औसतन छः पैसे रोज हो, उस मुलक में किसी को क्या हक है कि एक-एक शहर में ४०-४० और ५०-५० हजार आतश्वाजी में फूँका जाय ? जहाँ पर तन ढकने को कपड़ा न हो, दोना जून रे क्खी रोटियाँ भी न मिलें, उस मुलक में इस बेरहमी से पैसा फूँका जाय, और इसलिए कि वाइसराय साहेब खुश होंगे, और इन मोटे आदमियों को खिताब देंगे।

गरीबों से सहानुभूति—इस प्रकार वे यहाँ की गरीव जनता के दुख को श्रनुभव करते थे, जिसका परिचय हम उनके उपन्यासो में देख -सकते हैं। उनके ये विचार केवल श्राविल भावुकता के रूप में ही नहीं थे बिलक वे इस सम्बन्ध में रचनात्मक तरीके से श्राप्ते ढंग से स'चने

ये कि वर्तमान पद्धित को नए करने पर ही इन समस्याश्रों का हल होगा। उनको इस बात पर बड़ा क्रोघ श्राता था कि कैसे मुटी भर लोग करोड़ो भारतवासियों पर श्रपना राज्य कायम किये हुये हैं। वे यह समस्रते थे कि जब लोगों की मरता क्या न करता वाली हालत हो जायेगी, तभी वे सब कुछ करने को तैयार होंगे, श्रीर तभी इन सारे दुखों का श्रन्त होगा। उनका कहना था 'जब तक इन्सान को थोड़ा-सा भी सुख। मिलता जाता है, तब तक उससे सुख का मोह छोड़ा नहीं जाता, लालसा श्रागे को बनी रहती है। जब इन्सान समस्र लेता है कि इन्सान मरने वाला है, मरने के सिवाय कोई चारा नहीं है तो मरने के लिए तैयार होता है।'

न्वराज्य का स्वरूप श्रीर रूस—शिवरानीजी ने इस पर सन्देह जाहिर किया कि जब स्वराज्य हो जायगा-तो क्या चूसना बन्द हो जायगा। श्रापने कहा— 'चूसा तो थोड़ा हर जगह जाता है कि कमजोर को शहजोर चूसे। हाँ, रूस है जहाँ पर कि बड़ो को मार-मार कर दुक्स्त कर दिया गया, श्रीर श्रव वहाँ गरीबो को श्रानन्द है। शायद यहाँ भी कुछ दिनों के बाद रूस जैसा ही हो।'

इस प्रकार से रूस के सम्बन्ध में सोचना यह भी उनकी प्रगति-शीलता का एक परिचय था। श्रवश्य वे यह समम नहीं पाये कि रूस में जो क्रान्ति हुई है उसका क्या स्वरूप है श्रीर कैसे वर्गयुद्ध के द्वारा ही इस प्रकार की क्रान्ति की जा सकती है, किन्तु इतना सममना ही उनकें लिए कम श्रेय की बात नहीं थी कि कथिक लोकतत्रों से रूस कहीं श्रागे वटा हुश्रा है, तथा वहाँ लोग लोकतंत्रों से कहीं श्रधिक सुखी हैं। शिवरानीजी ने जब यह प्रश्न किया कि श्राप किसका साथ देंगे। तो उन्होंने कहा कि वे मजदूरों श्रीर काश्तकारों का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वे मजदूरों श्रीर काश्तकारों का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि वे मजदूरों श्रीर काश्तकारों का साथ देंगे। इस प्रकार वे अपने को कलम का मजदूर सममते थे। शिवरानीजी ने हॅस कर पूछा कि आप के कहने से थोड़े ही आप मजदूर मान लिये जायँगे। वे बोले—'क्या रूस में लेखक नहीं हैं? वहाँ के लेखकों की हालत यहाँ के लेखको की हालत से अञ्छी ही नहीं, कई गुना अञ्छी है। मैं तो उस दिन के लिए मनाता हूं कि वह दिन जल्दी आवे।'

शिवरानीजी बोलीं—तो क्या रूसवाले यहाँ भी श्रायेंगे ?

ं वे बोले—लसवाले यहाँ नहीं श्रावेगे, बिल्क रूसवालो की शक्ति इम लोगों में श्रायेगी।

शिवरानी—वे लोग अगर यहाँ आते तो शायद इमारा काम जल्दी हो जाता।

वे बोले—वे लोग यहाँ नहीं आवेंगे। हमी लोगों में वह शक्ति आवेगी। वही हमारे सुल का दिन होगा, जब यहाँ काश्तकारों, मज़-दूरों का राज्य होगा। मेरा ख्याल है कि आदिमयों की जिन्दगी आसितन दूनी हो जायेगी।

शिवरानी बोली-यह कैसे होगा ?

श्राप बोले—सुनो वह इस तरह होगा कि श्रभी हमको रात-दिन मेहनत करने पर भी भरपेट श्राराम से रोटियाँ नहीं मिलतीं। रात-दिन कुछ न कुछ फिक्र हमेशा रहतीं है।

शिवरानी—फिक हम लोग अपने आप ही तो करते हैं। मजदूरों का राज्य होने पर क्या हमको फिक्रों से छुट्टी मिल जायेगी ?

श्राप बोले—क्यों नहीं छुट्टी निलेगी १ हमको श्राज मालूम हो जाय कि हमारे मरने के बाद भी हमारी बीबी, बच्चों को कोई तक-लीफ नहीं होगी, श्रौर इसकी जिम्मेदारी हमारे िस पर नहीं, बल्कि राष्ट्र के सिर पर है, तो हमारा क्या सिर फिर गया है कि हम श्रपनी जान खपाकर दिन-रात मेहनत करे, श्रौर श्रामदनी का कुछ न कुछ हिस्सा काट कर श्रपने पास जमा करने की कोशिश करें ? इसकी श्राज मालूम हो जाय कि हमारे मरने के बाद हमारे बाल-बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने पायेगी, तो ऐसा कौन श्रादमी है जो श्राराम से खाना-पीना नहीं चाहेगा ? ६

खिताब अस्वीकृत-ज़ लेखक रूप में प्रेमचन्दजी की ख्याति चहुत बढ़ गयी, तो सरकार ने उन्हें रायसाहबी का खिताब देना चाहा । यह श्रन्छा मजाक था, क्योंकि 'सोजे वतन' की कार्षियाँ तो जला दी गई, और प्रेमचन्दजी की प्रतिभा का गला घोंट कर मारने की प्रत्येक चेष्टा की गई, उनको इन्हीं कारणों से परेशान होकर नौकरी छोड़नी पड़ी. श्रीर श्रव उन्हें खितान दिया जाने लगा। उन दिनों सर माल्कम हेली युक्तप्रान्त के गर्वनर थे, श्रपने एक हिन्दस्तानी मित्र के जरिये से उन्होने प्रेमचन्दजी को यह खबर दी कि वे यदि रायसाहेबी का खिताब स्वीकार करें, तो सरकार उन्हें खितान देने के लिए तैयार है। जिस प्रकार उन्होंने त्रालवर राज के निमंत्रण को स्नस्वीकार कर दिया था, उसी प्रकार उन्होंने खिताब स्वीकार करने में भी श्रसमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा यदि मैं रायसाहेबी स्वीकार करता हूँ, तो फिर मैं जनता का श्रादमी न रह कर एक पिट्ठू रह जाऊँगा—'श्रभी तक मेरा सारा काम जनता के लिए हुआ है, तत्र गवर्नमेन्ट मुक्तसे जो लिखवायेगी, लिखना पड़ेगा।' नतीजा यह है कि उन्होंने सरकार को कहला दिया कि 'में जनता का तुच्छ सेवक हूं, अगर जनता की रायसाहेबी मिलेगी तो सिर श्राँखों पर, गवर्नमेन्ट की रायसाहेबी की इच्छा नहीं।' इस ्रकार वे रायमाहेबी की बला से बचे। रायसाहेबी देने का जो प्रस्ताव श्राया या, उसमें बात केवल रायसाहेबी देने तक ही नहीं थी, सरकार किसी न किसी श्रीर तरीके से भी उन्हें खरीदना चाहती थी, किन्तु

ने ६ प्रे० घे० ए० १४६-५०

जिन रायसाहेनी के प्रस्ताव को ही उन्होंने ठुकरा दिया तो श्रागे किसी बात का प्रश्न नहीं उठा।

शिवरानीजी की जेल-यात्रा-१६३० के स्नान्दोलनं के जमाने में वह 'माधुरी' का सम्पादन कर रहे थे। प्रेमचन्दजी स्वयं जेल जाने का इरादा कर रहे थे, किन्तु उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 'शिवरानीजी यह नहीं चाहती थीं कि वे जेल जायें, किन्तु वे यह -समसती थीं कि इस राष्ट्रीय यज्ञ में पति-पत्नी में से किसी-न-किसी -की श्राहुति होनी श्रावश्यक है। तदनुसार वे घड़ल्ले से काम करने -लगीं। वे विदेशी वस्त्रो की दूकानो पर पिकेटिंग करती हुई गिरफ्तार कर ली गईं। इन दिनों प्रेमचन्दजी क्या सोचते थे, इस सम्बन्ध में उन्होने स्वयं जैनेन्द्रजी को जो एक पत्र लिखा था, उससे सब बातें -स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने लिखा था 'मेरी परनी जी भी पिकेटिंग के जुर्म में दो महीने की सजा पा गई हैं, कल फैसला हुआ है। इधर 'पन्द्रह दिन से इसीमें परेशान रहा। मैं जाने का इरादा ही कर रहा था, पर उन्होने खुद जा्कर मेरा रास्ता बन्द कर दिया।"" उन दिनों प्रेमचन्दजी 'गवन' उपन्यास लिख रहे थे। जैनेन्द्रजी ने उल्लिखत पत्र को श्रपने संस्मरण में प्रकाशित करते हुये यह लिखा है कि 'यह भाग्य ही हुआ कि वे जेल नहीं गये, जेल के बाहर रहना ज्यादा कठिन तपस्या थी। यह स्यों, यह बात समक्त में नही आई। अवश्य लिखना बहुत बड़ी बात थी, किन्तु जेल के अन्दर भी यह लिखना जारी रह सकता था। हम इस सम्बन्ध में जब शिवरानीजी के सस्मरण को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि श्रपनी पत्नी के इस प्रकार जेल चले जाने से उनको बहुत परेशानी हुई, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, तथा वे वजन में भी घट गये, किन्तु ऐसा तो ज्ञात नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>ৰ ড</sup> ঐ০ স্থাত ঘূত ওল্লং

होता कि इस ऋर्थ में जैनेन्द्रजी ने कठिनं तपस्या वाली बात लिखी हो।

'श्रान' में लेख, लेखक का कर्त्तन्य—प्रेमचन्दजी ने 'श्रान' में एक लेख लिखा जिससे हिन्दू जनता जिनमें श्रिधकतर कांग्रे धी थे, उन पर बहुत नाराज हुई। शिवरानीजी ने लिखा है कि वहाँ उन दिनों हिन्दू सभा का जोर था, कांग्रे सी मी हिन्दू-सभा का पन्न लेते थे। इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि श्रिधकांश कांग्रे सी साम्प्रदायिक विचार रखते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। जानकारों को यह मालूम है कि कांग्रे स के दफ्तरों में बैठ कर लोग हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की बात करते हैं, किन्तु बाहर श्रापसी रूप से साम्प्रदायिकता भरी बातें करते हैं। शिवरानीजी लिखती हैं कि इस लेख के कारण "कई महाशय श्राये, श्रीर बोले—'श्रापने जो लेख लिखा है, उससे काशी के हिन्दू श्रापसे बहुत नाराज हैं।' उन श्राने वालों में श्रिधकतर कांग्रे सी थे।

बाबूजी जब अन्दर श्राये तो मैं बोली-ये लोग क्या कह रहे हैं !

- —'कुछ नहीं, जी। वह लेख बड़ा सुन्दर है।'
- में -- 'मारने की धमकी आखिर क्यो दे रहे हैं' !
- -- 'यह सब हिन्दू सभा वालों का काम है।'
- 'ये सब तो काग्रेसी थे।'
- —'ग्राजकल ये लोग भी उसी के पत्त्वाती हैं।'<sup>१६</sup>

इस पर शिवरानीजी बोलीं— ऐसा लेख श्राप क्यों लिखते हैं कि लोग दुश्मन बने। कभी गवर्नमेन्ट, कभी पब्लिक, कोई न कोई तुम्हारा दुश्मन रहता ही है। श्राप दाई हड्डी के तो श्रादमी हैं।

१८ प्रे० घ० पृ० २००

इस पर प्रेमचन्द्र ने जो कुछ कहा वह उनके विचार में लेखक का जो कर्त व्य है, उस पर रोशनी डालता है। उन्होंने कहा— लेखक को पब्लिक और गवर्नमेन्ट अपना गुलाम समझती है। श्राखिर लेखक भी कोई चीज है। वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे, तो लेखक कैसा १ लेखक का भी श्रस्तित्व है। गवर्नमेन्ट जेल में डालती है, पब्लिक मारने की धमकी देती है, इससे लेखक डर जायॅ, श्रौर लिखना बन्द कर दे।

शिवरानी—सब कुछ करें, मगर अपनी जान का दुश्मन तैयार न करे।

श्राप बोले—लेखक जो कुछ लिखता है, श्रपनी कुरेदन से विखता है।

- -यह बात तो ठीक है, लेकिन रोज का सगड़ा ठीक नहीं।
- -- यह दुनिया ही सताड़े की है, यहाँ घवड़ा कर भागने से काम नहीं चलता। यहाँ मैदान में डटे रहना चाहिये। १९

लेखक के कर्त ब्य के सम्बन्ध में प्रेमचन्द जी ने जो बातें कहीं हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी चात-चीत में प्रेमचन्द ने श्रीर भी कहा—'लेखक हर श्रादमी की बात कैसे सोच सकता है ? वह तो जी हूजूरी हुई। लेखक उसमें कहाँ रहा। लेखक किसी की परवाह किये बिना ही श्रपने विचार देगा, श्रीर हृदय से जनता उन विचारों को लेगी भी। श्रीर फिर जनता मेड भी तो है। जिसे माना उसी के हशारे पर चलती रही, यह कोई श्रच्छी बात नहीं। मेरी राय है जनता स्वयं श्रपना मला बुरा निर्णय करे। यहाँ तो लोगों को लीडरी की पड़ी रहती है, तब भला वे कैसे जनता के हित की ही बात सोचें। हिन्दू-मुसलमान की लड़ाइयों में तो ये श्रपनी लीडरी चमकाते हैं।'

१९ वही २०१

भले ही अपर कही हुई सब बातों से कोई सहमत न हो, किन्तु इन - वातों में स्वतंत्रता की जो छाप है, उसे एक बहुमूल्य निधि मानना ही पड़ेगा। सरासर यह कहना जनता मेड़ है, ठीक नहीं, किन्तु जब इसके साथ पिछड़ी हुई शब्द का प्रयोग किया जाय तो यह मन्तव्य सही मालूम होता है। विछडी हुई जनता अवश्य ही- मेड़ की तरह होती है, इसका प्रमाण इम सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कदम पर पा सकते हैं। लेखक लोकशिक्क भी है, इसलिए वह न तो दमनकारी सरकार श्रीर न मूर्ख, श्रज्ञ, पिछड़ी हुई जनता के ही द्वारा परिचालित हो, - सकता है। प्रेमचन्दजी का जितना जीवन इस देख चुके हैं, उससे वे न तो कोई देवता ही ज्ञात होते हैं, श्रीर न दूध के धुले हुये ही सावित होते हैं, किन्तु एक लेखक के रूप में उन्होंने हमेशा श्रपनी स्वतंत्रता कायम रखी, किसी के हाथो विकने से श्रस्वीकार किया, इसमें सन्देह नहीं। प्रेमचन्द की कला में जो पुरुषत्व श्रीर श्रोज है, जो निर्भीकता है, वह उनके चरित्र का ही प्रतिकलन है। आज वाले लेख में उन्होंने क्या लिखा था, यह इमें ज्ञात नहीं है, किन्तु श्रपने मत को उन्होंने लल्लोपचो विना किये रखा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

प्रकाशक के रूप में —यों तो उनका श्रमली काम लिखना ही रहा, किन्तु श्रम वे श्रागे चल कर प्रकाशक भी हो गये। वे बहुत पहले से ही एक प्रेस लेने की बात सोच रहे थे, यह इम पहले ही बता चुके हैं। एक लेखक के दिमाग में यह इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, यह सममना उस हालत में कठिन न होगा जब कि इम इस बात को स्मरण रखें कि उनकी जिन किताबों से प्रकाशकों ने हजारों राये कमाये, उन पुस्तकों के लिए उन्हें नाम मात्र के पुरस्कार मिले। स्वामाविक रूप से ऐसी हालत में एक लेखक के मन में यह इच्छा उठनी स्वामान कि है कि वह श्रमनी पुस्तकों स्वयं प्रकाशित करे, जिससे उसे दंग

से खाने के लिए रोटी तो मिल जाय। यदि इम यूरोप के लेखकों को देखे, तो देखेंगे कि वहाँ कोई लेखक प्रकाशन के पचड़े में पड़ना पसन्द नहीं करता। यह बात नहीं कि वहाँ के प्जीवादी प्रकाशक लेखको का शोषण नहीं करते, किन्तु यह शोषण हिन्दी से कहीं कम होता है, इसमें सदेह नहीं है। जो कुछ भी हो, इस प्रकार जो प्रेमचंदजी को प्रेम ग्रादि लेना पड़ा, उससे साहित्यं की हानि ही हुई, वह इस अर्थ में कि उन्हें श्रपने समय का एक भाग प्रेस ,चलाने के पचड़े में देते रहना पड़ा। जब प्रेस हुआ तो उसकी आनुसंगिक जितनी बाते थी, वे भी हुई। एक बार इनके प्रेस में इड़ताल हुई। इड़ताल के कारण वे मैनेजंर पर नाराज हुये। शिवरानीजी से बोले—'मैनेजर की ही सब शरारत है। कभी घड़ी को सुस्त कर देता है, कभी तेज कर ' देता है। मैंने एकान्त मे बीखों बार समका दिया कि बाबा ऐसा मत किया कर, पर माने तन न। फिर प्रेस में तो तरइ-तरह के घाटे हैं, क्या इन्हीं मजदूरी के बल पर घाटे पूरे होंगे १ हम लोगों को तो ज्यादा रुपये मिलते हैं, फिर भी खर्चे को पूरा नहीं पड़ता। तब गरीबी को कैसे पूरा पड़ेगा।... . इन लोगों की तनख्वाह तब नही कटती जब ये इफ्तों गायब रहते हैं, तब क्यों मजदूरी की ही तनख्वाह देर से श्रावे तो कट जाय ? जरा भी गलती कहीं हुई कि चट निकाल कर दुसरे को बुला लिया।' इस प्रकार उनके विचार बहुत उदार थे, किन्त विचार उदार होकर क्या करते ? श्रव तो वे खुद ही शोषक के स्थान पर हो गये थे। प्रचलित समाज प्रकृति मे उनकी भावकता किसी काम की नहीं थी।

'हंस' और 'जागरण'—हॉ, हम कुछ अपने विषय से बहक गये। प्रेस लेने के कारण उनको नाहक की फिक्र हो गई, और उनके लिखने में बाधा पहुँचने लगी। इन दिनों वे 'हस' और 'जागरण' मी निकालने लगे थे। बड़ी श्राशाश्चों के साथ उन्होंने इन पत्रों को चलाया था, किन्तु उन्हीं के मुँह से उनकी परेशानियों का हाल सुना जाय—

"हंस' पर जमानत लगी। मैंने सममा था आर्डिनेन्स के साथ जमानत भी समाप्त हो जायेगी, पर नया ऋार्डिनेन्स श्रा गया, श्रीर उसी के साथ जमानत भी बहाल कर दी गई। जून ऋौर जुलाई का श्रंक हमने छापना शुरू कर दिया है, पर मैनेजर साहेब जब नया डिक्लेरेशन देने गये तो मजिस्ट्रेट ने पत्र जारी करने की श्राज्ञा न दी, जमानत माँगी। अब मैंने गवर्नमेन्ट को एक स्टेटमेन्ट लिख कर भेजा है। अगर जमानत उठ गई, तो पत्रिका तुरन्त ही निकल जायेगी। छप, कट, सिल कर तैयार रखी है, अगर आज्ञा न दी गई, तो 'समस्या टेहो हो जायगी। मेरे पास न रुपये हैं, न प्रामसरी नोट, न सिक्युरिटी। किसी से कर्ज लेना नहीं चाहता। यह शुरू साल है। चार-पाँच सौ बी॰पी॰ श्रा जाते, कुछ रुपये हाथ श्राते, लेकिन वह नहीं होना है। इस बीच में 'जागरण' को ले लिया है। 'जागरण' के बारह श्रक निकले, लेकिन ग्राहक संख्या दो सौ से श्रागे नहीं बढी। विज्ञापन तो व्यासजी ने बहुत किया, किन्तु पत्र नहा चला। उन्हें उस पर लगभग १५००) का घाटा रहा। वह अब वन्द करने जा रहे थे। मुक्तसे बोले यदि आप इसे निकालना चाहें तो निकाले। मैंने उसे ले लिया है। साप्ताहिक रूप से निकालने का विचार किया है। पहला श्रंक जन्माष्टमी से निकलेगा।...धन का अभाव है, 'हस' में कई हजार का घाटा उठा चुका हूं, लेकिन सामाहिक के प्रलोभन को न रोक सका, कोशिश कर रहा हूं कि सर्वेसाधारण के अनुकूल पत्र हो। इसमें भी हजारी का घाटा ही होगा। पर करूँ क्या, यहाँ तो जीवन ही एक लम्बा घाटा है। यह कुछ चल जायेगा तो प्रेस के लिए काम की कमी की शिकायत न रहेगी। अभी तो मुक्ते ही पिसना पड़ेगा।""२°

२°प्रे० श्र० ए० ७८२

फिल्म कम्पनी मे—'हंस' श्रीर 'जागरण' से जब श्रिषक घाटा हुआ, तो इसकी फिक्त होने लगी कि कैसे यह घाटा पूरा किया जाय। इतने में बम्बई से एक फिल्म कम्पनी की श्रीर से वे बुलाये गये। शिव-रानीजी ने इसका यह कह कर विरोध किया कि बम्बई की श्राबोहवा श्रव्छी नहीं है, उनका हाजमा खराब है, इसलिए उन्हें इस प्रस्ताव को न मानना चाहिये, किन्तु 'हंस' श्रीर 'जागरण' कैसे चलता। उन्होंने उन्हीं दिनो जैनेन्द्रजी को यह पत्र लिखा—

'बम्बई की एक फिल्म कम्पनी मुक्ते बुला रही है। वेतन की वात नहीं, कन्ट्रेक्ट की बात है। ८०००) साल । मैं उस अवस्था को पहुंच गया हूँ, जब मेरे लिए इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया है कि यातों वहाँ चला जाऊँ, या अपने उपन्यास को बाजार में बेचूँ।..... कम्पनीवाले हाजिरी की कोई कैद नहीं रखते। मैं जो चाहे लिखूँ, जहाँ चाहे लिखूँ, उनके लिए चार-पाँच सीनरियाँ तैयार कर दूँ। मैं सोचता हूँ कि एक साल के लिए चला जाऊँ। वहाँ साल मर रहने के बाद कुछ ऐसा कन्ट्रेक्ट कर लूँगा कि मैं यहीं बैठे-बैठे तीन-चार कहानियाँ लिख दिया करूँ और चार-पाँच हजार राये मिल जाया करें। उससे 'जागरण', 'इस' दोनों मजे में चलेंगे, श्रीर पैसों का सकट कट जायेगा।'

फिल्म से निराशा—श्रन्त में वे बम्बई गये। कुछ दिनों के तजुर्वें से उन्हे ज्ञात हुश्रा कि वे फिल्मवालों के विचारों के साथ कदम रख कर नहीं चल सकते। वहाँ से उन्होंने जैनेन्द्रजी को लिखा—

'मैं जिन इरादों से श्राया था, उनमें एक भी पूरा होता नजर नहीं श्राता। ये प्रोड्यूसर (फिल्म निर्माता) जिस ढंग की कहानियाँ बनाते श्राये हैं, उस लीक से जौ भर नहीं हट सकते। Vulgarity (इतरता) को ये Entertainment value (मनोरंजनमूल्य) समकते हैं। श्रद्भुत ही में इनका विश्वास है। राजा-रानी, उनके मंत्रियों के षडयंत्र,

नकली लड़ाई, बोसेवाजी, ये ही उनके मुख्य साधन हैं। मैंने सामा-जिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिद्धित समाज भी देखना चाहे। लेकिन उनको फिल्म करते सन्देह होता है कि चले या न चले। यह साल तो पूरा करना है ही। कर्जदार हो गया था, कर्ज पटा दूँगा,, मगर और कोई लाभ नहीं।

इन्हीं दिनों वे 'गोदान' लिख रहे थे। पत्र में लिखा कि 'गोदान के 'श्रान्तम पृष्ठ लिखने को बाकी हैं। उधर मन ही नहीं जाता। जी चाहता है यहाँ से छुट्टी पा कर अपने पुराने अब्बेड पर जा बैठूँ। वहाँ धन नहीं है, मगर सन्तोष अवश्य है। यहाँ तो जान पड़ता है जीवन नष्ट कर रहा हूँ।' कहाँ वे चलते समय शिवरानीजी से यह कह कर चले थे कि 'वहाँ जाने पर जो खास फायदा होगा, वह यह कि उपन्यास और कहानियाँ लिखने मे जो फायदे नहीं हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फिल्म दिखला कर हो सकता है। कहानियाँ श्रीर उपन्यास जो लोग पढ़ेंगे, वही तो उनसे लाम उठा सकेंगे, फिल्म से हर जगह के लोग फायदा उठा सकते हैं'; और कहाँ जैनेन्द्र को लिखे हुये ये उद्गार।

उनके फिल्म—'मजदूर' नाम से उनका एक फिल्म निकला। उनके सम्बन्ध में उन्होंने जैनेन्द्रजी को लिखा—

"मजदूर तुम्हें पसन्द न श्राया, यह मैं जानता था। मैं इसे श्रपना कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता हूँ। इसके बाद ही एक रोमा-न्स जा रहा है। वह भी मेरा नहीं है। मैं उसमें बहुत थोडा-सा हूँ। 'मजदूर' में भी मैं इतना जरा-सा श्राया हूँ कि नहीं के बराबर। फिल्म में डाइरेक्टर सब कुछ है। लेखक कलम का बादशाह ही क्यों न हो, यहाँ डाइरेक्टर की श्रमलदारी है। श्रीर उसके राज्य में लेखक की हुक्मत नहीं चल सकती। उसकी हुक्मत माने तभी लेखक रह सकता

है। वह यह कहने का साहस नहीं

श्राप नहीं जानते।' इसके विरुद्ध डाइरेक्टर जोर से कहता है-भी जानता हुं, जनता क्या चाहती है । श्रीर इम यहाँ जनता की इस्लाह करने नहीं श्राये हैं। इमने व्यवसाय खोला है, धन कमाना हमारा गरज है। जो चीज जनता माँगेगी, वह हम देगे।' इसका जवाब यही है—'अञ्छा साहेब, हमारा सलाम लीजिये, हम घर जाते हैं।' वहीं में कर रहा हूँ। मई के अन्त में काशी/में बन्दा उपन्यास लिख रहा होगा। श्रोर कुछ मुक्तमें नई कला न सीख सकने की भी सिफत है। फिल्म में मेरे मन को सन्तोष न मिला । सन्तोष डाइरेक्टरों को नहीं मिलता, लेकिन वे श्रीर कुछ नहीं कर सकते, कक मारकर पडे रहते हैं मैं श्रीर कुछ कर सकता हूँ, चाहे वह वेगार ही क्यो न हो। इसलिए चला जा रहा हूं । मैं जो प्लाट सोचता हूं उसमें ग्रादर्शवाद युस ग्राता है, ग्रीर कहा जाता है उसमें entertainment value नहीं होता। इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मुक्ते आदमी भी ऐसे मिले जो न हिन्दी जाने न उद्ै। श्रंग्रेजी में श्रनुवाद करके उनको कथा का मर्म समसाना पहता है, श्रौर काम कुछ नहीं बनता। मेरे लिए अपनी वही पुरानी लाइन मजे की है। जो चाहा लिखा।"

इंगलैंड नहीं गये—ने पहले तो बम्बई मे श्रकेले गये थे, किन्तु कुछ दिनों बाद वहाँ श्रपने परिवार को भी लेते गये। बम्बई में उनका स्वास्थ्य श्रव्छा नहीं रहा, फिर भी ने बराबर काम करते जाते थे। इसी बीच में स्टुडियोवालों ने उनसे यह कहा—'हमारे साथ श्राप एक साल के लिए इंगलैंड चिलये।' इस घटना के सम्बन्ध में शिवरानीजी लिखती हैं—"श्राप श्राकर के मुक्तसे कहने लगे, मुक्तसे स्टुडियोवाले कहते हैं कि एक साल के लिए इंगलैंड चिलये, वहाँ फिल्म तैयार करेंगे, श्रीर फिर एक साल वहाँ रहकर लौटने के बाद में चाहे जहाँ काम करूं, मुक्ते दस हजार रूपया साल देते रहेंगे। पाँच फिल्मों के

लिए मुक्ते कहानियाँ तैयार करनी होगी, एक तरह से टेका तमक लो।" इस पर शिवरानीजी राजी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका स्वास्थ्य शायद विदेश यात्रा वर्दाश्त न कर एके। नतीजा यह हुआ कि वे इंगलैंड नहीं जा एके। प्रेमचन्दजी के जीवन में यह मौका बहुत अनोखा था। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रेमचन्द इगलैंड नहीं जा पाये नहीं तो सम्भव है कि उनकी लेखनी ने कोई नई तरह का उपन्यास साहित्य जगत के सामने आता।

वरावर बीमार—इसके वाद प्रेमचन्दजी बराबर कुछ न कुछ बीमार ही रहे। फिर भी श्रापका जीवन कर्म व्यस्त रहा। भ्रमण कुछ न कुछ करना ही पड़ता था। कहीं इधर से बुलावा श्राता तो कहीं उधर से, एकाध जगह जाना पड़ता।

श्राम लोगों का संस्पर्श—१६३५ में वे बम्बई से श्रन्तिम बार गाँव में श्राये। मकान की छते बुरी तरह टपक रही थीं। यह तय हुआ कि छत की मरम्मत से काम नहीं चलेगा बल्क पूरी छत बनाई जाय। श्राप स्वयं बैठे-बैठे छत बनवाते रहे। कोई ऊपर से देखता तो यह ही मालूम होता कि यह मजदूरो पर चौकसी कर रहे हैं, पर वे श्रसल में उन लोगों से बैठे-बैठे बातें किया करते थे। जो व्यक्ति सम्य समाज के निमंत्रणों से उकवाकर मागता था, उसके लिये इस प्रकार श्रमपढ़ मजदूरों से घंटो बातचीत करना श्राश्चर्यजनक होने पर भी कर्तई श्राश्चर्यजनक नहीं था। इन्हीं लोगों से जो बातचीत होती थी, उसीसे उनको श्रपने कथानकों को रूप देने तथा सजीव बनाने में मदद मिलती थी। उनके उपन्यासों में श्राम लोगों के जीवन का जो चित्रण मिलता है उसका उत्सर्थल यहीं पर है। हमें इस सम्बन्ध में गोर्की श्रौर एक हद तक शरत् बाबू की याद श्राती है। ये लोग भी कथानक की कल्पना नहीं करते थे, बिल्क लोगों में जाकर कथानक हूँ दुते थे क्योंकि तथ्य उपन्यास से भी श्राश्चर्यजनक होते हैं।

कौंसिल जाने से इनकार—१६३५ मे चुनाव होने वाला था। शिवरानीजी ने कहा कि जब चुनाव हो तो ग्राप खड़े हो जाहये। इस पर उन्होंने कहा कि उनके जीवन का ध्येय कौंसिल में जाने का नहीं है। शिवरानीजी ने पूछा कि फिर जीवन का ध्येय क्या है। इस पर श्राप हसते हुए बोले—मेरा काम कौंसिल में काम करने वालां की समालोचना करना है।

इस पर शिवरानीजी बोली—क्या श्रापने समालोचना करने का ठेका ले लिया है कि घर में बैठे-बैठे सबकी समालोचना करते रहे।

प्रेमचन्दजी बोले—जो लेखक का काम है वही काम में करूँ गा। श्राखिर वह लोग जो काम करेंगे तो उनकी समालोचनायें कीन करेगा? ... तुम समक्तती हो कि जो नेता होना है उसमें गुण ही गुण होते हैं, श्रवगुण उसमें होता ही नहीं है ? मैं तो समक्तता हूं कि शायद ईश्वर भी निर्दोष न होगा। सचा समालोचक सबसे ज्यादा मूल्यवान काम करता है।

इससे ज्ञात होता है कि लेखक के कत्त व्य के सम्बन्ध में उनके विचार बहुत उदार थे।

इसके बाद श्राप दिल्ली में श्रीर उसके बाद लाहीर में कहानी, सम्मेलन में गये।

वीमार, पर फिर भी काम न रुका—१६३६ सोलह जून की बात है कि आप एकाएक घर लौटे तो यह शिकायत करने लगे कि पेट में दर्द हो रहा है। शिवरानीजी ने उन्हे उल्टी करवाई। फिर उनको पान इलायची दी गई। वे पान मुंह में डालनें ही को थे कि फिर उन्हें के आ गई। फिर एक और के हुई। तिवारा जब के होने लगी तो शिवरानीजी घवड़ा गई। उसी दिन उन्हें खून के दस्त आने

लगे। उस दिन से न उन्होंने भर पेट खाना खाया, न नींद भर सोये। पहले होमियोपैथी दवा हुई फिर ऐलियोपैथी हुई। इस पर वे कुछ संभले। फिर भला उनसे काम कैसे रुकता।

'श्रान' श्राफिस में गोर्की की मृत्यु पर सभा होने वाली थी। इसके लिये वे श्रपना भाषण तैयार करने लगे। जब शिवरानीजी ने इस पर श्रापत्ति की तो भी वे नहीं माने। बोले — लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, वही वह सबको दे सकता है। उससे सब लोग लाम भी उठाते हैं। लेखक तो श्रपनी तपस्या का कुछ भी श्रंश श्रपने लिये नहीं रख छोड़ता। श्रीर लोग जो तपस्या करते हैं वह तो श्रपने लिये। लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है। वह श्रपने लिये कुछ भी नहीं करता।

गोर्की पर भापण्—गोर्की के सम्बन्ध में उन्होंने इस श्रवसर पर कहा था कि भागतवर्ष के लोग तो श्रपनो को भी नहीं जानते, पर जब घर घर शिचा का प्रचार हो जायेगा तो वे भी तुलसी सूर की तरह नारो श्रोर पूजे जायेगे। इससे उनकी उदार हृदयता का पता मिलता है। गोदान लेखक के लिये गोर्की के प्रति यह प्रेम कोई श्राशचर्य की बात नहीं है। 'गोर्की' के मरने की चर्चा वे कई दिनों तक करते रहे। जब-जब गोर्की के विषय में बाते करते, तब-तब उनके हृदय में एक प्रकार का दर्ट-सा उठता दिखाई पड़ता। गोर्की के प्रति उनके दिल में श्रसीम श्रद्धा थी। वही उनका श्रन्तिम भाषण्था। गोर्की का कोई समकच्च लेखक उनकी निगाह में नहीं श्राता था। गोर्की की चर्चा वे श्रक्सर उन दिनों करते। 29

इस श्रवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया था, वही उनका श्रन्तिम भाषण साबित हुआ। उनकी तबीयत खराब रही, यहाँ तक कि खून के

२१ दे० घ० पृ० ३४३

्कै भी जब कभी हो जाते थे। पर शिवरानीजी ने लिखा है कि एक दिन भी वे नहीं बैठे। उसीमें उन्होंने मगल सूत्र के कितने ही सफे लिख डाले। 'गोदान' के बाद वे इसी उपन्यास को जिख रहे थे कि उसे सम्पूर्ण न कर पाये श्रोर इस दुनिया से चल बसे। श्रवश्य ही यह उपन्यास एक बहुत हो ऊँचे दर्जे का उपन्यास होता। तन्दुक्स्ती साथ नहीं दे रही थी। उनकी तबीयत गाँव जाने को कर रही थी, पर शिवं-रानीजी ने जो यह देखा कि गाँव में जाने पर शायद इलाज न हो सके, इसिलये वह राजी नहीं हुई। फिर भी जब प्रेमचन्दजो ने श्रिधक जोर दिया तो शिवरानीजी हिचिकचाने लगीं। बीमारी श्रिधक रहने लगी, नया मकान बन रहा था। प्रेस भी उसी में लग रहा था। श्राप भी उसीमें काम करते थे।

श्रन्तिम दिन—उनके श्रन्तिम दिन का वर्णन जितने व्योरे के साथ लिखा जाना चाहिये, उतने व्योरे में नहीं लिखा गया है। फिर भी शिवरानीजी ने जितना लिखा है उसे में उद्भृत करता हूं—

एक दिन वेहोशी दूर हुई तो बोले—शिवप्रसाद जी गुप्त ने एक भातृ मन्दिर बनवाया है, महात्माजी उसका उद्घाटन करेंगे; उसे देखने के लिये लाखों की भीड़ वहाँ जमा होगी।

मैंने कहा—श्राप श्रगर तत्र तक श्रन्छे हो जायेंगे तो मैं भी श्रापके साथ चलूँ गी।

श्राप हॅं कर बोले — में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रानी, जिम्हारी बातें सच निकले। पर में देखता हूँ रानी, जिम्हारी इस जन्म की तपस्या सफल होती नहीं दीखती।

मैंने कहा — श्राप मन को क्यो छोटा करते हैं। इमने किसी का न्या विगाड़ा है, भगवान इमारी श्राशा सफल करेगे।

श्राप बोले-रानी, तुम मेरे पास से कहीं भी मत जाया करो।

तुम पास बैठी रहती हो तो मेरा धैर्य नहीं टूटता । कल तुमने जो मांस की यखनी खिला दी थी, वह मुक्ते नहीं पची । तुम ऐसी चीजे क्यो मुक्ते ' खिलाती हो ?

में बोली—डाक्टर की राय से मैंने वह चीज़ श्राप शे खिलाई है। डाक्टर की राय मानूँ कि श्रापकी ?

ग्राप हॅस कर बोले—डाक्टर को तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो मुक्ते है।

मैने कहा-अससे ब्रापको नुकसान क्या हो गया ?

श्राप बोले—रानी, देखा नहीं तुमने, कितने जोर का दस्त मुक्ते हुश्रा था।

में बोली—इससे तो फायटा ही है। सब पानी निकल जायगा। ग्राप चिन्ता के स्वर में बोले—पानी के साथ सब कुछ निकला जा रहा है रानी ?

में उनके ये शब्द मुन कर रो पड़ी | टण्टण् कर के मेरे श्राँस, जमीन पर लुढक पड़े | यद्यपि में बड़ी कोशिश में रहती थी कि श्रापके सामने मेरी श्रॉखों से श्रॉस न निकले | पर इस बार मेरा मन विवश हो गया | मेरे धेर्य का बॉध टूट पड़ा |

दूसरे दिन फिर श्रापको वेहोशी हुई। बहुत जोर का पाखाना भी हुश्रा। में उसे साफ करने के लिये बढ़ रही थी कि भाई ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा—बहन, वे श्रव नहीं रहे! कहाँ जाती हो ?

इस प्रकार सर्व काल का एक महान कलाकार इस जगत से चला गया। जिस समय वे गये, उस समय हिन्दीत्रालों ने उन्हें नहीं पहचाना, श्राज भी पहचाना है या नहीं इसमें सन्देह है।

## वरदान

मुशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी, ग्रौर पैनुक सम्पत्ति भी अधिक थी। उदार ऐसे थे कि साधु-ब्राह्मणों के खर्च में पच्चीस-तीस हजार की वार्षिक ग्राय भी पूरी नहीं पड़ती थी। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग्य की ग्रोर थी। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। पहले ग्रपना बच्चा नहीं था, पर जब से पुत्र पैदा हुन्ना मुंशीजी संसार के सब कार्यों से श्रलग हो गये, कहीं वे लड़के को हिडोले पर मुला रहे हैं, ग्रौर प्रसन्न हो रहे हैं। एक च्ला के लिये भी उसे श्रपने पास से श्रलग नहीं करते थे।

उनकी स्त्री सुवामा ने लड़के का नाम प्रतापचन्द रखा। लड़का श्रत्यन्त प्रतिभाशाली श्रौर रूपवान था।

इस प्रकार हॅसते-खेलते ६ वर्ष व्यतीत हो गये। छठीं वर्षगाँठ श्रा पहुँची। मुशी शालिग्राम का सासारिक सम्बन्ध केवल दिखावटी था। वह निष्काम जीवन व्यतीत करते थे।

माघ का महीना था। प्रयाग में कुम्म का मेला लगा हुआ था।
संशी शालियाम का मन भी ललचाया। सुवामा न जाना ही चाहती
थी न सु शीजी को जाने ही देना चाहती थी। पर जब देला कि मुंशीजी
रोके न रकेंगे, तब विक्श होकर मान गई। उसी दिन मुंशीजी ग्यारह
बजे रात को प्रयागराज चले गये। पर एक दिन बीता, दो दिन बीते,
चौथा दिन आया और गत हो गया, यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत
गया, पर सु शीजी न आये। तब तो सुवामा को आकुलता होने लगी।
तार दिये। आदमी दौडाये, पर कुछ पता नहीं चला। दूसरा सप्ताह

भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया । मुंशीजी के लौटने की जो कुछ । ब्राशा शेष थी वह सब मिट्टी में मिल गयी ।

मुंशीजी का ग्रहश्य होना उनके कुटुम्ब मात्र के लिये ही नहीं, वरण सारे नगर के लिये एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटो में, दूकानी में, चारों तरफ यही वार्तालाप था।

वैसे तो नु शीजी का गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे। परन्तु खबसे गाढ़े छाँसू उन छाढ़ितयो छीर महाजनों के नेत्रो से गिरते थे जिनके लेन-देन का लेखा छभी नहीं हुआ था। उन्होंने दस-बारह दिन जैसे के तैसे काटे, परचात् एक एक करके लेखा के पन्ने दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में दो सौ रूपये का घी छाया है और मूल्य नहीं दिया गया, कही से दो सौ का मैदा छाया हुआ है, बजाज का सहसों का लेखा है। मन्दिर बनवाते समय एक महाजन से बीस सहस्र ऋण लिया गया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी। सामग्री की यह दशा है कि एक उत्तम गृह और तत्सम्बन्धिनी सामग्रियो के छातिरक्त कोई बस्तु न थी, जिससे कोई बढ़ी रकम खड़ी हो सके। भू सम्पत्ति बेचने के छातिरिक्त छान्य कोई उपाय न था, जिससे धन ग्राप्त करके ऋण चुकाया जाय।

कुल पुरोहित पडित मोटेराम शास्त्री ने आकर सुवामा से यह कहा कि कानूनी पेंच बता कर कर्जदारों के रुपये मार दिये जायं, पर सुवामा ने ऐसा करने से इन्कार किया। उसने यह भी कहा कि नगर के भद्रपुरुष मुशीजी का कर्ज चुकाने को तैयार हैं। बात की बात में पचास हजार रुग्यों का बन्दोबस्त हो जायगा। बोले—सच तो यह है कि रुग्या रखा हुआ है, तुम्हारे मुँह से हाँ निकलने की देर है।

सुवामा बोली-करमुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र मुक्तसे न लिखवा ।

जा सकेगा श्रौर न मैं श्रपने स्त्रामी के नाम ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सक्का एक-एक पैसा श्रपने गॉव वेचकर चुका दूंगी।

ऐसा ही किया। पन्द्रवें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। पचास सहस्र राये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का श्रना- वश्यक सामान वेच दिया गया। मकान में भी सुवामा ने भीतर से किं नी-कें नी दोवारें लिंचवा कर दो श्रलग-श्रलग खड कर दिये। एक में श्राप रहने लगी, श्रीर दूसरा भाड़े पर उठा दिया।

मुशी संजीवनलाल ने सुवामा का घर भाड़े पर लिया था। बंडे विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, पर स्वतंत्र विचारों के कारण इस्तीफा देकर श्रलग हो गये थे। उनका कुटुम्ब बड़ा न था। वह, उनकी पत्नी सुशीला श्रीर केवल एक पुत्री श्रवरानी थी। थोड़े दिन में प्रताप श्रीर ब्हुजरानी में बहुत मेल-जोल बढ़ गया। श्रालिर बिल्कुल बच्चे ही थे।

सुवामा के घर में केवल एक बुढ़िया महरी रह गई थो। ऊपर का काम-काल वह करती, श्रीर रिमई सुवामा स्वय बना लेती। उस वेचारी को ऐसा कठिन परिश्रम के कारण रात को उबर श्राने लगा। जब तक प्रताप घर पर रहता था, तब तक वह मुखाकृति की तिनक भी मिलन नहीं होने देती। पर ज्योंही वह स्कूल चला जाता, त्योही वह चहर श्रोढ़ कर पड़ी रहती। प्रताप बुद्धिमान लड़का या। माता को दशा प्रति दिन जिगड़ती देख कर ताड़ गया। वह एक दिन जाकर डाक्टर बुला लाया। इस प्रकार वह कुछ श्रव्छी हो गई। उधर विरजन बड़ी होने लगी श्रीर वह मन ही मन चाहने लगी कि प्रताप से उसका विवाह हो जाय। उसने एक दिन सुवामा से भी यह बात कह दी। मुंशी संजीवनलाल विरजन को संस्कृत पढ़वावे थे, पर वह प्रताप से चोरी-चोरी हिन्दी पढ़ने लगी, श्रीर जल्दी हिन्दी सील गई।

डिप्टी श्यामाचरण की घाक सारे नगर में छाई हुई थी। उनकी पत्नी प्रेमवती एक दिन मिलने के लिये ब्राई ब्रौर बुजरानी को देखकर ऐसी मुग्घ हो गई कि उसे बहू बनाने के लिये तैयार हो गई। इस प्रकार सयोग ने ब्राज उस विपैले विष का वृत्व बोया जिसने तीन ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है।

विवाह की तैयारियाँ होने लगी। सुवामा श्रीर सुशीला श्रव इसीमें समय काटने लगी। मुंशी संजीवनलाल प्रातःकाल से साँक तक हाट की धूल छानते, श्रीर विरजन जिसके लिये यह सब तैयारियाँ हो रही थीं श्रपने कमरे में बैठी हुई टिन-रात रोया करती। किसी को इतना श्रवकाश भीन था कि ज्ञा भर के लिये श्रपना मन बहलावे। यहाँ तक कि प्रताप भी श्रव उसे निटुर जान पडता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत मिलन था। जब कभी विरजन श्राती हुई टिग्वाई देती, तो चुपके से सरक जाता।

विवाह के केवल पाँच दिन रह गये। विरजन व्याकुल होकर अपने कमरे से निकली और प्रताप के कमरे में जा पहुँची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। विरजन कमरे में गई तो क्या देखती है कि लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। वस्तुय सन्न इधर-उधर वेढंगी पड़ी हुई हैं। पुस्तके फैली हुई हैं। ऐसा जान पब्ता है कि इस कमरे को महीनों से किसीने नहीं खोला। यह वहीं प्रताप है जो स्वच्छता को प्राण्णिय समस्ता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं। पर कुछ सोच कर भूमि से पुस्तकें उठा-उठा कर आलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल काड़ी, चित्रों पर से गर्ट का पर्दा उठा दिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उसके मुँह से यह वाक्य निकला 'विरजन में तुम्हें भूल नहीं सकता।' फिर थोड़ी देर के परचात्—'विरजन! विरजन! कहाँ जाती हो १ यहीं वैठो।' फिर

करवट बढल कर 'न बैठोगी ? अञ्छा जाओ। मैं भी तुक्तसे न बोल्गा।

पिर कुछ टहर कर—'श्रव्हा जाश्रो, देखे कहाँ जाती हो ?'
विरजन ने उसके हाथ में हाथ रख दिया। उसकी श्राॅल खुल गई।
एक मिनट तक उसकी भावशून्य दृष्टि विरजन के मुँह की श्रोर गडी
रही। फिर वह चौंक कर उठ बैठा, श्रौर विरजन का हाथ छोड़ कर
बोला—तुम कब श्राई ? विरजन! मै श्रभी तुम्हारा ही स्वप्न देख
रहा था।

विरजन ने बोलना चाहा, परन्तु कठ चॅघ गया, श्रौर श्रॉखें भर श्राई।

- प्रताप- विरज़न तुम मुक्ते भूल क्यो नहीं जाती ?

विरजन ने श्राद्व नेत्रों से देख कर कहा—क्या तुम मुक्ते भूल गये ? प्रताप ने लिंजत होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोडी देर दोनों चुप रहे। फिर विरजन ने पूछा—तुम मुक्तसे क्यो रुष्ट हो ? मैंने कोई अपराध किया है ?

प्रताप—न जाने क्यो अब तुम्हे देखता हूँ, तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊँ।

विरजन—क्या तुमको मेरी तिनक भी छोह नहीं लगती १ मैं दिन-भर रोया करती हूँ । तुम्हें मुक्त पर दया नही आती १ तुम मुक्तसे बोलते तर्क नही । बतलाश्रो मैने तुम्हे क्या कहा कि तुम रूठ गये।

प्रताप—में तुमसे रूठा थोड़े ही हूं।

विरजन-तो मुक्तसे बोलते क्यो नहीं ?

प्रताप--मै चाहता हूँ कि तुम्हे भूल जाऊँ। तुम धनवान हो, तुम्हारे माता-पिता धनी हैं, मै श्रनाथ हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ ?

विरजन—श्रव तक तो तुमने कभी यह बहाना न निकाला था।
यह कह कर विरजन रोने लगी। प्रताप बोला—हमारा तुम्ह्यरा

- बहुत दिनां तक साथ रहा अब वियोग के दिन आ गये। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छाड़ कर अपने समुराल चली जाओगी। उस - समय मुक्ते अवश्य ही भूल जाओंगी। इसिलये में भी चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊँ। पर कितना ही चाहता हूँ कि तुम्हारी वातें स्मरण में न आये, पर व नहीं मानती। अभी सोते-सोते तुम्हारा ही स्नप्न देख - रहा था।

प्रतापचद ने विरजन के घर श्राना-जाना विवाह के कुछ पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ। यहाँ तक कि महिफल में नहीं गया। यहाँ तक कि मलिन मुँह किये मुँई लटकाये अपने घर बैठा रहता। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भोतर पग न देता। विरजन का पति कमलाचरण प्रतापचंद के स्कूल में ही पढ़ता -था। प्रतापचद को अत्र यह भावना हो गयी कि जिन लोगों ने मेरी -स्वप्नवत भावनाश्रो का नाश किया है, उन लोगों को जलाऊँ श्रीर सुलगाऊँ । शनैः शनैः उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से ग्राता, तो कमजाचरण के सम्बन्ध की काइ घटना ग्रवश्य वर्णन करता। विशेष कर जब सुंशीला बैठी होती थी। ब्राज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे, मस्तक गनन स्पर्श करता था। परन्तु निर्लंज .इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ब्रोर सकेत किया तो खड़े-खड़े इंसने लगे। त्राज बड़ा तमाशा हुआ। कमजा ने एक लडके की घड़ी उडा दी । मास्टर ने पकड़ लिया, श्रौर कोई तीन दर्जन वेर्ते लगायीं सहासह।

समय-समय पर मुशी संजोवनलाल ने भी कई बार प्रताप की कथाश्रो की पृष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लडाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, वेढंगेपन से घूमता हुश्रा दिखाई देता। मुशीजी जब जमाता की यह दशा देखते तो घर त्राते

ही स्त्री पर क्रोध निकालते—यह सब तुम्हारी ही करत्त है। सुशीला को इससे बड़ा टुल होता।

वृज रानी श्रभी मायके में ही थी। जिस दिन उसे जात ही जाता कि श्राज प्रताप बिना भोजन किये स्कूल जा रहा है, उस दिन वह सब काम छोड़ कर उसके घर दौड़ जाती, श्रीर भोजन के लिये श्राग्रह करती, पर प्रताप उससे बात तक न करता, उसे रोते छोड बाहर चला जाता। वह उस सम्बन्ध को जो ६ महीने में टूट जाने वाला था पहले ही से तोड देना चाहता था।

एक दिन प्रताप स्कूल से घर श्राया तो विरजन ने उसे खबर दी कि सुशीला मृत्यु-शय्या पर है। प्रताप यह सुन कर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुश्रा विरजन के घर गया श्रीर सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा श्रन्त समय कैसा धन्य हाता है ? वह हमारे पास ऐसे ऐसे श्रहितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे, श्रीर जिन्हें इस शक्ति के श्रितिरिक्त संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। सुशीला की श्रॉखे बन्द थीं। वह बोली—न जाने क्यों तुम मुक्त रेष्ट हो। ईश्वर जानता है मैं तुमको श्रपना लडका समकती रही।

दो-तीन दिन में सुशीला चल बसी।

कमलाचरण के मित्रों की संख्या श्रपरिमित थी। सब शोहदे श्रीर गुंडे उसके दोस्त थे। ये लोग जब देखो तब लुगाड़ेपन में ही वक्त बिताते। कहीं कन्नूतरबाजी करते थे, तो कहीं तीतर-बटेर लड़ाते थे।

- कमलाचरण एक दिन श्रपने ही घर में चेंघ डालता हुश्रा पाया । गया | डिप्टी सहब ने यह समका कि यह बहू के गहनो को चुराने । मया था | बस उन्होंने उसे छात्रालय में मेज दिया | कमलाचरण का दिल भला वहाँ कैसे लगता। वह वहाँ चोरी से निफल भागने लगा। कनकों ब्रो की लड़ाई देख कर उसकी तबीयत में श्राई कि घर से मैंगाऊँ श्रोर श्रपने हाथ की सफाई दिखाऊँ। पर मेजा हुश्रा श्रादमी घर से खाली हाथ श्राया, तब तो उसकी देह में श्राग-सी लग गई। हन्टर लेकर दोड़ा, श्रोर घर पहुँचते ही कहारों को एक श्रोर से सटर-सटर पीटना शुरू किया। कहारों का भली भाँति सत्कार करके श्रपने घर में पहुँचा, पर वहाँ देखा कि पतंग फटे हुए थे, चिखंयाँ टूटी हुई थीं, माँ में की लिच्छ्याँ उलम पड़ी थीं। समक गया कि माताजी की करत्त है। माँ पर बिगडा। विरजन ने इस समय एक रुक्का मेजा जिसमें लिखा था—मैंने श्रपराध किया है। श्रपराधिनी में हूँ, जो चाहे दह दीजिये।

यह पत्र देखते ही कमला भीगी तिल्ली वन गया। वस उसने फौरन सब कनकौवं फाड डाले। कबूतर उड़ा दिये, चिलयां तोड़ डालीं। प्रेमवती छाती पीट रही थीं कि लडका न जाने क्या करने पर उतारू है। जब वृजरानी ने यह हाल देखा तो उसने फिर लिखा—प्रियतम, यह कोप किस पर है १ और केवल इसलिये कि मैंने दो तीन कनकौवे फाड डाले १ यदि मुक्ते ज्ञात होता कि आप इतनी-सी बात पर ऐसे कुद्ध हो जायेगे, तो कदापि उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया है ज्ञाम कीजिये। यह पहला कसूर है।

श्रापकी वृजरानी।

कमलाचरण यह पत्र पाकर बहुत खुश हुआ। वह चाहता था कि इसका उत्तर दे। पर एक सीधा-सा पत्र लिखना भी उसे कठिन मालूम हुआ।

शाम को जब डिप्टी साहब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि श्राग का श्रालाव जल रहा है, पूछा तो मालूम हुश्रा कि दरवा जल रहा है।

फिर पूछा ता ज्ञात हुआ कि कमजाचरण दरवाजा भीतर से बद किये बैठा है। वस डिप्पो साहा ने समका कि लड़ के ने त्रिप खा लिया है। वे दौड़े, और बड़ी देर में उन्हें इतमीनान हुआ कि उनने त्रिप नहीं खाया है।

प्रताक्ति ने तय किया कि वह प्रयाग में रह कर पढेगा। उसने सोचा कि विरजन से मिल कर तब जाऊँ। पर रास्ते में ही उसने तय किया कि नहीं मिलेगा, एक पत्र छोड श्राया। विरजन को यह बात मालूम हुई कि इस प्रकार वह दरवाजे के पास श्राकर लौट गया। स्टेशन के पास जाकर मिलने के लिये विरजन ने गाड़ी जुतवायी, पर वह भी कुछ सोच कर मिलने नहीं गई। जब विरजन समुराल में रहने लगी श्रीर श्रपने प्राण्नाथ पित को प्रतिच् देलने लगी तो शनै: शनैः चित्तवि में प्रतिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुम्रा कि में कौन हूँ, श्रीर मेरा स्था कर्च व्य है, श्रीर क्या उसके निर्वाह की रीति है। श्रगली बाते स्वप्तवत जान पडने लगीं। यह सब था। कमलाचरण भी प्रेम करता था, श्रीर वृजरानी भी प्रेम करती थी। परन्तु प्रेमियों के स्थोग से जो हर्ष होता है, उसका विरजन के मुख पर कोई चिह्न। दिखाई नहीं देता था। वह दिन बदिन दुवली श्रीर पीली होती जाती थी।

उधर प्रतापचन्द का जी प्रयाग में लगने लगा था। खेलो में उसका चित्त खूब लगता था। एक दिन किकेट का मैच हो रहा था। प्रताप ने पचास रन किये। उसी पर उसके पद्मवालो की आशा थी, इतने में उसे एक तार मिला। बस तार मिलते ही वह फौरन मैच छोड़ कर चला गया। मालूम हुआ कि विरजन बहुत वीमार है। प्रताप उससे मिलने चला। माधवी बैठी पंखा मल रही थी। आधि पियों की शीशियाँ इधर-उधर पड़ी हुई थीं। और विरजन चारपाई पर पड़ी हुई थी। जिस रोग को बड़े-बड़े वैद्य और डाक्टर अपने औषि तथा उपाय से अच्छा न कर सके थे, उमे अशु विदुत्रों ने च्या

भर में अब्छा कर दिया। विरजन अब्छी होने लगी। रोगी जब बीमार रहता है तो उसे सुध नहीं रहती, पर बीमारी अब्छी हो जाने के बाद विरजन को कमला का परिश्रम और उद्योग स्मरण हुआ और यह विता हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दूं। वे तो ऐसे सब्चे दिल से मेरा प्रेम करें, और में अपना कर्त्त क्य भी न निभा सकूं। ईश्वर को क्या मुख दिखाऊँगी। कमला और वृजरानी में दिन-दिन प्रीति बढ़ने लगी। एक प्रेम का दास था दूसरी कर्त्त क्य की दासी। दिवस आनन्द व्यतीत हो रहे थे। दोनो यही चाहते थे कि प्रेम क्षेत्र में में आगे निकल जाऊँ। पर दोनो के प्रेम में अन्तर था। कमलाचग्ण प्रेमोन्माद में अपने को भूल गया। पर इसके विरुद्ध विरजन का प्रेमः कर्त्त व्य की नींव पर स्थित था। हाँ यह आनन्दमय कर्त्त व्य था।

तीन वर्ष श्रीर न्यातीत हो गये। कमला स्कूल जाते पर पढते नहीं। श्रन्त में डिप्टी साहब ने यह कहा—तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी नहीं है मेरी मूर्खता है, सों मैं उससे लड़ता हूँ। बृजरानी ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम प्रयाग जाकर पढ़ो।

इसके बाद कमला प्रयाग चला गया। इस बीच में उनमे बहुत दीर्घ पत्र-व्यवहार हुआ। दोनों तरफ से प्रेम की बातें होती थीं।

कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुँचा तो प्रतापचन्द ने उसका वहा आदर किया। समय ने उसके चित्त से द्वेष की ज्वाला शांति कर दी थी जिस समय वह विरजन की बीमारी का समाचार पाकर बना-रस पहुँचा था, और उससे भेट होते ही विरजन की दशा सुधर चली थी। उसी समय से प्रतापचन्द को विश्वास हो गया था कि कमला-चरण ने उसके हृदय में वह स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुर्वित है। यह विचार द्वेषाम को शांत करने के लिये काफी था। इसके आतिरिक्त वह यह भी समकता था कि उसीने सुशीला को कठीर वाणियों से मार डाला। इस कारण उसने कमलाचरण के साथ छोटा

भाई का-सा व्यवहार शुरू किया, पर कमलाचरण बन्धनहीन होने के कारण श्रीर भी उच्छुं लल हो गया। बीर्डिंग हाउस.से मिली हुई एक सेठ की वाटिका थी, श्रीर उसकी देखभाल के लिए एक माली नौकर था। उस माली के सरयू नाम की एक कुग्रारी लड़की थी। बस कमला इस लड़की पर डोरे डालने लगा। वह एक दिन संध्या समय जब कोई नहीं था तो सरयू के पास पहुँचा, उसी समय माली श्रा गया श्रीर कमलाचरण भागा। सड़क पर ट्राम जा रही थी, उस पर जा बैठा श्रीर हाँफते-हॉफते श्रशक्त होंकर गाड़ी के पटरे पर गिर पड़ा। वह प्रत्येक मनुष्य के श्राने-जाने पर चौंक कर दृष्टि डालता था, मानो सारा संसार शत्रु हो गया है। स्टेशन पर गया तो धत्रराहट के मारे गाड़ी पर जाकर बैठ गया, टिकट लेना भूल गया श्रीर टिकट कलेक्टर को देख कर गाड़ी से कूद पड़ा। वस वह मर गया।

डिप्टी श्यामाचरण ने एक मुकद्दमें में डाकुश्रों को सजा दे दी। बस डाकुश्रों में से जो बच गये थे, उन्होंने श्यामाचरण के वच्चस्थल पर गोलो चला दी इस प्रकार वे भी मर गये।

प्रतापचन्द ने कमलाचरण की मृत्यु की बात सुन कर यह चाहा कि उसे अब बनारस जाना चाहिये। उसका हृदय विरजन से मिलने के लिये आकुल हो रहा था। प्रताप रेल से उतरा। उसका कलेजा बाँसो उछल रहा था, और हाथ-पाँच काँप रहे थे। जीवन में पहला ही अवसर था कि उसे पाप का अनुमव हुआ। सोचता-विचारता घंटे मर में मुनशी श्यामाचरण के विशाल मवन के सामने रात में जा पहुंचा। यदि किसी ने देख लिया तो ! कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह व्यवहार मुक्ते सदा के लिये उसकी हृष्टि से गिरा दे। परन्तु हन सब संदेहों पर पिशाच का आक्रमण सफल हुआ। धर्म ने अपना सारा बल लगा दिया, पर मन का प्रवल वेग रक न सका।

वह मकान में शुस कर दरार में श्राँख लगा कर भीतर का दृश्य

देखने लगा। विरजन एक एफेद साड़ी पहने, बाल खोले, हाय में एक लेखनी लिये भूमि पर बैठे-बैठे कुछ लिखती जा रही थी। विरजन के पीले बदन पर एक ऐसा तेज था जो उसके हृदय की स्वच्छता ग्रोर विचार की उच्चता का परिचय दे रहा था। उसके मुखमंडल की उज्ज्वलता ग्रोर हिण्ट की पवित्रता में वह ग्राग्न थी, जिसने प्रताप की दुश्चेष्टाग्रों को च्लामर में मस्म कर दिया। पिशाच यहाँ तक लाया, पर श्रागे न ले जा सका। वह उलटे पाँव फिरा, श्रीर ऐसी तीवता से बाटिका में श्राया ग्रौर चहारदीवारी से बाहर क्दा, मानों कोई उसका पीछा करता है।

विरजन की कविता कमला नाम की पत्रिका में छपी तो धूम मच

माधवी ने प्रताप को दो-चार बार देखा था। इसीमें वह उस पर श्राशक्त हो गई। विरजन ने उसकी यह दशा देखी तो उसे स्लाई श्राती कि यह श्राग मेरी ही लगाई हुई है।

प्रताप साधु हो गया श्रौर उसका चारों तरफ बहुत नाम हुआ।
सुवामा चाहती थी कि प्रताप माधवी को लेकर घर बसावे, पर वहाँ तो
वैराग्य श्रा चुका था। बुजरानी ने भी यह चाहा। माधवी एक रात को
जब बालाजी श्र्यात् प्रताप इधर पधारे थे तो उनके कमरे के समने
पहुँची। हृद्य धड़क रहा था, पर भीतर जाने की हिम्मत न थी। इतने
में माधवी ने देखा कि कमरे में श्राग-सी लग गई है। वस वह भीतर
पहुँची श्रौर उसने श्राग बुक्ता दी। बालाजी जगे तो दोनों में बातचीत
होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो माधवी ने बताया कि मेरा न्याह
हो गया है।

बालाजी—श्रीर तुम्हारा पति १

माघवी—उन्हें मेरी कुछ सुघ हो नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर में

बालाजी को जाहिर हो गया कि माधनी उन्हों पर श्राशक्त है। बोले—
तुम जैसी देवियाँ भारत का गौरव हैं। मैं बड़ा भाग्यनान् हूँ कि तुम्हारे
प्रेम जैसी अनमोल वस्तु इस प्रकार मेरे हाथ आ रही है। यदि तुमने
मेरे लिये योगिनी बनना स्वीकार किया है, तो मैं भी तुम्हारे लिये इस
सन्यास और वैराग्य को त्याग सकता हूँ। जिसके लिये तुमने अपने
को मिटा दिया है, वह तुम्हारे लिये बड़े से बड़े बलिदान करने में भी
नहीं हिचकिचायेगा।

पर माधवी ने कहा —मैं संन्यास ले लूँगी श्रौर श्रापके साथ रहूँगी। यर श्रापका संग न छोड़ॅगी।

दूसरे दिन बालाजी एक गोशाला का शिलारोपण करने के लिये गये तो वहाँ देखा कि पिडतों के दो गिरोह में लड़ाई होने वाली है। बालाजी ने इन्हें शान्त किया। बालाजी ने एक परम प्रभावशाली ज्याख्यान दिया। बालाजी जहाँ ठहरें थे वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि सिदया में नदी का बाँच फर गया है 'श्रीर दस हजार श्रादमी बे-चर-द्वार हो गये। बस वे सब माह-मनता त्याग कर वहाँ के लिये चल दिये।

माधवी योगिनी हो गई। श्रीर वह बालाजी के नाम पर कवितायें कहने लगी। इस योगिनी पर हिंड पड़ते ही दर्शकों के नेत्र पित्रत्र हो जाते हैं।

वरदान की आलोचना—'वरदान' प्रेमचन्द के प्रारम्भिक उपन्यां में से है। उस तो यह है कि इसमें इम प्रेमचन्द को एक मामूनों कथाकार के का में देखते हैं। इसकी कथा के साथ श्री शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय के 'देवदास' की कथा की कुछ समता है। दोनों में से एक भी लेखक परसर से परिचित न होते हुए भी दोनों की कथाश्रों का सार भाग एक इसलिये हो सका है कि दोनों ने एक ऐसे तिषय को लिया है जो बहुत श्राम है। एक युवक का एक युवती से प्रेम होता है।

किसी कारण से, सामाजिक कारण से दोनों का विवाह नहीं हो पाता। लड़की का विवाह दूसरे व्यक्ति से हो जाता है। अब इसके बाद क्या जिल्लतायें उत्पन्न होती हैं, यही इन दोनो पुस्तकों में दिखलाया गया है।

यदि 'देवदास' के साथ इम 'वरदान' की तुलना करे तो इमे कहना पड़ेगा कि , 'देवदास' एक परिपक्ष कलाकृति है, जब कि 'वरदान' बहुत ही श्रजीब भटकती हुई कहानी है। 'देवदास' श्रीर 'वरदान' में ऊपर जो कुछ समता बताई गई उसके श्रितिरिक्त श्रीर भी बहुत सी समता है।

'देवदास' में देवदास और पार्वती मे प्रेम है। शरत्वात्रू ने इस प्रेम के चित्रण में इमारे सामने कई ऐसी तस्वीरे लाकर खड़ी कर दी हैं जो बहुत सुन्दर है और कभी मुलाई नहीं जा सकतीं। जिस स्थान पर देवदास ने पार्वती को छड़ी से मारा है, और फिर उन्हीं के नीले दागों को परीज्ञा करते हुए कहा है—बहुत लगा है, क्यों पारू !

पार्वती ने कंघा हिलाते हुए कहा- हाँ।

—तो तू क्यों ऐसा करती है, आहा इसीलिये तो कोध आ जाता है, इसीलिये तो मारता हूं।

फिर बाद को पार्वती ने यह बताया था कि ये दाग मानो इन दोनों के प्रेम का इतिहास है जिसे देवदास ने लिख दिया है।

'वरदान' में इस प्रकार का कोई दृश्य नहीं श्राता। प्रेम को जितना गहरा करके दिखलाया जायगा, विछोइ उतना ही भयंकर होगा इस बात को 'वरदान' में निभाया नहीं गया।

श्रव इम 'देवदास' श्रीर 'वरदान' की कथा की एक विशेष एकता पर श्राते हैं। विवाह के केवल पाँच दिन पहले एक दिन रात को जिस समय चारों तरफ सन्नाटा छाया हुश्रा था, उस समय विरजन प्रताप के कमरे में गई। इसी प्रकार जब पार्टती की शादी श्रन्यत्र होने लगी तो चह भी एक बजे रात देवदास के पास पहुंची। विराजन जा कोर दें बनी है कि प्रताप सोया हुआ है और उसका कमरा अस्त अप्रेस्त पंडा है, यह उसे साफ करने लगती है, पर पार्वती ने जाकर देखा कि देवदास सोया हुआ है और उसके सिरहाने कोई किताब खुली हुई रखी है। देखने से ऐसा मालूम हुआ कि देवदास अभी सोया है। पार्वती ने विराजन की तरह कमरा साफ नहीं किया, उसने बत्ती तेज कर दी और देवदास के पैर के पास बैठ गई। जिस समय विराजन कमरे में है उसी समय प्रताप ने करवट ली और उसके मुँह से कई बार विराजन का नाम निकला। विराजन का हाथ उसके हाथ में गया। साथ ही आँख खुल गई।

पर पार्वती ने देवदास के पैर के ऊगर हाथ रखकर भीरे से पुकारा—देवृदा।

इस प्रकार देवदास की नींद खुली। यह एक मजे की बात है कि प्रेमचन्द और शरत्चन्द्र दोनों ने यह दिखलाया है कि स्त्री ही आगे बढ़ कर उपचायिका बन कर अपने प्रेमिक के पास पहुँचती है। विरजन पहुँचती है तो प्रताप घत्रझाता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में आने-जाने का रब्त-जब्त था। पर देवदास घत्रझा जाता है। बात यह है कि पार्वती बहुत रात करके आई है, और बहुत दूर चली है।

देवदास ने मय तथा उद्धेग से कहा—रास्ते में हर नहीं लगा ? पार्वती ने मुस्करा कर कहा—मुक्ते प्रेतों का भय नहीं लगता । प्रेतों का भय न लगे पर मनुष्य का तो भय लगता है ? क्यों श्राई हो ?

पार्वती ने उत्तर नहीं दिया। पर उसने मन ही मन कहा—इस समय शायद मुक्ते वह भी नहीं है।

- मकान में कैसे घुसी ! किसी ने देखा तो नहीं !
- --दरबान ने देखा है।

देवदास ने विस्तरे पर से कूद कर किवाड़ा बन्द कर दिया, फिर उसने पूछा—किसी ने तुमको पहचाना !

इस पर पार्वती ने कहा कि शायद किसी ने पहचाना हो, तब देवदास बोला—क्या कहती हो ? ऐसा काम तुमने कैसे किया पारू ?

पार्टती ने मन ही मन कहा—सो तुम कैसे समसोगे ?

देवदास ने कहा—तो कल तुम्हारा मस्तक लज्जा से कट नहीं जायगा !

प्रश्न सुन कर पार्वती ने तीव साथ ही करुण हिष्ट से देवदास के चेहरे की तरफ कुछ देर तक ताक कर बिना किसी सङ्कीच के कहा— मस्तक तो जरूर कट जाता यदि मुक्ते यह निश्चय न होता कि तुम हमारी सारी लड़जा को दँक दोगे।

हम यहाँ पर देवदास की पूरी कहानी न देंगे, पर यह स्पष्ट है कि पार्वती का प्रेम विरजन के प्रेम से कहीं श्रधिक तगड़ा है। यहाँ तक कि पार्वती का प्रेम देवदास के प्रेम से भी तगड़ा है। देवदास श्रभी श्रपने को समक्त नहीं पाता है इसिलये जब पार्वती उससे यह कहती है कि पितामाता की श्राज्ञा न मान कर मुक्ते प्रहण कर लो, तो वह कोई निश्चित बात नहीं कह पाता। पर विरजन कोई बात कहने नहीं श्राई है। वह किसी प्रस्ताव को लेकर नहीं श्राई है, इस प्रकार विरजन की यह नैश यात्रा केवल इसिलये है कि श्रन्तिम बिदाई ली जा रही है। इस प्रकार विरजन का चरित्र पार्वती के मुकाबले में बहुत कमजोर है, श्रीर इसिलये उसमें दिलचस्पी कम पैदा होती है।

विरजन की शादी कमलाचरण नामक एक दुश्चरित्र नौजवान से होती है। पर पार्वती की शादी एक घनी दुश्राह से होती है। देवदास तथा प्रताप दोनों देम करते हुए भी समाज के विरुद्ध विद्रोह नहीं करते। दोनों हट जाते हैं। देवदास श्रावारमी श्रास्त्रवार करता है, श्रीर प्रताप दूर पढ़ने चला जाता है। फिर जब कमलाचरण मर जाता है तो प्रताप सममता है कि ग्रब उसके लिये रास्ता खुल गया है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वह रात को विरजन के कमरे के किवाड़े तक जाकर लौट ग्राता है, इसके बाद संन्यासी हो जाता है।

प्रेम में निराश होकर सन्यासी हो जाना मी स्वामाविक है श्रीर श्रावारा हो जाना भी ठीक ही है। शरत्चन्द्र देवदास की श्रावारगी में ही चन्द्रमुखी के श्रानोखी चरित्र की ष्टि करते हैं, पर 'वरदान' में इम ऐसा नहीं देखते।

'वरदान' का सबसे इलका हिस्सा वह है जिसमें वूजरानी के सम्बन्ध में यह दिखलाया गया है कि वह कमलाचरण से प्रेम से मिलती है श्रीर प्रेमपत्र लिखती है। यहाँ तो प्रेमचंद ने वृजरानी के चरित्र की बिल्कुल इत्या कर डाली है। यह मैं नहीं कहता कि परिवत्त न श्रसम्भव है, पर जिस पृष्ठभूमि मे यह परिवर्त्त न दिखलाया गया है वह जॅचता नहीं है। इस बीच में यह भी दिखला दिया गया है कि वृजरानी प्रताप के प्रेम के कारण बहुत बीमार हो गई, श्रीर भ्रताप के श्राने से ही श्रव्छी हुई। फिर भी उसी सॉस में फौरन ही यह दिखलाया जाता है कि वजरानी के नयनों में कमला के लिये प्रेमरस भरा हुआ था। यह कैसे हो सकता है। कमला के नाम विरजन के जो पत्र हैं, वे तो बिल्कुल ही विरजन को कमला की प्रेम भिन् का के रूप में दिखलाते हैं। विरजन लिखती है-तुम्हारी प्रेम पत्रिका मिली। छाती से लगाई ..... कमी-कमी वेसुध हो जाती हूं..... तुम पाषाण हृदय हो, कट्टर हो, स्नेहहीन हो, निर्दर्श हो, श्रकरुण हो, क्रूठे हो....। फिर वह हर पत्र में प्यारे यहाँ तक कि मेरे प्राणाधिक प्रियतम करके कमला को सम्बोधित करती है।

पार्वती भी अपने पति के पास जा कर रहती है और वहाँ घर देखती है, पर अपने पति के प्रति वह केवल एक कत्त ब्य निभाती है। यह प्राणाधिक प्रियतमवाला किस्सा वहाँ कतई नहीं है।

इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विरजन का चिरित्र निल्कुल इवा में उड़ता हुआ है। उसमें कोई सिर-पैर है ही नहीं। प्रताप का चिरित्र बहुत कुछ निमा है पर अन्त में जाकर वह भी तिगढ़ जाता है। पाँच मिनट माधवी से बात होते ही प्रताप, इस समय बालाजी यह जो कहता है कि यदि तुमने मेरे लिये योगिनी बनना स्वीकार कर लिया है, तो में भी तुम्हारे लिये इस संन्यास और वैराग्य को त्याग सकता हूँ। याने दूसरे शब्दों में वह माधवी से शादी करने के लिये तैयार हो गया। इस दृष्टि से देखा जाय तो 'वरदान' और 'देवदास' में कोई भी समता नहीं है। 'देवदास' तो तब तक जब तक कि प्रेम पर सामाजिक रोक रहेगी, एक अमर उपन्यास सममा जायेगा। इसके मुकाबिले में 'वरदान' तो प्रेम का एक तरीके से परिहास मात्र है।

इस पुस्तक में प्रेमचन्द श्रभी श्रपनी वस्तुवादी श्रातमा को पहचान नहीं पाये हैं। वह खुद भटक रहे हैं। उनके पात्र-पात्रियों भी भटक रही हैं। लेखक श्रादशों की सृष्टि करना चाहते हैं, पर जैसा कि हम दिखा चुके कि श्रादर्श परिहास मात्र हो कर रह जाते हैं। वे श्रभी डर रहे हैं। कमलाचरण के मर जाने पर भी वे विरजन श्रीर प्रताप में मिलन नहीं कराते, श्रीर प्रताप तैयार होने पर भी माधवी को रोक देते हैं, इस प्रकार हमारे सामने जो उपन्यास श्राता है, वह वास्तविकता से वहुत दूर है। पर जैसा कि सारे प्रेमचन्द साहित्य में हमें मिलता है कि उनके सारे श्रादर्शवाद में भी छिपे रूप से वस्तुवाद श्रपना सिका जमा देता है। हम इसी बात को इस पुस्तक में भी पाते हैं।

'वरदान' की टेकनिक में कई तरह की मलतियाँ है। जिस समय हिप्टी श्यामाचरण की पत्नी प्रेमवती विरजन की शादी तय कर जाती है, उस समय लेखक कहते हैं 'इस प्रकार संयोग ने आज उस विपेले विष का बीज बोया जिसने तीन ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया।' इस तरह से लेखक ने एक तरह से कथा भाग का अन्तिम परिणाम बतला दिया। मैं यह नहीं कहता कि किसी भी हालत में लेखक अन्तिम परिणाम की ओर इशारा न करे, पर मेरा वक्तव्य यह है कि ऐसा उसी हालत में मार्जनीय है जब कि अन्तिम परिणाम बता देने से कहानी में तीक्ष्णता श्रा जाती हो।

'वरदान' में जहाँ यह दिखजाया गया है कि प्रताप जिस समय कमला की मृत्यु के बाद विह्वल होकर रात को विरजन के पास पहुँचा है, उस समय विरजन के तेज को देख कर वह उलटे पॉव चला गया। यह तेज क्या-क्या है। यदि इस प्रकार का कोई तेज होता तो दुष्टों की दाल न गलती। लेखक उसे मनोवैद्यानिक तरीके से दिखला सकते थे।

जिस समय लेखक किसी स्थान का नाम ले रहे हैं, उस समय उन्हें चाहिये कि उस स्थान से सम्बद्ध नातों को वस्तुनादी तरीकों से दिखलाने। यदि कोई उग्न्यासकार कराँची का वर्षान करते समय यह दिखलाने कि नहाँ गगाजी वह रही है तो यह हास्यास्तद होगा। लेखक ने इसी प्रकार जो इलाहानाद में ट्राम दिखलाया है यह उचित नहीं कहा जा सकता।

इस पुस्तक में इम प्रेमचन्द को एक बार थानेदार का वर्णन करते पाते हैं श्रीर वहाँ इम देखते हैं कि थानेदार साइन एक डाके का तह-कीकात करने गये श्रीर एक ही रस्सी में सारे गाँव को बाँघ कर ले गये। इस प्रकार उनकी श्रन्य पुस्तकों में थानेदारो का जो काना चित्रण है उसकी एक मत्तक इम, इसमें भी पाते हैं। इसके श्रतिरिक्त हमें इसमें 'गोदान' लेखक प्रेमचन्द की कोई बात दिखाई नहीं देती। यह विश्वास करने का जी नहीं चाहना कि जिसने 'गोदान' लिखां उसी ने 'वरदान' लिखा।

## प्रतिज्ञा

श्रमृतराय श्रीर दाननाथ काशी के श्रार्थ मन्दिर में व्याख्यान सुनने गये। अमृतराय वकील हैं श्रीर दाननाथ श्रध्यापक। नगर में इस सभा की बड़ी घूम थी। सुप्रसिद्ध वक्ता । पिंडत श्रमरनाथ । ने विधवा विवाह पर भाष्या दिया । उन्होंने विशेषकर विधरों से यह प्रार्थना की कि वे कम से कम विधवा विवाह करें। पहले तो वक्ता ने उन लोगों से हाथ उटवाया जो विधुर हैं, तो मालूम हुआ कि सभा में बहुत से विधुर हैं। पर जब उन्होंने इन विधुरो में से उन लोगों को हाथ उठाने के लिये कहा जो विघवा विवाह करना चाहते हैं तो केवल अमृतराय ने ही हाथ उठाया । श्रमृतराय की पहली शादी उस वक्त हुई थी, जब वे कालेज में पढ़ते थे। एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन स्त्री श्रीर पुत्र दोनों प्रसवकाल में ही संसार से प्रस्थान कर गये। श्रमृतराय की बहिन थी सो उसका व्याह हो गया। पिता-माता भी हैजा से चल बसे। दो साल तक देशाटन करते रहे। लौटे तो होली के दिन उनके समुराल में उनका न्यौता हुआ। छोटी साली प्रेमा सयानी हो गई थी। उनके ससुर साहब यह चाहने लगे कि उससे उनका व्याह हो जाय। प्रेमा भी उन्हे चाहती थी।

इघर दाननाथ प्रेमा पर श्रासक्त थे, पर यह जान कर कि प्रेमां उन्हें नहीं चाहती, श्रमृतराय को चाहती है, वे इससे श्रलग थे। पर जम उन्होंने यह हुना कि श्रमृतराय मैदान से श्रलग हो गये, तो उनके मन में श्राशा का श्रंकुर फिर जग उठा। जिस श्राशा को उन्होंने हृदय को चीर कर निकाल डाला था जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी न

कर सबते थें, जिसकी क्रान्तिम उयोति बहुत दिन हुए शान्त हो गई ` थी, वही क्राशा श्राज उनके मर्मस्थल को चचल करने लगी।

लाला बद्रीप्रसाद ने ( प्रमृतराय के समुर ) जन यह बात मुनी कि प्रमृतराय ने ऐसी प्रतीज्ञा कर ली है, तो बहुत उधेड़-खुन में पड़ गये। प्रेमा का हृदय काँप उठा। तीन साल श्रमृतराय को श्रपने हृदय-मन्दिर में स्थापित कर के वह पूजा करती चली श्राती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था।

प्रेमा का भाई कमलाप्रसाद श्रजीन श्रादमी था। वह श्रपनी स्त्री सुमित्रा से प्रेम नहीं करता था। उसने जो श्रमृतराय की वात सुनी तो बोला—है दिल्कुल सनकी। मैं तो समक्तता था कि कुछ समक्त होगी, पर निरा पोंगा निकला।—नह विधवा विवाह की हंसी उड़ाने लगा। लोगों ने उसके वचन पर विशेष ध्यान नहीं दिया।

पड़ोस की एक स्त्री पूर्णा से प्रेमा का बहुत प्रेम था। वह अवसर प्रेमा के पास आती, और घटों दोनों सिखयों में घुटती रहती। होली का दिन था। पूर्णांके पित वसन्त कुमार मङ्ग की तैयारी कर रहे थे। माँग छान कर वसन्तकुमार नहाने गये। घर से वादा करके चले थे कि जल्दी नहा कर आयेगे, पर हवा ऐसी घीमी-घीमी चल रही थी कि जी सलचा गया। सहसा उन्हें बीच घार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों में चमकते हुए वे ऐसे सुन्दर मालूम होते थे कि वसन्तकुमार का जी मचल गया। सोचा, अगर थे मिल जायं, तो पूर्णां के लिये सूमक बनाऊँ। उसके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा।

जवानी की दीवानी में वे ब्रागे बढ़ते गये। ब्राखिर वह फूल मिल गया पर इतने थक गये थे कि जल समाधि हो गई। इस प्रकार पूर्णा विधवा हो गई। बद्रीप्रसाद ने पूर्णा को असहाय देख कर यह तय किया कि किसी श्राच्छे बैक में उसके नाम से चार इजार रुनये रख दिये जायें। उन्होंने श्रापने पुत्र कमलापसाद से ऐसा ही कहा। कमलाप्रसाद ने ऊपर से हामी भरी, पर भीतर से उसे बड़ा कोघ आया। पर पिता की राय देख कर उसने लड़मार तरीके से इन्कार करना उचित न समका। उसने खुद यह भार अपने ऊपर ले लिया और पूर्णा के पास पहुँचा। गया तो था वह इसलिये कि पूर्णा को मैके में भेजने की प्रेरणा दे, पर विधवा की सरल, निष्कलक दीनमूर्ति देख कर उसे अपनी कुटिलता पर लजा आई। कौन प्राणी ऐसा हृदयहीन है जो किसी कोमल पुष्प को तोइ कर भाइ में मोक दे। जीवन में पहली बार उसे सौंदर्य का आकर्षण हुआ। ऑधेर में दीपक जल उठा। उसने यह इरादा किया कि इसे घर ले चला जाय, और फिर .।

कमला ने उसके निकट सुमित्रा की बुराई की। बोला —इस स्त्री के कारण मेरी जिन्दगी खराब हो गई। मुक्ते मालूम ही न हुन्ना कि प्रेम किसे कहते हैं। मैं संसार में सबसे स्त्रभागा प्राणी हूं।...

इस प्रकार की बातें बना कर वह पूर्णी को अपने घर ले आया। पूर्णी को यह आना कुछ अच्छा न लगा, फिर भी मजबूर थी। पति ् के मर जाने से वह बिल्कुल असहाय हो गई थी।

लाला बद्रीप्रसाद ने टाननाथ से ही प्रेमा का विवाह करने का निश्चय किया। उनकी पत्नी देवकी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। प्रेमा ने इस विषय में उदासीनता प्रगट की। अब उसके लिये सभी पुरुष समान थे, वह किसी के साथ जीवन का निर्वाह कर सकती थी। दान-नाथ को लालाजी का सन्देशा मिला, पर इस पैगाम को पाते ही वे फूल नहीं उठे। उनके मन में कुछ सन्देह था कि वे प्रेमा को सुखी कर सकेंमे या नहीं। उन्होंने इस प्रस्ताव को एकाएक स्वीकार नहीं किया। श्रंत में श्रमृतराय ने उनको राजी किया श्रीर एक खत लिख कर लाला बद्रीप्रसाद को भेज दिया।

प्रेमा का विवाह दाननाथ के साथ हो गया। अमृतराय विनता आश्रम खोलने के लिये चारों तरफ चन्दा करते फिर रहे थे। वे अपनी इसी धुन में मस्त थे।

पूर्णा के श्राने से कमला श्रीर सुमित्रा एक दूसरे से श्रीर मी श्रलग हो गये। कमलाप्रसाद लम्पट न था। सबकी यही धारणा थी कि उसमें चाहे श्रीर कितने ही दुर्गु ए हों, पर यह ऐव न था। किसी स्त्री पर ताक-माक करते उसे किसी ने नहीं देखा था। फिर पूर्णा के रूप ने उसे कैसे मोहित कर लिया, यह रहस्य। कीन समक्त सकता है। कदाचित् पूर्णा की सरलता, दीनता श्रीर श्राश्रयहीनता ने उसकी कुप्रवृति को जगा दिया। पूर्णा के विषय में उसे कोई मय नहीं था। पर यहाँ एक बाधा खड़ी हो गई वह सुमित्रा थी। सुमित्रा पूर्णा को एक चूण मी श्रलग नहीं छोड़ती थी। इससे उसका मौका नहीं लगता था। उसने सुमित्रा से कहा कि कहाँ दिन भर तुम इसके साथ रहा करती हो, यह तुम्हारे सङ्क के उपयुक्त नहीं है, पर उस दिन से सुमित्रा श्रीर भी परछाँही की तरह पूर्णा के साथ रहने लगी।

पूर्णों के लिये कमला व्याकुल हो रहा था। एक दिन वह वाजार से बंगाली मिठाई ले आया, और सुमित्रा को देते हुए बोला कि जरा अपनी सखी को भी चखाना। पर सुमित्रा ने एक भी मिठाई उसे न दी। दूसरे दिन कमला ने पूछा कि पूर्णों ने मिठाई पसन्द की होगी। इस पर सुमित्रा ने कहा—बिल्कुल नहीं, वह तो कहती थी कि सुके मिठाई से कभी प्रेम नहीं रहा।

कई दिनों बाद कमला दो साहियाँ ले आया। श्रीर एकाएक जहाँ दोनो थीं वहाँ घुस कर बोला—एक तुम ले लो, एक पूर्णा को दे दो।

श्रपील की तो गुंडों ने भी चदा दिया। सभा विसर्जित हुई तो श्रमृतराय ने प्रेमा से कहा—यह तुमने क्या श्रमर्थ कर डाला, प्रेमा !' दाननाथ तुम्हे मार ही डालेगा।

प्रेमा ने हॅस कर कहा—जब इन उजड्डों को मना लिया, तो उन्हें भी मना लूँगी।

श्रमृतराय ने कहा—श्रपनी भूल पर पछताता हूँ—प्रेमा ने कठोरे होकर कहा कि श्राप श्रपने ही हाथों तो ।

एक दिन पूर्णा के सामने ही सुमित्रा श्रीर कमलाप्रसाद में मग़ हो गया। जब कमला चला गया तो पूर्णा उसे सममाने लगी कि इस प्रकार मग़ इने से कोई फायदा नहीं, पर वह उससे भी लड़ बैठी। दिन भर पूर्णा मन मारे बैठी रही। श्रम्त में पूर्णा ने यह निश्रय किया कि घर छोड़ दिया जाय। तदनुसार वह कमलाप्रसाद से बिदा माँगने गई। कमला ने तपाक से स्वागत कर पूछा—कहाँ जाना चाहती हो।

इस पर पूर्णा बोली—कहीं न कहीं ठिकाना लग ही जायगा। श्रीर कुछ होगा तो गंगाजी तो हैं ही।

-तो पहले मुक्ते योड़ा-सा संखिया देते जाश्रो।

इस पर पूर्णा ने तिरस्कारभाव दिखाया तो कमला ने इाथ पकड़ लिया श्रीर उसे कमरे के भीतर बन्द कर दिया। फिर कमला प्रेमप्रदर्शन करने लगा। उसने श्रात्महत्या की भी धमकी दे दी। उसने बड़ी-बड़ी बातें कह डाली, पर श्रन्त में पूर्णा उससे बच कर चली गई।

सुमित्रा ने एक दिन पूर्णी से कहा—मुके सब मालूम हो चुका ् है। तुम उससे कहो कि तुमसे क्विग्रह कर ले।

तब पूर्णा रो पड़ी तो सुमित्रा बोली कि इसे खूब दुत्कार दो। सहसा कम लामसाद हाथ में एक पत्र लिये हुए आया, और बोला कि प्रेमा ने उसे बुलाया है। पूर्णा ताँगे पर स्वार हो गई तो कमला उसे बहका कर न जाने कहाँ ले गया। यह एक बँगला था। यहाँ से पूर्णा भागने लगी, तो कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर पूर्णा ने एक कुर्सी उठा कर उसे भारा श्रीर वह भाग गई। वह गंगा में दूवना चाहती थी, पर एक बूढ़े ने उसे श्रमृतराय के वनितां-श्राशम में पहुंचा दिया।

प्रेमा दाननाथ की खूब सेवा करतो । पर दाननाथ प्रेमा की श्रोर से फिरे हुए थे, श्रौर प्रेमा पर भी उनके भाव श्रब्छे न थे। पर यहाँ यह गुल लिला कि लोग पूर्णा के सम्बन्ध में दानू को दोषी बताने लगे। श्रमृतराय ने एक लेख लिख कर परिस्थिति साफ की, श्रौर दानू को जनता की निन्दा से बचा लिया। फिर दानू श्रौर श्रमृतराय में सुलह हो गई। श्रमृतराय ने विवाह नहीं किया, कह देते थे कि वनिता-श्राश्रम के साथ विवाह किया है। पूर्णा श्राश्रम में कृष्ण, मक्ति करने लगी।

प्रतिज्ञा की आलोचना—'वरदान' की तुलना में प्रतिज्ञा एक सुलका हुआ उपन्यास है, पर यह भी मध्यवित्तवर्ग के प्रेम आदि को लेकर लिखा गया है। यह 'वरदान' जैसे विल्कुल हवा में उहता हुआ तो नहीं है, पर यह भी शासकवर्ग के उस eternal theme परकीया प्रेम को लेकर लिखा गया है। यों तो लोग कहने के लिये प्रेम को चिरन्तन विषय कहते हैं, पर क्या मध्ययुग क्या इस युग में असली eternal theme तो परकीया-प्रेम है। स्वकीया-प्रेम का तो हनके कान्यो तथा उपन्यासों में कोई स्थान नहीं है।

'बरदान' श्रीर 'प्रतिशा' को साथ पढते हुए एक बहुत मजे की बात सामने श्राती है। वह यह कि 'बरदान' में यह दिखताया गया कि जग पताप कमला की मृत्यु के बाद विह्वल होकर रात को विरजन के पास पहुँचता है, उस समय विरजन के चेहरे पर के तेज को देख कर 'प्रताप वापस चला गया। पर 'प्रतिशा' में ऐसी कोई बात नहीं होती। कमला-प्रसाद बारबार पूर्णा का हाथ पकड़ता है, श्रान्तिमवार तो वह करीब-करीब उस पर बलात्कार कर देता है। वह ऐसा नहीं कर पाता इसका कारण यह नहीं कि वह पूर्णा की नैतिक-शक्ति के सामने परास्त हो जाता है, बल्कि इसका कारण यह है, कि वह उठा कर कुरसी दे मारती है जिससे उसके दॉत टूट जाते हैं श्रीर वह बेहोश हो जाता है। श्रवश्य यह कहा जा सकता है कि पूर्णा के मन का स्ललन हो चुका था, इस कारण उसके चेहरे पर ज्योति नहीं थी, पर ऐसा कहना तो बात को टालना ही होगा। इस प्रकार प्रेमचन्द इस पुस्तक में श्रिधिक वस्तुवादी श्राधार पर हैं।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 'प्रतिज्ञा' न केवल 'वरदान' से बल्कि प्रेमचन्द की बहुत-सी पुस्तकों से श्रेष्ठतर है। इसमें मनुष्य के सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावों का सुन्दर चित्रण किया गया है। श्रवश्य श्राधिक मनुष्य नहीं, प्रेमिक मनुष्य। केवल पूर्णा के जीवन में ही हमारे सामने एक श्राधिक समस्या श्राती है। वह समस्या यह है कि जिस समाज में कियों का उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं, श्रीर न उपार्जन का कोई जरिया है, उस समाज में विधवाश्रों की कितनी दुर्दशा होती है। विधवा की समस्या केवल सतीत्व की श्राध्यात्मिक समस्या नहीं बल्कि रोटी-दाल की समस्या है।यह 'प्रतिज्ञा' में बहुत श्रव्छी तरह सामने श्रा जाती है। यदि पूर्णा के सामने रोटी की समस्या न होती, तो वह कदापि बद्रीप्रसाद के घर में न श्राती, इस प्रकार कमलाप्रसाद से उसका पाला ही नहीं पड़ता। इस उपन्यास में यह साफ टिखाई पड़ रहा है कि पति पर रोटी के लिये निर्भर होना श्रीर श्रपनी कोई स्वतंत्र जीविका न होना, यह कितना खतरनाक है। इससे स्नष्ट ही यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्रियों का कुछ उगार्जन होना चाहिये।

भ्रवश्य इस उपन्यास में प्रेमचन्द्जी जो पूर्णा को ले जाकर वनिता-

}

(

श्राश्रम में पटक देते हैं यह न तो वैधव्य का कोई हल है न पूर्णा की श्राधिक पराधीनता का कोई हल है। पर फिर भी समस्या तो श्रा ही जाती है। यह कोई कम सफलता नहीं है।

पूर्णा, कमलाप्रसाद श्रीर सुमित्रा के चरित्रों का श्रन्तद्वेद लेखक ने दिखलाया है, वह बहुत ही सुन्दर है। प्रेमचन्द का कमजार तिन्दु सनोविज्ञान बताया गया है, पर इसमें वे सफल उतरते हैं।

-: 0 :---

## सेवासद्न और उसके बाद् के उपन्यास

सेवासदन—यह उपन्याम इस प्रकार शुरू होता है—''पश्चात्ताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पडते हैं; लेकिन श्रौर लोग बुराइयो पर पछताते हैं, दारोगा कृष्णचन्द्र श्रपनी भलाई पर पछता रहे थे।" कृष्णचन्द्र एक इंमानदार दारोगा के रूप में चि।त्रत हैं। दारोगावर्ग में वे अपवाट-स्वरूप हैं, इस प्रकार पुलिस वालो पर छींटाकशी से इस उपन्यास का सूत्रपात होता है। दारोगाजी अपनी इमानदारी के वारण ुकुछ कमा नहीं पाये। पच्चीस वर्ष दारोगागीरी करने के बाद जब श्रपनी लड़की सुमन के विवाह करने की बात उनके सामने श्राती है, तब उनको श्रपसोस इ।ता है कि क्यों न वेईमानी से धन इकटा किया। श्रामतोर से समालोचको ने, न तो पुलिसवालो पर न इस भयकर छींय-कशी पर ही ध्यान दिया है, ऋीर न इस स्रोर ही उनका ध्यान गया है कि यह जो पच्चीस वर्ष बाद दारोगाजी यह कह रहे हैं कि 'धर्म का मजा चल लिया, सुनीति का हाल भी देल लिया, अब लोगों के खुर गले दवाऊँगा, खूब रिश्वत लूँगा'—इस कथन से वतमान समाज-पद्धति की कितनी बड़ी निन्दा छिपी हुई है, इसको किसी समालोचक ने देखा।

'दारोगाजी के हल्के में एक महन्त रामदास रहते थे। वह साधुश्री की एक गद्दी के महन्त थे। उनके यहाँ सारा कारोगर श्री गाँवे विहास जी के नाम पर होता था। श्री वाँके बिहारीजी लेनदेन करते थे, श्रीर ३२) रुपया रैक ड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वस्त करते थे, वही रेहननामें वैनामें लिखते थे। श्री बॉकेनिहारीजी की रकम दबाने का साहस किसी को न था, श्रोर श्रपनी रकम के लिए कोई दूसरा श्रादमो उनसे श्रिधक कड़ाई नहीं कर सकता था। श्री बॉकेनिहारीजी को रुष्ट करके इस इलाके में रहना कठिन था, महन्त रामदास के यहाँ दस-बीस मोटे-ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह श्रखाड़े में दंड पेलते, मेंस का ताजा दूध पीते, सध्या को दुधिया भग छानते, श्रीर गॉजे-चरस की चिलम तो कभी ठंडी न हो पाती थी। ऐसे बलवान जत्ये के विरुद्ध कौन सिर उठाता। महन्तजो का श्रिकारियों में खूब मान था। श्री बॉकेनिहारोजी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू श्रीर मोहनभोग खिलाते थे, उनके प्रसाद से कीन इन्कार कर सकता था। ठाकुरजी रुसार में श्राकर संसार की रीति-नीति पर चलते थे।'

जिस समय दारोगाजो घूस लेने के लिए तैयार बैठे थे, उस समय श्री बॉकेबिहारीजी के श्रखांडे के साधु श्रों ने चेत् नामक एक व्यक्ति को मारते-मारते इसलिए मार डाला कि उसने यज्ञ के लिए इलांके के प्रत्येक श्रासामी से इल पीछे जो पॉच राया चन्दा उगाहा जा रहा था, उसे देने से इन्कार किया था। इन इत्या की रपट लिखी गई थी। दारोगाजी ने बहुत सोच-विचार के बाद घून लेकर इस मामले को दबा दिया, किन्तु वे इस कार्य में श्रमिश्च नहीं थे, इसलिए उन्होंने श्रपने नीचेवालों को इस रक्षम का हिस्मा नहीं दिया। नतीजा यह हुश्रा कि इसकी खबर ऊपर तक पहुँच गई। दारोगाजी गिरफ्तार हुये। उनको पॉच वर्ष की कैद हुई। महन्तजी सात वर्ष के लिए श्रीर उन दो चेलों को जिन्होंने चेत् को मारा था श्राजन्म काले थानी का दएड मिला।

कृष्णचन्द्र की कैद हो जाने के बाद उनकी स्त्री गंगाजली श्रपनी दो लड़िक्यों सुमन श्रोर शान्ता को लेकर भाई उमानाथ के यहाँ चली गई। सुमन बड़ी हो चली थी, किन्तु बिनां रुपये के कहाँ शादी होती ? अन्त में उसका विवाह पन्द्रह रुपये के नौकर गजाधरप्रसाद नामक एक दुआह से हो गया। इसी लड़की की शादी कराने के मन्सूबे के कारण घूस लेकर कृष्णचन्द जेल गये थे, अब उसका यह हाल हुआ। गंगाजली टामाद को देख कर बहुत रोई।

सुमन गृहकार्य में 'कुशल नहीं थी, उसे ही चौका-वर्तन करना पहता, वह चटोरी थी, खर्च करने की श्रादी थी। गजाधरप्रसाद गरीब थे, इसलिए सम थे। जो कुछ भी हो इन दोनों में इन्हीं सब कारणों से कम बनती थी। फिर गजाधर के किराये के मकान के सामने भोली नामक एक गीनहारिन वेश्या रहती थी, पहले-पहल तो सुमन एक गृह-वधु के सहजात के कारण उसे बहुत नीच सममती थी, किन्तु जब उसने एक दिन उसके घर के जशन में श्रच्छे-श्रच्छे लोगो को बैठे देखा, तब उसमें जो पूँ जीभूत श्रसन्तोष था, उसके कारण उसने श्रॉलें खोल कर देखा। उसने श्रवने पति को भी उस भीड़ में देखा था।

जब पित घर लौटा तो उसने पूछा कि यह सब कौन लोग बैठे

गजाधर— मैं सबको पहचानता थोडे ही हूँ, पर भले-बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे।

सुमन-वया ये लोग वेश्या के घर श्राने में श्रपना अपमान नहीं समस्ते ?

गजाधर— श्रथमान सममते तो श्राते ही क्यां ? समन— तुग्हें तो वहाँ जाते हुये सकीच हुश्रा होगा ?

गजाधर-जब इतने भलेमानुष बैठे हुये थे, तो मुक्ते क्यो संकोच होने लगा । वह सेठजी भी श्राये थे जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ । सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा कि मैं समसती थी कि वेश्याश्रों को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

सुमन के मन में भोली के प्रति जो संकोच भाव था, वह जाता रहा। वह समक गई कि वेश्याश्रों के प्रति यह घृणा केवल बनावटी है। पहले सुमन श्रपनी माँ को जो पत्र लिखती थी, उसमें वह लिखा करती मेरी चिन्ता मत करना, मैं बहुत श्रानन्द से हूँ। पर श्रब उसके उत्तर श्रपनी विपत्ति की कथाश्रों से भरे होते थे। गजाधरप्रसाद के साथ उसका वर्ताव पहले से कहीं छखा हो गया। एक दिन गजाधर ने सुमन को भोली के साथ बातचीत करते हुये देख लिया, वस वह श्रागबबूला हो गया। समन ने कहा—क्यों भोली के घर जाने में कोई हानि है ? उमके घर तो बड़े-बड़े लोग श्राते हैं, मेरी क्या गिनती है ?

गजाधर—बड़े बड़े भले ही श्राय लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना बड़ी लजा की बात है.....। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े-बड़े लोग उसके घर श्राते हैं, वह कौन लोग हैं ? केवल धन से कोई बड़ा..... हत्यादि।

सुमन के मन मे बात आ गई। उसमें धर्मनिष्ठा जागत हो गई।
भोजी पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए उसने नित्य गगास्नान करना शुरू किया। रामायण पढ़ने तथा सुनाने लगी। रामनौमी
के दिन वह एक बढ़े मन्दिर में जन्मोत्सव देखने गई। मन्दिर के आँगन
में तिल रखने की जगह नहीं थी। सुमन ने खिड़की से क्लॉका तो क्या
देखती है कि वही उमकी पड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक
से एक बढ़े आदमी बैठे हुये थे। कोई वैष्णव तिलक लगाये, कोई मसम
रमाये, कोई गलं में कठी माला डाले, और रामनाम की चादर श्रोढ़े,
कोई गेरुयेवस्त्र पहने...। भोली जिसकी श्रोर कटा खपूर्ण नेत्रों से देखती
थी, वह मुख हो जाता था। सुमन ने घर पर आकर रामायण बस्ते में बाँध
कर रख दी, गगास्नान तथा वत से उसका मन फिर गया। भोली से

3

फिर उसका मेल बढ़ा, श्रीर गजाधरप्रसाद ने एक दिन भोली को श्रपने घर बैठे हुये सुमन से बात करते हुये देखा, फिर मियाँ-बीबी में इस पर बहस हुई । भोली की महफिलों में बैठनेवाले जिन लोगों को गजाधरप्रसाद ने पहले भले-बुरे दोनों का मिमश्रण बतलाया था, श्रव उसने उनके सम्बन्ध में जो मन्तव्य किये, वे ध्यान योग्य हैं। गजाधर बोला—श्राजकल धमें तो धूर्तों का श्रव्हा है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगर मच्छ पड़े हुये हैं। भोले-भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लम्बी-लम्बी जटाये, लम्बे-लम्बे तिलक छापे श्रीर लम्बी-लम्बी दाढ़ियाँ देख कर लोग घोले में श्रा जाते हैं, पर वे सबके सब महा-पाखंडी...।

फर एक बार सुमन सम्हली, गगा नहाने जाने लगी। एक दिन वह गगा नहा कर थकान के मारे एक बाग के एक बेच पर बैठ गई तो वहाँ के चौकीदार ने उसे गवारिन समस्त कर वहाँ से उठा दिया, किन्तु दूसरे ही च्या जब दो वेश्याये श्राई तो उसी चौकीदार ने उनका स्वागत कर उन्हें बैठाया, श्रीर उनको सैर कराया। सुमन ने जो यह बात देखी, तो वह एकदम से उस चौकीदार से लड पडी। न मालूम इस लड़ने का क्या नतीजा होता, इतने मे पद्मिसह वकील तथा उनकी स्त्री सुमदा श्रपनी फिटन पर गगा नहा कर लौट रहे थे। इन दोनो की हिण्ट सुमन पर पड़ी श्रीर सुमन को उन्होंने बचा लिया। वह फिटन पर घर लौटी। जब गजाधर ने यह देखा तो वह जलसुन गया, श्रीर स्त्री पर सन्देह करने लगा।

सुमन श्रब समद्रा के यहाँ श्रक्सर श्राने जाने लगी। पद्मसिह म्युनिसिपल्टी के मैम्बर चुने गये, इसकी खुशी में तय हुश्रा कि होली के दिन उनके मकान पर मोली का मुजरा हो। सुमन भी रात तक वहाँ रहीं। उसने जो देखा कि मोली की बडी इज्जत हुई, तो वह फिर उधेड़-बुन में पड़ी। उसने खूब सोच कर देखा कि मोली से वह कहीं श्रिधिक खूबस्रत है, फिर भो उसकी कोई कदर नहीं। 'वह इस 'परिणाम पर 'पहुँचो कि वह स्यावीन है, मेरे पैरों में वेड़ियाँ हैं, ' उसकी दूकान खुली हुई है, मेरी बन्द है। .. वह डालियों पर स्वच्छन्दता से चहकती है, मैं पिजडे में बन्द तडपतो हूं। उसने लजा त्याग दी है, मैं उसे पकडे हुये हूं।'

जब सुमन घर पहुँची तो देखा गजावर डडा द्वाय में लेकर सो गया है, वडी मुश्किलों से किवाडे खुले। गनाधर ने उसको मै गहने के वक्स के निकान बाहर किया, उसने जाकर सुमद्रा का आश्रय लिया। इधर गजाधर को जब यह मालूम हुआ। कि सुमन ने व कोल साहेव के यहाँ श्राश्रय लिया, तब उमने सबसे जा-जाकर वकील साहेब के चेरित्र पर दोष लगाया । वकील साहेब को जब बाजार में अपनी बदनामी की बात मालूम हुई तो उन्होंने नौकर से कहलवा कर सुमन को घर से निकलवा दिया। यहाँ पर इस घटना से प्रेमचन्दजी समाज की ताकत का अच्छा दिग्दर्शन करते हैं। समन निकालो जा कर भोली के पजे में फॅसती है। मोली की भी कहानी सुमन से मिनती थी। उसकी कहानी उसीकी जन्नानी यों है-मेरे मा-नाप ने भी मुक्ते एक बूढ़े मियाँ के गले बाँध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी, श्रीर सब तरह का श्राराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुक्ते नफरत थी। मैने किसी तार छ महीने ता काटे, ग्राखिर निकल खड़ी हुई। जिन्दगी जैसी नियामत रो-रोकर दिन काटने के लिए नहीं टी गई है। जिन्दगी का कुछ मजा ही नहीं मिला तो उससे फायदा ही क्या ? पहले मुक्ते भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी। लोग मुक्ते जलील समक्तेगे। लेकिन घर से निकलने की देर थी, फिर तो मेरा वह रग जमा कि अच्छे-अच्छे खुशामद करने लगे।

भोली के मुँह से गाने की लोग न्या कदर करते हैं, यह भी सुन रिलया जाय। वह मुमन से कह रही है -यहाँ गाने का कीन पूछना है; भ्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं, बस चलती हुई गजलों की धूम है। दो-चार दुमरियाँ और कुछ थियेटर के गाने श्रा जाय श्रीर बस—फिर तुम्हीं तुम हो।

सुमन एकबारगी गौनहारिन होने को तैयार नहीं होती, सिलाई से गुजारा करना चाहती है, किन्तु भोली के सममाने पर वह उसीके मार्ग की प्रिथक हो जाती है।

पद्मसिह के एक बड़े भाई मदनसिह थे। इन्होने ही बड़े दुःख सहसह कर पद्मसिह को नकील बनाया था। इसिलए जब उनका लहका
सदन शहर में रहने श्राया तो पद्मसिह ने उसकी भड़ी श्रावभगत की।
उसके पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध किया गया, तथा उसकी हवाखोरी के लिए
बहुत मुश्किल के रुपये निकाल कर एक घोड़ा खरीदा गया। सदन को
दालमडी श्रीर चौक की लत पड़ गई, श्रीर वह घूमते-धामते सुमन बाई
के यहाँ पहुँचा। सुमन उसको चाहने लगी, क्या होता पता नहीं, किन्तु
उसे मालूम हो गया कि सदन पद्मसिह का भतीजा है। सदन को तो
इस बात की पड़ी थी कि सुमन को खुश किया जाय, वह समस्तता था
कि सुमन इसलिए उस पर प्रसन्न नहीं हो रही है कि वह उसे मेट नहीं
चढ़ा पाता, तदनुसार उसने श्रपने पिता के यहाँ पत्र लिख कर २५)
रुपये मँगाये, एक साड़ी खरीद कर सुमन को पेश किया। इससे भी
जब उसका मनोरथ सिद्ध न हुशा, तब उसने श्रपनी चाची का एक
कंगन चुरा लिया, श्रीर उसे सुमन को पेश किया।

विट्ठलदास पद्मसिह के मित्रों में थे। वे अपगालेय समाज-सुधारक थे, कहीं विधवा-आश्रम तो कहीं कुछ यही उनका काम था। ये वेश्याओं के मुजरा कराने के सख्त विरोधी थे, इसलिए जब मेम्बरी की खुशी में पद्मसिह ने मुजरा करवाया था तो वे उससे बहुत नाराज हो गये थे। जब सुमन जाकर वकील साहेब के घर पर टिकी थी, उस समय गजाधर ने पहुँच कर विट्ठलदास को यह बताया था कि देखिए वकील साहेन ने मुक्त गरीन की स्त्री को लोभ दिखा कर श्रपने यहाँ निठा लिया। विट्ठलदास नाराज तो ये ही, उन्होंने श्रान देखा न ताव इसको सत्य समक्त लिया, श्रीर चारों तरफ वकील साहेन की बदनामी उडाने लगे। जब सुमन को पद्मसिह ने घर से निकाल दिया, श्रीर वह सोन बाई होकर चौक में बैठ गई, उस समय पद्मसिह ने एक पत्र लिख कर विट्ठलदास को इस घटना की सूचना दी, श्रीर यह बतलाया कि 'श्रव श्रापको भली-मॉित शात हो जायेगा कि इस दुर्घटना का उत्तरदाता कौन है, श्रीर मेरा उसे श्राश्रय देना उचित था या श्रवचित ।' यह पत्र विट्ठलदास के मुँह पर थप्पड़-सा पड़ां। वे तुरन्त सुमन के यहाँ पहुँचे, श्रीर उसे वहाँ से उनारने की चेष्टा करने लगे। विट्ठलदास में श्रीर सुमन में इस श्रवसर पर जो नातचीत हुई है, वह विशेष ध्यान योग्य है।

विट्ठलदास बोले—...जब हमारी पूज्य ब्राह्मण महिलायें ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगीं, तो हमारे श्रधः पतन का श्रव वारापार नहीं है। सुमन तुमने हिन्दू जाति का सिर नीचा कर दिया।

सुमन ने गम्भीरभाव से उत्तर दिया—श्राप ऐसा समसते होगे, श्रीर तो कोई ऐसा नहीं समसता। श्रमी कई सड़जन यहाँ से मुजरा सुन कर गंथे हैं। सभी हिन्दू थे, लेकिन किसी का सिर नीचा नहीं मालूम होता था। यह मेरे यहाँ श्राने से बहुत प्रसन्न थे। फिर इस मडी में में ही एक ब्राह्मणी नहीं हूं... जब हिन्दू जाति को खुद ही लाज नहीं है, तो हम जैसी श्रवलाये रह्मा कहाँ तक कर सकती हैं।

विट्ठलदास ने बदनामी आदि का डर दिखलाया, सुमन ने बात काट कर कहा—मेरा तो यह अनुभव है जितना आदर मेरा अब हो रहा है, उसका शताश भी तब नहीं होता था। एक बार मैं सेट चिम्मनलाल के ठाकुरद्वारे में भूला देखने गई थी, सारी रात बाहर -खडी भींगती रही, किसी ने भीतर जाने न दिया, लेकिन कल उसी ठाकुरद्वारे में मेरा गाना हुआ तो ऐसा जान पडता था मानो मेरे -चरणों से वह मन्दिरं पिवत्र हो गया।

, श्रन्त में स्मन ने विट्ठलदास से यह कहा—'मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अपने सत्य की रचा करूँ गी, और ईश्वर चाहेंगे -तो मैं अपने प्रण को पूरा करूँ गी, गाऊँगी, नाचूँगी पर अपने को भ्रष्ट न होने दूंगी।' सुमन ने यह भी कहा कि यदि उसके गुजारे के लिए ५०) राये का प्रबन्ध हो जाय, तो वह यहाँ से हट जायेगी; कितु विष्टल-टास बहुत दौड़-धूप करने के बाद भी इसका इन्तजाम करने में समर्थ -न हो सके। फिर इस सहायता में से भी श्रिधकाश पद्मांसह की श्रात्म--ग्लानिजनित दान था। विष्ठतदास बड़ी लगन के साथ कई रइसं। के यहाँ गये, किन्तु सभी ने मुँह मोड-सा लिया। इस प्रकार प्रेमचन्दजी ने यह भी दिखलाया है कि कथित समाज के नेता न तो एक प्रतिता -स्त्री को समाज में फिर से लेने के लिए तैयार हैं, न उसके गुजारे का प्रबन्ध करना चाहते हैं, फिर कुछ भी हो उस पर वह कलंक तो लगा ही रहता है, श्रीर यह कलक वह शक्ति है जिसके कारण एक वार की पतिता चिरकाल के लिए पतिता होने पर वाध्य हो जानी है। इन ग्रव-सरो पर प्रेमचन्दजी ने यह भी दिखलाया है कि कैसे समाज के स्तम्भ-गण वेश्यात्रों के यहाँ जाते हैं, स्त्रीर उन पर कोई उँगली नहीं दिखाता, -मारी श्राफत स्त्रियों की ही है। सुमन समाज की श्रॉखों में पतिता है, यद्यपि वह शरीर से भ्रष्टा नहीं है, किन्तु चिम्मनलाल त्रादि वेश्यागामी होते हुये भी समाज के स्तम्म हैं। प्रेमचन्दजी ने इस पहलू को सजान -रूप से दिलाया है, ऐसा शायद कहना उचित न होगा, किन्तु उन्होने जो कथा कही है, उसमें से यह ध्यिन हो नहीं, बहिक निष्कर्ष अवश्य

जा कुद्र भाहा मुबन विष्टन शम के समकाने पर मड़ी से निकन

ħ

त्राई। हम यह बताना भूल गये कि सुमन ने वह कंगन वकील साहबाने को लौटा दिया था, किन्तु वह कैसे उसके हाथ लगाता, यह नहीं बताया था। जब सदन ने त्रपनी चाची के हाथ में फिर वह पुराना कंगन देखा तो वह घबड़ा गया, श्रीर सुमन के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई श्रीर वह कुछ दिनों मे गाँव वापस चला गया। इस प्रकार सुमन जिस दिन मडी छोड़ रही थी, उस दिन सदन वहाँ न पहुँच सका। प्रेमचन्दजी ने यह दिखलाया है कि समन जिस दिन मंडी छोड़ रही है, वह उस दिन श्रपने प्रेमिको का कैसे मजाक उड़ा कर श्रलग हो रही है। उसने म्युनिसिपल कमिश्नर श्रबुलवफा की दादी में सिगरेट लगाने के बहाने श्राग लगा दी, सेट चिम्मनलाल को तीन टाँग की कुर्सी में बैटा कर उसकी दुर्गति की। दीनानाथ पर वारनिश डाल दिया। ये हश्य प्रेमचन्दजी की कला की श्रपरिपक्षता को ही सूचित करते हैं, श्रवश्य इसमें समाज के स्तम्भों की निन्दा का रख भी स्पष्ट है।

सदन जब घर पर पहुँचा तो उसके पिता मदनसिंह ने उसके विवाह की तैयारी की। जिस लड़की से उसका विवाह तय हुआ, वह और कोई नही, हमारी पूर्वपरिचित शान्ता अर्थात सुमन की बहन थी। इम बीच में कृष्णचन्द्र अपनी सजा काट कर छूट गये थे, उनका अजीव हाल था। रात को चारपाई पर करवटे बदल-बदल कर यह गीत गाया करते—

श्रिगिया लागी मुन्दर बन जर गयो
 कभी-कभी यह गाते—

लकड़ी जल कोयला भयी श्रीर कोयला जल भयो राख। मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भयी न राख॥

जाडे के दिन में कृषकों की स्त्रियाँ हाट में काम करने जाया करती थीं, कृष्णचन्द्र भी हाट की श्रोर निकल जाते श्रीर वहाँ स्त्रिया से दिल्लगी किया करते। वास्तव में कृष्णचन्द्र काम सन्ताप से जले जाते थे। वे नित्य सन्ध्या समय 'नीच' जाति के श्राद्मियों के साथ चरस की दम लगाते दिखाई देते थे। उस श्रसम्य मडली में बैठे हुये वे श्रपने जेल के श्रनुभव वर्णन किया करते। वहाँ उनके कठ से श्रश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। बहनोई के इन कृत्यों से कल्ला कर उमानाथ ने एक दिन उन्हें चेतावनी दी तो वे उसको गालियाँ देने लगे, वे बोले—'तुमने मेरी स्त्री को मारा, मेरी एक लड़की को न जाने किस लम्पट के हाथ बाँध दिया (वे यह नहीं जानते थे कि सुमन पति के घर से निकल गई, गौनहारिन बनी, फिर इस समय श्राश्रम में हैं) श्रीर दूसरी लड़की से मजदूरिन की तरह काम ले रहे हो'—किसी तरह कृष्णचन्द्र शान्त हुये, किन्तु उमानाथ के मन में दाग रह ही गया।

शहर की म्युनिसिपिल्ली के सामने यह प्रस्ताव पेश होने वाला था कि वेश्यात्रों को नगर से बाहर निकाल दिया जाय। म्युनिसिपिल्टी की मीटिंग के पहले ही मुसलमान सदस्यों की श्रलग सभा हुई। कैसे इस प्रश्न में भी साम्प्रदायकता लाई गई इसका एक वस्तुवादी कला-कार के नाते प्रेमचन्दजी ने श्रच्छा चित्रण किया है, श्राश्चर्य यह है कि किसी भी समालोचक ने उनकी इस खूबी की श्रोर हां श्राकित नहीं की है। हाजी हाशिम ने इस सभा में कहा—विरादराने वतन की यह नई चाल श्रापने देखी! वल्लाह, इनको सुमती खूब है। बगली घूसे मारना कोई इनसे सीख ले।.....

श्रजुलवका ने कहा — मगर श्रज खुदा के फजल से हमको भी श्रपने नफे-नुकसान का एहसास होने लगा। यह हमारी तायदाद को घटाने की शरीह कोशिश है। तवायके ६० फीसदी मुसलमान हैं, जो रोजे रखती हैं, हजादारी करती हैं, मौलूद श्रीर उर्श करती हैं, हमको उनके जाति फेलो से कोई वहस नहीं हैं। यह नहीं कि मुसलमानों में सभी इस तरह के हैं, तेगश्रली कहते हैं—मगर उनकी तायदाद क्या इतनी ज्यादा है कि उससे हमारे मज-मूई बोट पर कोई श्रसर पड़ सकता है।

एक दूसरे साहेब हमीय सोहरत खाँ बोले—जनाब मेरा बस चले तो तबायफों को हिन्दुस्तान से निकाल दूं, इनसे एक जजीरा अलग आबाद करूं.....अगर मेरे मजहबी अकायद में फर्क न आये तो में यह कहूंगा कि तबायफें हैजे और ताऊन का अवतार हैं। हैजा दो घंटे में काम तमाम कर देना है, प्रेग दो दिन में, लेकिन यह जहन्तुमी हस्तियाँ रला-रलाकर और छुला-छुला कर जान मारती हैं। कितनी ही बीबियाँ उनकी बदौलत खुन के आँसू रो रही हैं, कितने ही शरीफ-जादे उनकी बदौलत खस्ता और ख्वार हो रहे हैं। यह हमारी वद-किस्मती है कि वेस्तर तवायफे अपने को मुसलमान कहती हैं।

हिन्दू मेम्बरों में भी एक से एक क्रमग़ाज हैं, वे भी इसे साम्प्रदायिक रंग देते हैं, किन्तु प्रसल में उनका इसमें आर्थिक स्वार्थ है । मुसलमान मेम्बरों की सभा की बात सुन कर हिन्दू मेम्बरों की भी एक सभा हुई । उसमें चिम्मनलाल बोले—मुक्ते यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी है । चावल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिन्दुओं के हैं, यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया, तो हिन्दुओं का मृद्रियामेट हो जायेगा । छिपे-छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सील ले । अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूद की आड़ में हिन्दुओं पर आक्रमण किया था । जब वह चाल पट पड गई तो यह नया उपाय सोचा । खेद है कि हमारे कुछ हिन्दू भाई उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं । वे नहीं जानते कि अपने दुसत्साह से अपनी जाति को कितनी हानि पहुँचा रहे हैं ।

केवल इस पुस्तक में ही नहीं सारे प्रेमचन्द साहित्य में हिन्दू श्रीर सुसलमानों के सम्बन्ध में यह स्वास्थ्यकर दृष्टिकीण हमें मिलता है,

श्रीर इस कारण इस साहित्य का पाठ एक बहुत ही मानसिक सतह को ऊँचा ले जानेवाला कृत्य हो जाता है।

सदन की बारात यथासमय शान्ता के यहाँ श्राती है, किन्तु ऐनः मौके पर मदनिष्ठ को यह मालूम हो जाता है कि शान्ता की बहिन सुमन कुलत्यागिनी हो चुकी है, श्रीर दालमंडी में कोठे पर बैठती है। बस क्या था, बारात लौटने लगी। कृष्णचन्द्र को यह बात मालूम हुई कि बारात लौट रही है तब वह मदनिष्ठ के पास गये। जब उन्होंने बहुत जिह्न की कि उन्हें यह बताया जाय कि किस लिए यह शादी दूट रही है तो मदन ने उनसे बताया—श्रव्छा तो सुनिये, मुके दोप न दीजियेगा। श्रापकी लड़की सुमन, जो इस कन्या की सगी बहिन है, पतित हो गई है, श्रापका जी चाहे तो उसे दालमंडी में देल श्राहये।

श्रव कुष्णचन्द्र को पहली बार सुमन के सम्बन्ध मे श्रमली बात मालूम हुई। श्राधी रात होते-होते डेरे खेमे सब उखड गये।

वेश्यात्रों को शहर से निकालना चाहिये, इस पर अच्छी खासी बहस शहर भर में होने लगी, तथा क्षीन्स पार्क में रोज पन्न-विपन्न में भाषण भी होने लगा। एक वक्ता ने वेश्यात्रों को शहर में रखे जाने के पन्न में यो भाषण दिया—'सच तो है कि यदि इनको निकाल दिया गया तो देवतात्रों की स्तुति करनेवाला भी कोई न रहे। वेश्यायह ही वह स्थान है जहाँ हिन्दू-मुसलमान दिल खोल कर मिलते हैं, जहाँ हो प का वास नहीं है, जहाँ हम जीवन-सग्राम से विश्राम लेने के लिए, अपने हृदय में शोक और दुख मुलाने के लिए शरण लिया करते हैं। अवश्य उन्हे शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं, वरन सारे समाज पर धोर अत्याचार होगा।

कृष्णचन्द्र को जब यह जात हुन्ना कि सुमन वेश्या हो गई है, तो उन्हे यही उत्तम साधन मालूम हुन्ना कि चल कर तलवार से उसकी

माल श्रीर तब पुलिस में जाकर श्राप ही इसकी खबर हूँ। श्रन्त तक उन्होंने यह विचार छोड़ दिया, श्रीर नदी में दूब कर श्रात्महत्या कर ली। यदि इम कृष्णचन्द्र के जीवन पर यहाँ केवल इन तथ्यों को सामने रंख कर विचार करें कि दारोगा रहते हुये, वे पचीस साल तक इमानदार रहे, फिर एक बार घूस लिया, उसके फलस्वरूप एक लड़की वेश्या हुई, एक लड़की की शादी टूटी, स्त्री बड़ी दयनीय दशा में मरी, स्वयं उन्होंने श्रात्महत्या की तो श्रजीब ही विचार मन में श्राते हैं। यह क्या है, पाप का फल ? इम श्रागे इस पर विचार करेंगे।

शान्ता को प्रेमचन्दजी ने इस रूप में दिखलाया है, कि शादी टूरने पर भी वह सदन को मानसिक रूप से अपना पित सममने लगती है। इद तो यह है कि उसने इसी आशय का एक पत्र पद्मसिंह को लिख मेजा। इसमें यह था कि 'शीघ सुधि लीजिये, एक सप्ताह तक आपकी राह देखूँगी, फिर आप इस अबला की पुकार न सुनेंगे।' पद्मसिंह ने जब यह पत्र पद्मा तो विद्यलदास की सलाह ली, यह तय हुआ कि जाकर इस लड़की को बचाया जाय, तदनुसार ये लोग उस लड़की को ले आये और उसे सुमन के आअम पहुँचा दिया। उस समय सुमन बहुत बीमार थी।

बोर्ड के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बड़ी चहल-पहल रहती है, श्रौर श्रवनार वाले भी इसके पल्-विपत्त में लिखते हैं। इस सम्बन्ध में / 'जगत' के सम्पादक प्रभाकर राव एक विवेकहीन पेशेदार सम्पादक के रूप में सामने श्राता है। यह प्रभाकर राव पद्मसिंह के विरुद्ध लिखता है। सदन ने श्रपने चचा के पल्-समर्थन के लिए दो एक लेख 'जगत' में भेजे, किन्तु वे नहीं छुपे, तब वह मोटा-सा सोटा लेकर वहाँ पहुँचा तो उसे सम्पादक से ज्ञात हुश्रा कि वह तो पद्मसिंह पर बड़ी रियायत कर रहा है। उसने कहा कि श्राप से कहने में कोई हानि नहीं है, कि उन्होंने कई महीने हुये सुमन बाई नामक वेश्या

١,

को गुप्त रीति से विधवा-श्राश्रम में प्रविष्ट करा दिया, श्रीर लगभग एक मास से उसकी छोटी बहिन को भी श्राश्रम में ठहरा रखा है। मैं श्रब भी चाहता हूं कि सुसे गलत खबर मिली हो, लेकिन मैं शीष्र ही किसी श्रीर नियत से नहीं तो उनके प्रतिवाद कराने के लिए ही इस खबर को प्रकाशित कर दूंगा।

सदन यहाँ से आश्रम में पहुँचा। सुमन ने उसे शान्ता के सम्बन्ध में बहुत कायल किया। वह बगले काँकने लगा, मानो अपना मुँह छिपाने के लिए कोई स्थान खोज रहा है। उठ दिन यह मामला यहीं तक रहा। सदन बड़ी उधेड़ बुन में पड़ गया। वह कुछ यों सोचता है—'मैं मानता हूँ कि माता-पिता की आशा पालन करना मेरा धर्म है।..... किन्तु उनके दुराग्रह पर में इस रमणी का तिरस्कार नहीं कर सकता, जिसकी रज्ञा करना मेरा धर्म है।' उसने निश्चय किया कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाय, अपना कोपड़ा बनाया जाय, तदनुसार वह इसी की फिक्र में हो गया। उसके पास एक मोहनमाला थी, उसे बेच कर उसने कुछ पूँजी इकड़ी की। सदन ने एक नाव खरीद ली, और लोगों को पार उतारने का कारोबार करवाने लगा। सदन मल्लाहों का नेता हो गया। उसने अफसरो से लिखा-पढ़ी करके उन्हें आये-दिन की बेगारी से मुक्त करा दिया।

प्रभाकर राव ने श्रन्त में श्रपने पत्र में सुमन की बात छाप दी, श्राश्रम में इलचल मच गई, नतीजा यह हुआ़ कि विधवायें आश्रम छोड़ कर चल दिया जाय तदनुसार वे नदी पार करने गई तो वहाँ सदन से मेट हो गई, सदन ने उनको अपने कोपड़े में रोक लिया। सदन ने शान्ता को प्रह्या करने की बात कही, शान्ता पर इस घटना का इतना असर पड़ा कि वह बेहोश हो गई। शान्ता को वेहोश देल कर सुंमन वरस पड़ी वह बोली—तुमने उसके साथ जो अत्याचार किया, उसी का यह 'फल है। तुमने उसके साथ यह श्रत्याचार केवल इसलिए किया कि मैं उसकी बहिन हूँ, जिसके पैरों पर तुमने वर्षों नाक रगड़ां, जिसके तलवे तुमने वर्षों सहलाये हैं...शाज तुम श्राकाश के देवता बने किरते हो। श्रेंघेरे में जुडा खाने को तैयार, पर उजाले में निमंत्रण भी स्वीकार नहीं...कोई श्रीर स्त्री होती तो तुम्हारी बाते सुन कर किर तुम्हारी श्रोर श्रांख उडा कर न देखती, तुम्हें कोसती...।

शान्ता के साथ सदन का विवाह हो गया। पद्मसिंह उसी दिन घर गये श्रीर उन्होंने भाई मदनसिंह को सब समाचार वताया। मदन-सिंह श्राम बबुला हो गये, उनकी स्त्री ने कहा कि श्राज ही जाती हूँ, समसदार लड़के को वापस लाती हूँ।

सदन के स्वभाव में श्रव काया-पलट हो गया। वह प्रेम का श्रानन्द भोग करने में तन्मय हो रहा है। समन घर का सारा काम भो करतो है, श्रीर बाहर का भी। शान्ता श्रीर सदन उससे उदासीन हो गये। शान्ता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावएप से डरती थी। सदन इस प्रकार सुमन से बचना था जैसे इम कुछ रोगी से बचने हैं। दोनों चाहते थे कि यह श्रास्तीन-साप श्रॉखों से दूर हो जाय ! सुमन पर यह रहस्य शनै: खुलता जाता था। घीरे-घोरे मल्जाही को यह पता लग गया कि सुमन कभी दाल मंडी में बैठ चुकी है। अब मल्जाहों ने इस सारे घर का पानी पीना बन्द कर दिया। दूसरा साल जाते-जाते नौबत यहाँ तक पहुँची कि सदन जरा-जरा सी बात परसुमन पर सुमतना जाता। अन्त तक एक दिन शान्ता ने सुमन के पूअने पर कह ही दिया - . लेकिन, बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है। लाग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। वह कहने थे कि सुमद्रा जो यहाँ आने को तैयार थीं, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुन कर नहीं आई, आर वहिन, बुरा न मानना जर्व संसार में यही प्रया चन रही है तो हम क्यां कर सकते हैं।

बहुत दिनों तक मदनसिंह लड़के पर नाराज़ रहे, किन्तु घीरे-घीरे पुत्र का प्रेम जोर करने लगा, अन्त तक ने उसके घर पर आये, सुमन ने बाहर से यह सुन लिया कि उसके सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, और सदन की माँ भामा कह रही है कि 'मैं उसे यहाँ सोने न दूंगी, ऐसी स्त्री का क्या निश्वास।' अब वह उलटे पाँव लौट पड़ी, और उसकी मेट स्वामी गजानन्द से हुई। यह उसी के पित गजाघर प्रसाद थे जो तब से साधु हो गये थे। गजानन्द ने सुमन को सेवाधमें का उपदेश दिया। इस बीच में वेश्याओं की लड़ कियो को लेकर एक अनायालय खोला गया था, इसमें पचास कन्यायें थीं। गजानन्द ने सुमन से कहा कि वह इस अनाथालय के लिए एक पित्र आत्मा की खोज में था, किन्तु उसे कोई ऐसी महिला न मिली, जो इस काम को सेवा तथा प्रेम भाव से करे। वह बोला—वात्सल्य के बिना यह उदेश्य पूरा नहीं हो सकता...मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी।

सुमन ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। इसी आश्रम का नाम सेवासदन है। सुमन इसी आश्रम के सेवा कार्य में अपना जीवन व्यतीत करने लगी।

+ + +

इस उपन्यास की केन्द्रीय समस्या कुछ श्रीर है, किन्तु इसका
प्रारम्भ भरती में मौजूद बृटिश पुलिस पद्धित की निन्दा से होता है। जिसे
हम सरकार कहते हैं, उसमें सबसे मुख्य वस्तु पुलिस, फौज श्रीर
कचहरी है, क्योंकि सरकार इन्हीं की बदौलत श्रपने हुक्मों को मनवाती
है, इसलिए पुलिस पद्धित पर हमला वृटिश शासन पर सीधा-सीधा
हमला है। यह जो दिखाया गया है कि पुलिस विभाग में रहकर कोई
श्रादमी मला नहीं रह सकता, श्रीर यदि श्रपवाद के तौर पर कोई मला
भी रहे, घूस न ले, भूठी गवाहियाँ न दे, तो पनप नहीं सकता, इससे
बढ़ कर बृटिश-भारतीय पुलिस की निन्दा श्रीर क्या हो सकती है ?

- ईमानदार दारोगा कृष्णचन्द्र इस पद्धति की चक्की में पड़ कर स्वयं जेल जाता है, अन्त तक आत्महत्या करता है, उसकी स्त्रो विलख- विलख कर मर जाती है, उसकी एक कन्या कोठे पर बैठती है, उसकी दूसरी कन्या के यहाँ बरात आकर लौट जानो है — यदि इन बातो को घान से देखा जाय तो यह पुलिस पद्धति की ही निन्दा है। आगे के उन्यासों में विशेष कर कर्मभूमि में प्रेमचन्द बृटिश-भारतीय पुलिस पद्धति का पर्दा फाश करते नजर आते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने भारतीय जनता में आगतौर से प्रचलित, और सही का ग्यों से उद्भूत पुलिस विद्वेष का प्रतिफलन किया है।

बृटिश-भारतीय पुलिस पद्धति पर यह बीखार श्रीर वे फौरन ही महन्तों पर श्राक्रमण बोल देते हैं। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि। यह इमला केवल, ठलु मा, परोरजोबी, दुश्चरित्र लम्पट, कुकर्मी महन्त-वर्ग पर ही नहीं है, न यह इमजा केवल धर्म पर है - जो उसका बाहरी रूप मात्र है, बलिक यह इमला बीसवी सदी में मौजूद सामन्तवाद पर है। चाकै-निहारी जी सेवार्थ जो पड़े रहते थे, दुविया भाँग छानते थे, श्रीर कसरत करते थे, उनको इम महन्तजी या दूसरे शब्दों में धार्मिक भेष में श्रवस्थित श्रीर शायद सुरिचन सामन्त सरदार के गुणां के रूप में पाते हैं। इन लोगों ने चेत् को जिस निर्दयता के साथ मार डाला, उसमें हम महन्तों के सामन्तत्रादी रूप को देख सकते हैं। चेत् की मृत्यु में इम वर्ग संघर्ष के सामन्तवादी रूप को मूर्त पाते हैं। अवश्य यह स्मरण रहे कि यह रूप विशुद्ध रूर से सामन्तवादी नहीं है, इसमें पूजीवाद का भी पुट श्रा गया है, क्योंकि चेत् को मार डालने के तुरन्त वाद ही महन्तजी को दारोगाजी के शरणायन होकर घूस देने के लिए तैयारी करनी पही । सामन्तवाद के के स्वर्णयुग में श्रर्थात् 'उसके श्रपने सुग में उस पर यह सब बखेड़ा नहीं था। सामन्तवादी प्रभु अपने इलाके में बसे हुये श्रद -गुनाम किसान की जानोमाल का सम्पूर्ण हर से

मालिक होता था। कुछ गहराई से देखने पर महन्तजी के सामन्तवादी श्रत्याचार मे श्रौर श्रन्य सामन्तवादियों के श्रत्याचार में एक विशेष प्रमेद ज्ञात होगा। वह यह कि साधारण जमींदार या ताल्लुकेदार का श्रपने किसान पर जो कुछ भी रोब होता है, वह ऐहिक अर्थात् डंडे का और मुकदमे का रोव है, जेल भिजवा सकने, पिटवा सकने तथा बेदखल करने का रोब है, विन्तु बाँके बिहारीजी को इन शक्तियों के श्रालावा नरक भेजने का भी ऋष्तियार था। श्री बाकेबिहारीजी लेन देन में ३२) द॰ सैकड़े से कम सूद नहीं लेते थे, सख्ती से मालगुजारी वसूल करते थे, विपत्तिमस्त किसान से रेइननामे वैनामें लिखाते थे, उनकी रकम दबाने का साइस किसी को नहीं होता था, और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा श्रादमी उनसे रख मोल ले सकता था। कीन मला जानवूक कर श्रपना इंहलोक श्रीर उससे भी कहीं श्रधिक परलोक बिगाड़े । प्रेमचन्द ने जो इस पहलू का चित्रया किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार धर्म, परलोक का भय सम्बन्धी धारखाये उच्चवर्ग के स्वार्थ को सिद्ध करती हैं, श्रीर शोषित वर्ग को painlessly कष्टदीन रूप से लुटवाने म समर्थ होती है। सेवासदन मे इम प्रेमचन्द के सम्बन्ध में केवल यह अनुमान ही कर सकते हैं कि वे धर्म, जन्मान्तर आदि मत के वर्ग चरित्र को सममति थे, किन्तु बाद का चलकर 'कर्मभूमि' में इस श्रनुमान की पूछि हो जाती है। उसमें हम चमारों के चौधरी को यह कहते पाते हैं कि पूर्व जन्म सम्बन्धी विचार इसलिए हैं 'जिससे गरीबों पर अपनी दशा पर सन्तोष रहे, और श्रमीरो के राग-रंग में किसी तरह की बाधा न, पड़े, लोग समकते रहे कि भगवान ने इमको गरीइ बनाया।

बृटिश-भारतीय पुलिस पद्धति अर्थात् साम्राज्यवाद की अर्रीप-निवेशिक नीति तथा धर्भ और सामन्तवाद पर चढ़ाई के साथ इस उपन्यास का स्त्रपात होने पर भी इस पुस्तक की कैन्द्रीय समस्यः वेश्यात्रों का प्रश्न है। सुमन जिन परिस्थितियों में धीरे-धीरे कोठे पर जा बैठती है, उसका चित्रण अन्छा हुआ। पिता का जेल चले जाना, एक दुम्राइ से शादी होना, फिर सामने समाज द्वारा 'मोली' की इज्जत होते देखना, साथ ही गरीबी, श्रीर रोटियों के लाले पड़ना, इन सब बातों के परिखाम स्वरूप वह यदि वेश्या जीवन स्वीकार करने के लिए बाध्य होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बाव नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि समन का पालन एक मध्यवित्तवर्ग की लड़की की तरह हुन्ना था। उसमें उपार्जन की चमता नहीं थी, उसको जो कुछ भी शिद्धा दी गई थी, वह केवल इतनी ही थी कि वह जिस पुरुष के भी गले से बंध जाय, उसकी लौंडी बनकर रह सके। कुमारी अवस्था में पिता की, यौवन में पित की, और उसके बाद पुत्र की अधीनता में रहने के लिए जो श्रीर जितनी शिक्ां उपयुक्त है, वह श्रीर उतनी ही शिचा उसे मिली थी। वह स्वतंत्ररूप से श्रपने पैरों पर खड़ी नहीं हो, मकती थी। ऐसी हालत में जब पति ने उसको निकाल दिया, फिर जहाँ आश्रय लेकर गई, वहाँ से भी निकाल दी गई तो उसके लिए इसके श्रतिरिक्त श्रीर क्या चारा रहा कि या तो वह श्रात्महत्या कर ले, या वेश्या जीवन प्रह्ण करे। प्रेमचन्द ने बहुत खुत्री के साथ सुमन के इस विकास को दिखलाया है। 'भोली' के सम्बन्ध में पहले उसके विचार बहुत भिन्न थे, किन्तु बाद को जब उसने देखा कि बड़े-बड़े माला-तिलकधारी उसकी इन्जत करते हैं, तो यह स्वाभाविक था कि उसके सम्बन्ध में सुमन के विचार बदल जाते । इमारे वर्तमान-समाज में सुमन की तरह प्रत्येक कूलवधू को यह देखने का मौका मिलता है कि वही समाज जो ऊपर से वेश्यात्रों को न मालूम क्यां-क्या करता, भीतर से श्रीर दिल से उनकी कितनी इजत करता है, किन्तु फिर भी उनमें वह परिवर्तन नहीं होता जो समन में हुआ था, इसका कारण एक तो यह है कि पिता का एक नार वेइमानी करने के कारण जेल मेज दिये जाने से उसके नजदीक सब नैतिक बन्धन बहुत कुछ शिथिल हो चुके थे, क्योंकि दिन-रात बेईमानी करने वाले दूसरे दारोगाश्रों का कुछ नहीं होता, श्रीर इन्याचन्द्र को एक ही बार में जेल जाना पड़ा; दूसरी बात यह है कि उसे एक ऐसा पित मिला, जो उसको समम नहीं सकता था; तीसरी बात यह है कि उसे अपने पितगढ़ से निकाले जाने पर कहीं श्राश्रय नहीं मिला, फिर चौथी बात यह है श्रीर यह मुख्य बात है कि वह स्वयं श्रपनी रोटी चला, नहीं सकती थी।

सुमन के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने यह दिखलाया है कि वह वेश्यालय में पहुँच कर भी ऋपने हाथ से भोजन बनाती है। इस पर श्री जनावी मा ने यह कहा कि यह अस्वामाविक है। वे कहते हैं 'सुमन उस विलास की जगह पर पहुँच कर भी श्रपने हाथ से भोजन बनाने का कष्ट क्यों श्रीर किस तरह वहन कर रही थी, यह समक में नही श्राता।' का जी का यह मन्तव्य मनोविज्ञान की श्रनभिज्ञता स्चित करता है। क्ता जी मनुष्य स्वभाव से यह श्राशा करते हैं कि जब एक चेत्र में उसके सब बन्धन—taboo या inlubrition हुट गये, तो प्रत्येक चेत्र में उसके सत्र वन्धन टूट जाने चाहिये। यह यात्रिक तर्क का तकाजा श्रवश्य है, किन्तु जीवन की द्वन्दवादी वास्तविकता से परिचित लोग इसमें कोई भी श्रस्वामाविकता नहीं देखेंगे। कुमारी एलगाकर्न नामक एक जर्मन विदुषी ने विलंग के वेश्यालयों की वेश्याब्रों के सम्बन्ध में में जाँच की तो उन्हें ज्ञात हुन्ना कि बहुत सी वेश्याये नित्य ईश प्रार्थना करती है, यहाँ तक कि उपवास ग्रादि भी रखती है, यद्यपि जहाँ तक पेशा करने का सम्बन्ध है, वे उसे बराबर करती हैं। यांत्रिक तर्कशास्त्र का तकाजा तो शायद यह हो कि वे ऐसा न करतीं, किन्तु वास्तविक रूप सें जो तथ्य था, उसका इमें जो वर्णन मिला है, वह उसी प्रकार था जैसा इस बता चुके हैं। सुमन को इस प्रकार वेश्यालय में रहते हुये भी श्रपने श्रपने हाथ से भोजन पकाती हुई दिखा

कर प्रेमचन्द ने मनोविज्ञान के ज्ञान का ही परिचय दिया है, न कि इसके विपरीत।

सुमन का चरित्र इस प्रकार बहुत सफत रूप से चित्रित हुन्ना है, कन्तु कुष्णचन्द्र जेल से श्राकर जिस प्रकार स्त्रियों में बैठ कर फोश मजाक करते हैं, गाँजा, भाँग श्रादि पीते हैं, यह परिवर्तन उतनी श्रन्छी तरह चित्रित नहीं हुआ है। अतएव इस चेत्र में भी हमें यह समक में ब्राता है कि एकबार घूस लेते ही सजा पा जाने के कारण कृष्ण-चन्द्र की कुछ मानिसक विकृति हो जाती है, श्रीर उसकी अब तक की श्रर्थं ही है अनुशासित इच्छा, किन्तु जब एक भयंकर धक्के से अनु-शासन की रीढ़ ही टूट जाती है, तो उस समय पहले की चरित्र सम्बन्धी मान्यतायें कैसे टिक सकती हैं ! इस रूप में देखने पर कृष्णचन्द्र की परिणाति तो ठोक ज्ञात होतो है, किन्तु पूर्व धारणा श्रीरवाद की परिणाति की बीच की सीढ़ियाँ गायब हो जाने से चरित्र में कुछ ग्रस्वाभाविकता श्रा जाती है। कृष्याचन्द्र के चरित्र को इस प्रकार चित्रित करना चाहिये था, जिससे उस पर पाठक की सहानुभूति का उद्रेक हो, किन्तु इसकें बनाय पाठक उसके बाद के नीवन को उदासीनता के साथ ऐसं देखता है, मानों वह कोई freak of nature या ऋस्वाभाविक व्यक्ति हो। यो तो सुमन के चरित्र का विकास श्राच्छी तरह कदम-त्र-कदम दिखलाया गया है, किन्तु सुमन के प्रति भी पाठक की सहानुभूति नहीं उला हा पाती। इस दृष्टि से देखने पर प्रेम वन्द शारत बाबू के मुकाबिले में घटिया सावित होते हैं। इसने विशेषकर इस सम्बन्ध मे शरत बाबू का नाम इसलिए लिया कि शरत बाबू के उपन्यासों में वेश्या श्रो का जितना सजीव श्रीर सदानुभूति पूर्ण चित्रण है, इनना विश्व-साहित्य में भी कम उरत्तब्य हैं। कृष्णचन्द स्रोर सुमन के जीवन की कार्य कारण -परम्परा को बहुत बड़ी इद तक सकता के साथ दिखा पाने पर भी इस

न्यूनता के कारण सेवासदन में जीवन का संचार कम होता है। यहीं पर प्रेमचन्द की कला उनके विचारों की उदात्तता, उनके विद्रोह की तीवता, समाज पत्र के उनके आन्तरिक ज्ञान तक पहुँच नहीं पाती। सदन के चरित्र में उन्होंने जो परिवर्तन दिखलाया है कि कहाँ तो वह एक अल्हड नौजवान था, और कहाँ वह एकदम समाज को तिरस्कार कर शान्ता से शादी कर लेता है, इस परिवर्तन का यथेष्ट कारण नहीं दिखलाया गया।

इस उपन्यास का सबसे कमजोर, शिथिल, श्रीर श्रसम्बद्ध हिस्सा / वह है जिसमें म्युनिसिपिलिटी के सदस्यों की तथा श्रन्य सार्वजिन वक्ताश्रों की तथा उनके तकों की बात चित्रित है। यह हिस्सा बहुत कुछ उखड़ता हुन्ना, तथा मुख्य कथानक से श्रपरिहार्य-रूप से सम्बद्ध नहीं जांत होगा, फिर भी वस्तु-दर्शी कलाकार के नाते उन्होंने जीवन में जो कुछ देखा था, उसका मित्र श्रा जाने के कारण वर्णन कहीं कहीं बहुत ही वस्दु श्रनुयायी हो जाता है। देवताश्रों की स्तुति करने के लिए वेश्याश्रों की जरूरत है, एक वक्ता ने इस तर्क को सुन कर भले ही हमें हंसी श्रावे, किन्तु जिन जिन देशों में देवदासी प्रथा रही है, उनमें इसी प्रकार की धारणा प्रचलित थी। इसी प्रकार के श्रन्य कई दिल-चस्प श्रश इसमें हो हुये भी इन स्थानों पर यह कहानी निसन्देह रूप से पतली पड़ गई है।

प्रेमचन्दली ने स्वयं लिखा है कि 'उपन्यासकार को इसका ग्राध-कार है कि वह श्रपनी कथा को घटना वैचित्र्य से रोचक बनायें, लेकिन शर्त यह कि प्रत्येक घटना श्रसली ढाँचे से निकट सम्बन्ध रखती हो, इतना ही नहीं बल्कि उसमें इस तरह छुल मिल गई हो कि कथा का श्रावश्यक श्रंग बन जाय, श्रान्यथा उपन्यास की दशा उस घर की-सी हों जायगी जिसके हर एक हिस्से अलग-अलग हों।<sup>79</sup> यद्यपि उन्होंने-ऐसा लिखा है, किन्तु सब जगह वे इसको निभा नहीं पाये।

श्री रामरतन भटनागर इसलिए प्रेमचन्द पर बहुत गरम हुये हैं कि सेवासदन मे वेश्या समस्या की कोई इल नहीं है। वे कहते हैं 'सुमन समाज में स्वीकृत नहीं हो सकी है, पदासिह श्रव भी उससे बचे-बचे रहते हैं, शान्ता श्रीर सदन का परिश्रम समस्या का कोई इल उपस्थित नहीं करता। यदि दो-चार उत्साही युवक वेश्यात्रों से विवाह भी कर ले तो भी परिस्थिति का श्रन्त नहीं हो जाता। प्रस्ताव तो समस्या को श्रीर भी पीछे छोड़ देता है। जब वेश्याय रहेगी ही. तो बात क्या हुई ? स्पष्ट है कि प्रेमचन्द समस्या के आर्थिक या मनोवैज्ञानिक पहलू के भीतर नही बुसते। वे मध्यवर्ग की सुघारवादी प्रकृति से आगे नहीं बढते।' क्या उपन्यासकार का यह कत्त न्य है कि वह प्रत्येक समस्या को एक इल पेश कर दे ? फिर इल पेश करने के तरीके भी तो हो सकते हैं। यदि उपन्यासकार यह दिखादे कि किन कारणों से समस्या का रूप यों है, इसके पीछे कौन से आर्थिक-मनोवैज्ञानिक कारण हैं, दूसरे शब्दों में वह यदि रोग का निदान कर दे, श्रीर रोग मुक्ति किस दशा में हो सकती है, इसका इशारा कर दे, तो क्या इम यह न सममेंगे कि उसने अपना कत्त व्य पूरा कर लिया १ दार्शनिक-सामाजिक निबन्धकार तो इल पेश करते ही रहते हैं, कलाकार क्या उसी प्रकार से पत्येक समस्या को इल पेश करेंगा, या उसके इल में श्रीर दूसरों के पेश किये हुये इल मे कुछ फर्क होगा १ यदि हाँ, तो वह फर्क क्या हैं। इस बात पर यदि हम विचार करे तो देखेंगे कि कलाकार को हल इस रूप में पेश करना पड़ेगा कि इल तो श्रा जाय, किन्तु यह जरूरी नहीं कि वह दूसरो की तरह लड़ मार तरीके से आवे। सच तो यह है कि

१ कु० वि० ६६

हल जितने ही सूक्ष्म तरीके से श्रावेगा, (श्रवश्य सूक्ष्मता का श्रर्थ यह . -नहीं है कि इन भुल पकीरी हो, या हल ही लुप्त हो जाय), उतना ही कला का परिपाक श्रव्छा होगा। यों तो प्रत्यत्व हल देने के लिए ' .party literature या दन का साहित्य काफ़ी है, फिर balles letters या सुकुमार साहित्य की श्रावश्यकता क्या है ?

यदि इस दृष्टि से देखे तो इम यह कदानि नहीं कई सकते कि सेवा-सदन में वेश्या-समस्या का इल नहीं है। रहा उन्होने जा अन्त में सबको आश्रम में डाल दिया है, वह उनका एक प्रिय ढंग है, किन्तु यह ढंग उन्हे जितना भी पिय रहा हा, हम जानते हैं कि वह कोई हल -नहीं है। बहुत सम्भव है कि वे स्वयं इसी को एक टालू इल समकते हों, किन्तु एक वस्तुवादी लेखक जितना श्रानी रचना में सज्ञान रूप से रखने देना चाइता है, उससे कहीं अधिक उसमें हो सकता है। सेवा-सदन का श्राश्रम भले ही सज्ञान प्रेमचन्द के निकट इस विकट समस्या का एक इल जात हुआ हो, किन्तु उनकी रचना ही पुकार-पुकार कर कह रही है कि यह कोई हल नहीं है। उनकी रचना से यह स्मष्ट ध्वनि निकलती है कि इस समाज के श्रामूल परिवर्तन के बगैर किसी भी हालत में वेश्या-समस्या का हल नहीं हो सकता। श्रन्त में जो सुमन के सामने सब जगह से निकाले जाकर यह परिस्थिति आई, कि वह या तो श्रात्महत्या कर ले, या वेश्या वने, किन्तु तीसरा हल स्वतन्त्र हो कर श्रपने उपार्जन पर रहना, यह जो उसके दिमाग में नहीं श्राया, श्रौर श्राता भी तो वह उसे कार्यका में परिखत नही कर सकती-इन वातो का ईशारा इसी तरफ है कि जब तक स्त्रियाँ आर्थिक रूप से पुरुष के -समच् नहीं होगी, तब तक न वेश्या-समस्या का हत्त होगा, न स्त्रियों को -स्वतंत्रता का प्रश्न इल होगा।

## प्रेमाश्रम

लखनपुर की जमीन्दारी के मालिक ज्ञानशंकर तथा उनके चाचा प्रमाशंकर हैं। प्रमाशंकर के तीन शहके हैं, बड़ा लड़का दयाशकर धुलिस में नौकर है। जमीन्दारी में ज्ञानशंकर का आधा हिस्सा है, किन्तु संयुक्त-परिवार होने के कारण प्रमाशंकर की शाखा के श्राठ व्यक्ति इसी जमीन्दारी पर मजा करते हैं, किन्तु ज्ञानशंकर की शाखा के केवल तीन प्राणी है। इन बातों को सोच कर ज्ञानशंकर कुढ़ता रहता है, संयुक्त परिवार के दूटने के श्रासार दृष्टिगोचर हैं। एक नौकर चाचा का काम करता तो दूसरे को खामख्वाह श्रपने किसी न किसी काम में वे उलमा रखते। इसी फेर में पड़े रहते कि चाचा के श्राठ प्राण्यों पर जितना व्यय होता है, उत्तना मेरे तीन प्राण्यों पर हो। मोजन करने जाते तो बहुत सा खाना जूड़ा करके छोड़ देते। इन पर सन्तोष न हुश्रा तो दो कुत्ते पाले। यहाँ तक कि प्रभाशंकर डाक्टर के यहाँ से कोई दवा लाते तो श्राप भी उतने ही मूल्य की श्रीषधि श्रवश्य खाते, चाहे उसे फेंक ही क्यों न दें।

इसी बीच में ज्ञानशंकर के मित्र क्वालासिह इस इलाके के मित्र-स्ट्रेंट हो गये, द्याशकर पहले ही से अन्वेर मचाये हुये थे, अब तो वे पूरे बादशाह हो गये। प्याला लबालब हो गया। नतीजा यह हुआ कि क्वालासिंह को तहकीकात करनी ही पड़ी, और द्याशंकर, हिरासत में ले लिये गये। इस गिरफ्तारी के बाद प्रभाशंकर, ज्ञानशंकर से मिले, और उनसे कहा कि तुम जाकर क्वालासिंह से सिफारिश कर दो, किन्तु वे यह कह कर टाल गये कि ऐसा करना उचित न होगा। असल में वे इस बात से खुश थे कि द्याशकर गिरफ़्तार हो गये। शानशंकर की पत्नी विद्या एक बहुत ही सुशीला लहकी है। वह एक बड़े तालुकेदार की लहकी है, किन्तु उसमें सरलता कृट-कृट कर भरी है, वह पति के श्रलगौक्ते वाली बात से खुश नहीं है। विद्या ने भी शानशंकर से कहा कि यदि चचाजी ने सिफारिश करने को कहा तो कोई खुरी बात नहीं कही, ऐसे ही गाढ़े दिन तो ज्ञात होता है कि कौन श्रपना है, श्रीर कौन पराया है। जो कुछ भी हो वे ज्वालासिंह के यहाँ पहुँचे किन्तु इसलिए नहीं कि दयाशंकर की सिफारिश करें, किन्तु श्रसल में वे ज्वालासिंह को इस बात से श्रागाह करने गये थे कि वे यह न समके कि वे किसी प्रकार उन्हें कुमार्ग के पच ग्रहण के लिए कहेंगे। शानशंकर ने कहा—में मनुष्यत्व को श्रातृ प्रेम से उच्चतर समक्तता हूँ। मैं उन श्रादिमयों में हूँ कि यदि ऐसी दशा में श्रापको सहुद्यता की श्रोर कुका हुश्रा देखूँ तो श्रापको उससे बाज रखूँ।

ज्वालासिंह मनोविज्ञान के ज्ञाता थे, वे समक्त गये कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने अन्त में बताया—में अपने फैसले में दयाशंकर को पहले ही निरपराध लिख चुका हूँ, और सब को यह मलीमाँति मालूम है कि मैं किसी की नहीं सुनता।

शानशकर का चेहरा पीला पड़ गया। पारिवारिक जीवन में इस प्रकार चल रखने के ब्रातिरिक्त शानशंकर किसानों को सताने में भी एक नम्बर है। प्रभाशकर कुछ रियायत करना चाहते हैं, किन्तु शान-शंकर इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। शानशंकर को यह भी सक सवार है 'कि जल्दी से जल्दी बटवारा हो जाय।

मनोहर एक श्रब्छा खाता पीता किसान है, वह पुरानी चाल का श्रादमी है, किन्तु उसका लड़का बलराज हर वात में श्रन्याय का सामना करने के लिए हर त्रीके से तैयार है। बलराज के दिमाग में कुछ रूस की बाते भी घुसी हुई हैं। यह उपन्यास १६२२ में प्रकाशित है, इस बात को देख कर रूस का इस प्रकार उल्तेख प्रेमचन्द के मन की प्रगतिशीलता का सूचक है। बलराज कहता है- 'तुम लोग तो ऐसी हैं सी उड़ातें हो जानो कास्तकार कुछ होता ही नहीं। वह जमीन्दार की बैगार मुरने के लिए बनाया गया है। लेकिन मेरे पास जो पत्र श्राता है, उसमें लिखा है कि कास्तकारों का ही राज है, वह जो चाहते हैं करते हैं। उसी के पास कोई श्रीर देश वलगारी है, वहाँ श्रभी हाल की बात है कारतकारों ने राजा को गद्दी से उतार दिया है, और अब किसानों श्रीर मज़रों की पंचायत करती हैं।' वलगारी श्रीर रूस को र्यंक कोष्ठक के अन्दर रखने पर भी १६२२ में प्रकाशित पस्तक में रूस के सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख ही बहुत मार्के की बात है। ही श्रेषिकारियों के दौरो के समय गाँव वालों का क्या हाल होता है, इसका प्रेमचन्दजी ने श्रच्छा दिग्दर्शन कराया है। 'श्रिधिकारियों के पे दौरें सदिन्छा धेरित होते हैं। उनका श्रिभप्राय है जनता की वास्तविक दशा की जान प्राप्त करनी, न्याय को न्यायप्रार्थी के द्वार तक पहुँचाना, प्रजा के दुखों की दुनना कि उनकी श्रावश्यकतात्रों को देखना, उनके कृष्टी को अनुमान करना, उनके विचारों से परिचित होना।' किन्तु वास्तविक रूप से क्या होता है यह, मनोहर की जवानी या है-ये लोग बहा अन्वर मचाते हैं, आते हैं इन्तजाम करने, इन्साफ करने लेकिन इमारे गते पर छरी चलाते हैं। इससे कही अन्छा तो कही यही

दौरे के जमाने में गाड़ियाँ बेगार में पकड़ी जाती है, पुश्राल घास ले ली जाती है, चारा काट लिया जाता है, या काटा ही क्यों जायगा, कटा-कटाया ले लिया जाता है, श्रीर सो भी चारे के मालिक को उसे ढोकर पहुँचाना पड़ता है, श्रीर ऊपर से हर पाँच रुपये के चपरासी को सलाम बजाना पड़ता है। हाकिम तथा उनके पिछ-लगुश्रों के लिए दूध पहुँचाना पड़ता है। हत्यादि। इस काम में जमीं-दार के करिन्दे हाकिम के लश्कर के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं।

मनोहर का लड़का बलराज हिम्मती तो था ही, एक दिन ज्वाला-लिह के पास पहुँचा, श्रीर गाड़ियों के वेगार पर लिये जाने की शिकायत करने लगा। पहले तो ज्वालासिह ने उसकी बात श्रनसुनी कर दी, किन्तु जब उसके तेवर बदल गये तो उन्हें सुनना पड़ा। किसान श्रन्त तक यही सोचता है कि श्रहलकार जुल्म करते हैं। बलराज ने कहा—... 'हुजूर यहाँ धर्म के श्रासन पर बैठे हैं, श्रीर चपरासी लोग परजा को लूटवे फिरते हैं। मुक्ते श्रापसे यह बिनती करने का हौसला हुआ, तो इसलिए कि मैं समक्तता था कि श्राप दीनों की। रह्मा करेंगे। श्रव मालूम हो गया कि हम श्रभागों का सहायक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है।' ज्वालासिंह ने बेगार श्रादि बन्द होने का हुक्म दे दिया।

किसी न किसी रूप में ज्ञानशंकर में श्रीर प्रभावशंकर में बटवारा हो गया। विद्या इस पर खुश नहीं हुई। ज्ञानशंकर श्रपनी पत्नी से भी इस कारण नाराज रहते थे कि उनके ससुर ने उनको कोई जायदाद नहीं दी। पित श्रीर पत्नी में इन दिनीं इस सम्बन्ध में तकरार हो जाया करते थे। विद्या कहती में द्रम से कोई रुपये तो मॉगती नहीं। ऐसे ही एक दिन तकरार हो रहा, था कि एक तार श्राया जिसमें यह लिखा था कि विद्या के एक मार्च माई का स्वर्गवास हो गया। इस खबर को सुनते ही ज्ञानशंकर मन ही मन बहुत खुश हुथे क्योंकि वे इस प्रकार श्रपने ससुर की सारी जायदाद के मालिक बनते नजर, श्राये, किन्तु ऊपर से उन्होने बहुत समवेदना प्रकट की। वे इतने वेताब हुये कि फौरन एक बैरिस्टर साहब के यहाँ इस बात का पता लगाने चले कि कानूनन परिस्थिति क्या है।

शानशंकर ससुराल पहुँचे तो वहाँ श्रपनी विधवा साली गायत्री से उनका परिचय हुआ। गायत्री एक भोली-भाली लड़की थी, श्रीर चरलता से उनसे मिलती थी। उनका विकसित लावएयमय सौन्दर्य उनके हृद्य को खींचता जाता था, श्रीर वह पतिंग की माँति परिशाम से बेलवर इस दोपक की श्रोर बढते चले जा रहे थे। उन्हें गायत्री प्रेमा-काचा की मूर्ति दिखाई देती थी। गायत्री का पति एक दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री को कभी उस पर सन्देह नहीं हुत्रा, वह उसके मनो-भाजों की तह तक कभी नहीं पहुँची थी, श्रौर यद्यपि उसे मरे हुये तीन साल बीत चुके थे, पर वह अभी तक आध्यात्मिक अदा से उसकी स्मृति को ब्राराधना किया करती थी। उसका निष्कपट हृदय वासना-युक्त प्रेम के रहस्यों से अनिभन्न था। गायत्री मोली सही, श्रजान सही, पर शनैः शनैः उसे ज्ञानशकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई भूल कर भी विष खालें, तो उसका अधर क्या कुछ कम होगा ! धीरे-घीरे ज्ञानशकर उससे अपंनी लगावट बढ़ाता गया। घनिष्टता बढ़ती गई। एक तरफ से सरलता थीं, दूसरी तरफ से योजनात्मक वासना का श्राक्रमण । एक दिन दोनो को बिल्कुल एकान्त में रहने का श्रवसर हुआ। ज्ञानशंकर ने श्रपने घुटने से गायत्री की जाँघ में एक ठोका दिया। गायत्री ने तुरत पैर समेट लिया, उसे कुचेष्टा की लेशमात्र भी शंका नहीं हुई। किन्तु एक च्या के बाद ज्ञानशंकर ने अपने जलते हुये हाय से उसकी कलाई पकड़ कर घीरे से दवा दी। गायत्री ने चौंक कर हाथ खींच लिया, मानो किसी विषघर ने काट खाया हो। गायत्री ने भयभीत नेत्र से ज्ञानशंकर को देखा। उसका चित्त स्थिर हो गया, श्राँखों में श्रन्धेरा छा गया, सारी देह पसीने से तर हो गई। उसने कातर नेत्रों से बाहर की श्रोर फाँका ।.... वह संशा शून्य हो गई। स्सकी वह वस्तु लूट गई जो उसे प्राणों से भी श्रिधिक प्रिय थी। थोड़ी देर में गायत्री सम्हल गई। वह रोने लगी, उसकी सिसिक्याँ सुन कर शानशंकर के हृदय में नोट-सी लगी। श्रन्तरात्मा जाप्रत हो गई, शर्म से गर्दन मुक्त गई। यह घटना गाड़ी में हुई थी। दोनो प्राणी खिड़कियों से सिर निकाल रोते रहे, यहाँ तक कि गाड़ी घर पहुँच गई। गायत्री को इसका बड़ा श्रफ्सोस हुआ, श्रीर उसने सोच लिया कि अब यहाँ से चल देना चाहिये। तदनुसार वह श्रपनी जमीन्दारी गोरखपुर में चली गई।

शानशंकर को अब अपने समुर की जमीन्दारी की फिल रहने लगी, श्रीर जब उसने देखा कि रायसाहेब बहुत श्रिधक खर्च करते हैं तो उसे बहुत दुःख होने लगा। उसे यह भी भय रहने लगा कि कहीं समुर साहब फिर से शादी न कर लें, तो सब आशाओ पर पानी ही फिर जाय। साथ ही उसे यह हिम्मत भी नहीं होती थी कि खुल्लमखुल्ला समुर साहब से इस सम्बन्ध में पूछताछ करे। एक दिन उसने हिम्मत की, श्रीर समुर साहब के यहाँ पहुँच गया, किन्तु वहाँ उसे इस बात का साहस नहीं हुआ कि अपने असली मतलब को स्वष्ट रूप से कहे। रायसाहब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण ताड़ गये कि दामाद साहब का क्यो आना हुआ है, उन्होंने साफ साफ यह बता दिया कि

बलराज के कहने पर जन जनालासिंह ने लश्करियों को गाड़ी श्रादि , बेगार में पकड़ने से तथा पुत्राल दूध श्रादि जनरदस्ती लेने से मना कर दिया, तन तो इन लश्करियों में हाहाकार मच गया। प्रेमचन्दजी ने यह दिखलाया है कि ये श्रमपढ़ तथा नाममान शिच्चित श्रहलकार तथा चपरासी किस प्रकार श्रपने मतलन से डिप्टीसाहन को भी उल्लू नना लेते हैं। गीस खाँ ने इस श्रवसर पर जातीय देषभाव से किस प्रकार काम बनाया यह देखने लायक है। उसने ज्वालासिंह को बताया कि आप हिन्दुस्तानी हैं, इसी कारण ये गाँव वाले बेगार देने से भड़क रहे हैं, 'ऑंग्रेज हुक्काम आते हैं तो कोई चूँ भी नहीं करता। अभी दो हफ़्ते होते हैं पादरी साहब तशारीफ लाये थे, और हफ़्ते भर रहे लेकिन सारा गाँव हाथ वाँसे खड़ा रहता था।'

यह बातें निशाने पर बैठ गई, श्रीर ज्वालासिह श्रकड़ कर बोले— 'श्रव्छा यह बात है तो मैं भी दिखा देता हूं कि मैं किसी श्रमें ज से कम नहीं हूं।' इस प्रकार प्रेमचन्दजी ने जो बिज्ञकुल श्रन्ददनी हाल लिखा है, श्रीर जिस प्रकार से मनुष्य चित्र की श्रान्तरिक परिचालिका शक्तियों का उद्धाटन किया है, वह द्रष्टव्य है।

जब ज्वालासिह से यह इशारा मिल गया कि वे श्रव न्यायान्याय के क्तकट में न पड़ेगे, तो उनके नीचे के कर्मचारियों ने एक कार्यक्रम तय कर लिया। यह तय हुआ कि यदि बलराज को ठीक किया जाय तो सब ठीक हो। शाम को दारोगाजी उस गाँव में पहुँचे। ज्योंही बलराज दिलाई पड़ा, वह पकड़ लिया गया। बलराज को दारोगाजी इस अभियोग पर फॉसना चाहते ये कि उसने सरकारी काम मे मुदाखिलत बेजा की ' है, तथा उसमें वाबा पहुंचा कर फौजदारी करने पर तैयार है। गाँव वालों का इस सम्बन्ध में बयान लिया गया, किन्तु कोई ऐसी बात तो थी नहीं, तथा गाँववाले हिन्दू-मुसलमान सब एक थे, इसलिये बलराज के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं बन पाया, श्रीर उसे छोड़ देना पड़ा। जब दारोगाजी इस प्रकार निराश हुये तो वे चौपाल से उठ कर अन्दर के कमरे में जा बैठे, श्रीर वहाँ मुखिया लोगों को बुला कर सबसे श्रपना-श्रपना बयान बदलने के लिए कहने लगे, श्रीर धमकाने लगे कि यदि तुम लोगों ने बयान न बदला तो एक एक से मुचलका ले ल्गा। इस पर कई श्रादमी फौरन वयान बदलने पर तैयार हो गये, गाँववालों पर पुलिस का कितना प्रभाव है, यहाँ इसे इम अञ्झी तरह

देख सकते हैं। जो कुछ भी हो श्रन्त तक फिर नाव सम्हली श्रीर दारोगाजी फल्ला कर मुचलका लेकर चले गये।

ज्ञानशंकर के बड़े भाई प्रेमशंकर बहुत सालों से श्रमेरिका में प्रवास कर रहे थे। किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। एक दिन वे लौट श्राये, ज्ञानशंकर को पहले तो बड़ी खुशी हुई, किन्तु जब उसे यह बात याद श्राई 'कि सम्पत्ति का श्राघा हिस्सा प्रेमशंकर का है, तो उनकी प्रफुल्लता एक ही ल्या में लुप्त हो गई।

रायसाइव ने ज्ञानशंकर से दो लेख लिखने के लिए कहे, एक बजट के सम्बन्ध में श्रीर एक गायत्री देवी के सम्बन्ध में । ज्ञानशंकर ने ऐसा ही किया, श्रीर इन दोनो लेखों मे श्राशातीत सफलता प्राप्त हुई । पहले लेख के कारण ज्ञानशंकर की धाक विद्वानो में जम गई, श्रीर दूसरे लेख के कारण गायत्री को बाद को चल कर रानी का खिताब मिला। गायत्री के मन में फिर से ज्ञानशंकर के लिए प्रशंसात्मक भाव उत्पन्न हुये, श्रीर श्रन्त में ज्ञानशंकर उनके स्टेट के मैनेजर हो गये।

प्रेमशंकर घर लौटे तो चचासाइव ने उनका जो भर कर स्वागत किया, गले से लिपटे श्रौर फूट फूट कर रोने लगे। प्रेमशंकर को यह उम्मीद थी कि उनकी स्त्री श्रद्धा उनका स्वागत करेगी, सच बात तो यह है उसी के कारण वे लौटे थे, किन्तु श्रद्धा कहीं दिखाई न पड़ी। बात यह है वह पित के प्रति श्रद्धाशील होते हुये भी विदेश यात्रा को प्रायश्चित योग्य समस्तती थी। यह केवल श्रद्धा की बात नहीं थी, सारे समाज का ही प्रेमशंकर के प्रति यह कल रहा। मजे की बात यह है कि प्रेमशंकर ने श्रमेरिका में रहते समय दर्शनशास्त्रों पर कितने ही ज्याख्यान दिये, श्रपने रस्म रिवाज श्रौर वर्णाश्रम धर्म के समर्थन करने में सदैव तत्पर रहे, यहाँ तक कि पर्दे की रस्म की भी सराहना करते हो। वे यह मानने को तैयार न थे कि श्रमेरिका जाने से वे विधर्मी

हो गये, बल्कि उनका दावा था कि मैं अपने धर्म अौर भत का वैसा ही भक्त हूँ जैसा पहले था, बल्कि उससे ज्यादा । इस सफाई के बाव-जूदं समाज टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि लोगो की विदेशयात्रा पर जो श्रश्रद्धा है, यह किसी तर्क या सिद्धान्त के श्रधीन नहीं है। 'तिलक' एक स्थानीय समाचारपत्र था, उसमें ज्ञानशकर के प्रायश्चित न करने के विरुद्ध रोज लेख निकलते थे। ज्ञानशकर नित्य यह पत्र लाकर अपने भाई को सुनाते थे, श्रीर यह सन केवल इसलिए . कि वह निराश श्रीर मयभीत हो कर यहाँ से भाग खड़े हों, श्रीर ज्ञानशंकर की जायदाद में कोई हिस्सा बाँट न हो। प्रेमशकर दीवानखाने में रहते श्रीर गाँव वालों से क्रांष त्रादि की उन्नति पर बातचीत करते। इस बीच में प्रेमशंकर को ताल्लुकेदारो के एशोसियेशन की श्रोर से इस बात के लिए निम-त्रया मिला कि वे त्राकर कृषि की उन्नति पर कोई लेख सुनावे, किन्तु जब ये वहाँ पहुँचे, तो देखा कि वहाँ का गंग ही निराला है। फिर किसी तरह यह मनक लोगों के कानी तक पहुँच गई कि प्रेमशंकर कुछ राष्ट्रीय विचार रखते हैं, बस फिर क्या था, उनको लेख पढ्ने तक का मौका नहीं दिया गया, श्रीर वह वहाँ से निराश होकर लौटे। प्रेमशकर गाँतवालो की तरह-तरह से मदद करते रहे, श्रीर गाँववालों पर इसकी धाक जम गई कि वे किस प्रकार निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार रहते हैं।

शानशंकर ने लखनपुर गाँव में इजाफा लगान करने का इरादा किया, श्रीर इस सम्बन्ध में कानूनी कारवाई शुरू कर दी। इस अर्जी के फैसले का भार ब्वालासिंह पर पड़ा। ज्वालासिंह की स्त्री तथा शानशंकर की स्त्री विद्या में मित्रता थी। शानशंकर ने चाहा कि विद्या इस मित्रता का फायदा उठा कर शीलमिश्य से कहे कि वह अपने पित से इस अर्जी पर श्रमुकूल राय देने के लिए कहे। विद्या ने इन्कार किया, तब एक दिन शानशंकर ने ही शीलमिश्य से मुलाकात की, श्रीर

कहा कि आप इस में सिफारिश कर दें। शीलमिश राजी हो गई, और पित से जाकर इस बात की सिफारिश की। ज्वालासिह इस अर्जी पर फैसले के सिलसिले में एक दिन मौका देखने के लिए लखनपुर पहुँचे। वहाँ पर प्रेमशंकर से उनकी मेट हुई। प्रेमाशंकर के मुँह से कुछ ऐसे विचार इस समय व्यक्त किये गये है जो समाजवादी विचार कहे जा सकते हैं। प्रेमशङ्कर कहते हैं—'मेरा सिद्धान्त है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिये। यही प्राकृतिक नियम है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनावे।'

ज्वालासिंह—तो यह कहिये कि श्राप जमींदारी के पेशे ही को बुरा सममते हैं।

प्रेमशंकर—'हाँ, मैं इसका मक्त नहीं हूं। भूमि उसकी है जो उसे जोते।' किन्तु इसके बाद प्रेमशंकर जो कुछ कहते हैं उससे उनके विचार कुछ स्पष्ट न होकर केवल इतना ही शात होता है कि वे जमींदारी प्रथा के विरोधी हैं। वे कहते हैं—'शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वह देश में शान्ति श्रीर रज्ञा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नही है।' यहाँ पर तीसरे वर्ग का मतलब स्वष्ट नहीं होता, एक वर्ग तो किसान का हुआ, क्या सरकार ही एक दूसरा वर्ग कहा जा सकता है ? यदि हाँ तो किर भूमि उसकी है जो उसे जोते। नियम में फर्क आ जाता है। अवश्य १६२२ में लिखित एक उपन्यास से इन सब प्रश्नो पर स्पष्ट विचार प्राप्त करना कठिन है, किन्तु किर भी वीजाग्रु के रूप में प्रेमशकर के शब्दों में यत्र तत्र जो कानितकारी विचार विखरे हुये हैं, उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता।

ज्वालासिह ने जो गाँव का दौरा किया तो चारो तरफ भूख बीमारी आदि देखी, लौट कर उन्होंने शीलमिशा से बताया कि 'लखनपुर में प्लेस

का भयंकर प्रकीप हो रहा है। लोग तबाह हुये जाते हैं. जानशंकर डिप्री पाते ही जारी कर देंगे, किसी के बैल नीलाम होंगे, किसी के घर किकेंगे, किसी, की फसल खेत में खड़ी-खड़ी कौड़ियों के मोल किकेगी। यह दीनों की हाय किस पर पड़ेगी!' शीलमिश्र ने यह हाल सुना तो उसने अपनी विफारिश वापस ले ली और कहा कि आप वही कीजिये जो न्याय और सत्य कहे, मैं गरीबों की आह लोना नहीं चाहती। क्वालासिह ने ज्ञानशंकर के विश्वद फैसला दे कर उनका दावा खारिज कर दिया। ज्ञानशंकर ने अपील की, किन्तु प्रेमशंकर के जिरेये से आर्थिक मदद मिल जाने के कारण गाँव वालों की ओर मुकदमें की अच्छी पैरवी हुई, और इनका दावा ऊपर से भी खारिज हो गया। जबसे ज्वालासिह ने ज्ञानशंकर का दावा खारिज किया था, तब से क्वालासिह के विश्वद ज्ञानशंकर ने लेखों का ताँता लगवा दिया, यहाँ तक कि उन्हें असल्वरिजों का राजा बतलाया।

शानशंकर गायत्री के स्टेट में मैनेजर होकर गये तो उनको वहाँ बढ़ी सफलता मिली। श्राय में वृद्धि श्रीर व्यय में कमी यह शानशकर के सुप्रवन्ध का फल था। गवर्नर साहब ने गायत्री के यहाँ दरबार किया, जिसमें उन्हें रानी उपाधि से भूषित किया गया, इस अवसर पर भी शानशंकर ने खूब नाम कमाया। उन्होंने सब अफसरो को खुश कर दिया, श्रीर एक ऐसा मानपत्र लिखा जिसकी श्रियेज लोग भी तारीफ करने लगे। शानशंकर को, उसकी बीबी विद्या को तथा लड़के माया को पुरस्कार तथा उपहार मिले।

शानशंकर जिस समय गोरखपुर में थे, उस समय लखनपुर में एक बारदात हो गई, जिसके कारण वे लखनपुर लौटने पर मजबूर हुये। बात यह है लखनपुर में एक बहुत बड़ा तालाब था, गाँव मरके पशु उसमें पानी पीते थे, नहाने धोने का काम भी उससे चलता था। शान-शंकर के कारिन्दा गौसं खाँ ने यह तय किया कि श्रव यह तालाब सार्व- जनिक न रहे। बात की बात में खादमी जमा हो गये, किन्तु वे श्रस-हाय थे, क्या करते। गौस लॉ गॉव वालो पर नित्य नया जुल्म ढाने लगा, सुक्खू चौघरी को बिना कारण चालान कर दिया गया, श्रीर पूरे दो साल की सजा हो गई। गौस लॉ के श्रत्याचार तो थे ही, ऊपर से लरक्रियों का ऋत्याचार था, इसी बीच में पुलिस के श्राई०, जी० दौरा करने , आये, उनके लश्कर में सौ सवा सौ श्रादमी थे। हिंड्डीदल की तरह यह गिरोह गाँव पर टूट पड़ा । दुकाने खाली हो गई। बेगार की समस्या इससे कठिन थी। पाँच बड़े-बड़े घोड़ों के लिए हरी घास छिलना सहज नहीं था। गाँव के सब चमार इस काम में लगा दिये गये। कई नोनिये पानी भर रहे थे। चार त्रादमी नित्य सरकारी डाक लेने के लिए सदर दौड़ाये जाते थे। कहारों को कर्मचारियो की खिदमत से सिर उठाने की फ़रसत नहीं थी। इसलिए जब दो बजे साहब ने हुक्म दिया कि मैदान में घास छीलकर टेनिसकोर्ट तैयार किया जाय तो वे लोग भी श्रव पकड़ गये, जो श्रव तक अपनी वृद्धा श्रवस्था या जाति सम्मान के कारगा बचे हुये थे। इस प्रकार बडे-बड़े लोग पकड़ गये। किसान ऐसे समय कैसे सीचता है, वह कादिर खाँ के मुँह से सुन लें — 'श्ररे जो श्रल्लाइ को यही मजूर होता कि हम लोग इजत-श्रावरू से रहे, तो कास्तकार क्यो बनाता ? जमीन्दार न बनाता, चप-रासी न बनाता, थाने का कानस्टेविल न बनाता कि बैठे-बैठे दूसरों पर हुक्म चलाया करते। नहीं तो यह हाल है कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर भी जिसे देखो घौसे जमाया करता है। सभी की गुलामी करनी पड़ती है। क्या जमीन्दार, क्या सरकार क्या हाकिम सभी की निगाह हमारे ऊपर टेढ़ी है, श्रीर शायद श्रल्लाह भी नाराज है।'

घास छीलने के बाद टेनिसकोर्ट को लिपने की बारी श्राई, तो दुखरन भगत ने इन्कार कर दिया, इस पर तहसीलदार ने उसे खड़े-खड़े जूते लगवाये। प्रेमशंकर उस समय श्राये, बीच में पड़े, किन्तु तहसील-

١

दार ने उल्टा उन्हीं को डाटा कि 'श्रापके ही इशारे से इन बदमाशों ने सरकशी श्रव्हितयार की है। इसके जिम्मेदार श्राप हैं। मैं समक गया श्राप किसी किसान सभा से तालुक रखते हैं।

इस स्थान पर प्रेमशंकर कुछ विशेष अब्छे रंग में नजर नहीं श्राते। उन्होंने देखा कि गाँव वाले का चेहरा रोष से विकृत हो रहा है, 'प्रतिच्या शंका होती थी कि इनमें से कोई प्रतिकार न कर बैठे', वस उन्होंने गाँव वालों से यह कहा कि 'तहसीलदार साहव का हुक्म मानो, एक श्रादमी भी यहाँ से न जाय। सब श्रादमियो को मुहमाँगी मजूरी दी जायेगी। इसकी कुछ चिन्ता न करो।' बल्कि थोड़ी देर बाद जब तहसीलदार साहब श्रपनी बाते कहने लगे तो उनको तहसीलदार से यहानुभूति होती गई। तहसीलदार ने कहा- ..... अगर अभी साफ कह दूँ कि बेगार में मजदूर नहीं मिलते, तो नालायक समका नाऊँ, श्राखों से देखता हूं कि मनदूरों को श्राठ श्राने रोन मिलते हैं...श्राइये बैठिये, श्रापको ऐसी सैकड़ों दास्तानें सुनाऊँ जिनमें तह्सीलदारों को कायदे के मुताबिक अ्रमल करने के लिए जहन्म मेज दिया गया है। मेरे ऊपर खुद एक बार गुजर चुकी है।' प्रेम शकर इस पर समक गये कि यह बेचारे विवश है। इस वर्णन से -खैर यह तो मालूम हो ही गया कि व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार पर सारी जिम्मेदारी नहीं है, पद्धति ही जिम्मेदार है, किन्तु प्रेमशंकर यह बात कहाँ देख पाते हैं, वे तो केवल तहसीलदार की मजबूरी ही देखते हैं, पद्धति की खराबी को न तो देख पाते हैं, श्रीर यदि देख पाते हैं तो उसके विरुद्ध वे कुछ करते दिलाई नहीं पड़ते। इस प्रकार प्रेमशंकर एक सुधारवादी परोपकारी पेटीवुज्भा रूप में ही हमारे सन्मुख ग्राता है।

दुखरन मगत जब जूतों से पिट कर गये तो वे गाँव के श्रादमियों के बीच में खड़े हाथ में शालिग्राम की मूर्ति लिये उन्मत्तों की भाँति

बहक-बहक कर कह रहे थे-यह शालिग्राम हैं। श्रपने मक्तीं पर बड़ी दया रखते हैं, सदा उनकी रचा किया करते हैं, उन्हें मोइनमोग बहुत श्रव्छा लगता है। कपूर श्रीर धूप की महक बहुत श्रव्छी लगती है। पूछों इनकी मैंने कौन सेवा नहीं की। श्राप सत्तू खाता था, बच्चे चबेना खाते थे, इन्हें मोहन भोग का भोग लगता था, इनके लिए जाकर कोसों से फूल श्रीर वेलपत्र लाता था, श्रपने लिए तम्बाकृ चाहे न रहे, पर उनके लिए कपूर और घूप की फिकिर करता था, इनका भोग लगा कर तत्र दूसरा काम करता था। घर में कोई मरता ही स्यो न हो पर इनकी पूजा अर्चा विना किये कभी न उठता था। कोई दिन ऐसा न हुआ कि ठाकुर-दारे में जाकर चरणामृत न पीश्रा हो, श्रारती न ली हो, रामायण का पाठ न किया हो। यह भक्ति श्रीर सर्धा क्या इसलिए की कि मुक्त पर जूते पड़े, मैं नाहक मारा जाऊँ, चमार बन्हें ? धिक्कार है मुक्त पर कि फिर ऐसे ठाकुर का नाम लूँ या इन्हें अपने घर में रखूँ, श्रीर फिर इनकी पूजा करूँ...। बोलो मनोहर क्या कहते हो, इन्हें कुये में फेक् या घूरे पर डाल दूँ, जहाँ इन पर रोज मनो कूडा पड़ा करे या राह में फेक दूँ जहाँ भीर से साँस तक इन पर लात पड़ती रहें।

मनोहर—'भईया तुम जान कर अनजान बनते हो, वह, संसार के मालिक हैं, उनकी महिमा अपरम्पार है।' अन्त तक दुखरन ने यह कहा कि 'आज आँखों के सामने से पर्दा हट गया, यह निरा मिट्टी का ढेला है, यह लो महराज जाओ। जाओ जहाँ तुम्हारा जी चाहे, तुम्हारी यही पूजा है। तीस साल की भगती का तुमने मुक्ते यह बदला दिया, में भी तुम्हें इसका बदला देता हूं, और शालिग्राम की प्रतिमा को जोर से फेक दिया। फिर पूजा की पिटारी ली और उसे भी फेक दी। तीस वर्ष की धर्मनिष्ठा और आत्मिक-अदा नष्ट हो गई। धार्मिक विश्वास की दीवार हिल गई, और उसकी इंटे बिखर गई।

समाजवादी-साहित्य में यह दिखलाया जाता है कि किस प्रकार मजदूरों की उत्पत्ति उन किसानों से हुई जो किसी न किसी कारण से अपनी खेती छोड़ कर भाग कर शहर में कमाई करने के लिए मजदूर हुए। गौस लाँ के मुँह से उसका विवरण सुन लीजिये—'बेचारे सुबह से पकड़ लिये जाते थे, शाम को छुट्टी मिलती थी, कुछ खाने को पा गये तो पा गये, नहीं तो भूखे ही लीट जाते थे। आखिर सब के सब माग खड़े हुये। कोई कलकत्ता गया, कोई रंगून। अपने बालकों को भी लेते गये।'

बलराज की मा श्रीर मनोहर की बीबी बिलासी चरावर पर श्रपने जानवरों को चरा रही थी, इतने में गौस खाँ पहुँचा, श्रीर उसने उससे कहा कि वह श्रपने जानवरों को निकाल ले जायँ।

विलामी—क्यो निकाल ले जाऊँ ? चराबर सारे गाँव का है। जब सारा गाँव छोड़ देगा तो हम भी छोड़ देगे ?

गौस खाँ—जानवरों को ले जाती है कि खड़ी-खड़ी कानूत वघारती है।

विलाधी ने हटने से इन्कार किया, नतीजा यह हुआ कि गौध खाँ ने सब जानवरों को कानी हीद भिजवा दिया, और जब विलाधी ने इसका विरोध किया तो गौस के ि छिलगुं श्रो ने उसे जोर से धक्का दिया, श्रीर वह जमीन पर गिर पड़ी। विलासी इसी हालत में वहाँ पर पहुँची, जहाँ उसके पति श्रीर पुत्र काम कर रहे थे। मनोहर खून का घूँट पी कर रह गया, किन्तु रात को वह उठा, श्रीर जाकर गड़ासे से गौस खाँ का काम तमाम कर दिया। इस काम में बलराज ने भी उसका साथ दिया था, किन्तु वह श्रकेले थाने पहुँचा श्रीर सब दोष श्रपने ऊपर ले लिया। इस हत्या के सम्बन्ध में बलराज तो खैर गिरफ्तार हुआ ही, श्रन्थ कई व्यक्ति, यहाँ तक कि प्रेमशंकर गिरफ्तार हो गये। प्रेमशंकर बाद को श्रपने चचा की कोशिश से छूट गये। हिरासत में बैठ कर

श्रापस में जो वार्तालाप होता है, उससे किसान का intellectual या पढ़े लिखे वर्ग पर क्या विचार है, यह ज्ञात होता है। कादिर प्रेमशंकर से कह रहा है—इतनी उम्र गुजर गई, सैकड़ों पढ़ें लिखे श्रादिमयों को देखा, पर श्राप को छोड़ कर कोई ऐसा न मिला जिसने हमारी गर्दन पर छुरी न चलाई हो। विद्या की सारी दुनिया बडाई करती है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्या पढ़ कर श्रादमी श्रीर भी छली-कपटी हो जाता है। वह गरीबों का गला रेतना सिखा देती है..।

प्रेमशंकर चाहते ह कि अदा से उनका पुनर्मिलन हो जाय। किन्तु -अद्धा समस्तती है कि उनसे मिलने में ऋषर्म है, ऋौर अधर्म के भय से उसका हृदय कॉप उठता है।

प्रेमशंकर —यह शङ्का कैसे शान्त होगी।
श्रद्धा — त्राप जान कर मुक्तसे क्यों पूछते हैं।
प्रेमशंकर — तुम्हारे मुँह सुनना चाहता हूँ।
श्रद्धा — प्रायश्चित्त से।

प्रेमशंकर—वही प्रायश्चित जिसका विधान स्मृतियों में है ? अद्धा—हाँ, वही ।

प्रमशंकर—क्या तुम्हे विश्वास है कि कई निदयों में नहाने से, कई निकार के जलाने से, घृष्णित वस्तुओं के खाने से, ब्राह्मणों के खिलाने से मेरी अपवित्रता जाती रहेगी ? खेद है कि तुम इतनी विवेक शील होकर इतनी मिथ्यावादिनी हो।

नतीजा यह हुआ कि दोनों में मेल न हुआ। अदा के लिए शास्त्र -चचन श्रकाट्य थे। अदा के रूप में इम सनातन-धर्मकी एक कट्टर स्त्री को देख सकते हैं।

डाक्टर प्रियनाथ चोपड़ा के रूप में प्रेमचन्द ने एक ऐसे डाक्टर -को चित्रित किया है जो अपने विज्ञान को रुपयों के कारण धनी के हाय बेच देता है। जब गौस लॉ की लाश चीर फाड के लिए चोपडा के पास गई तो उन्हें लाश देल कर पूरा विश्वय हुआ कि यह एक व्यक्ति का काम है, एक ही बार में काम तमाम हुआ है, किन्तु जब ज्ञानशङ्कर ने घुमाफिरा कर उनको गायत्री देवी के यहाँ से बराबर आमदनी की आशा दिखलाई, ५०० रपये का पारितोषिक, १०० रोज फीस, साल में हजार दो हजार मिलते रहने की आशा दिलाई, फिर पुलिस की खुशनुद्री मिलने की उम्मीद हुई तो डाक्टर चोपड़ा ने यह राय दे दी कि कई आदिमयो ने मिल कर गौस लॉ को हत्या की।

जंब मनोहर ने देखा कि उसके इकबाल करने पर भी गाँव के सब श्रन्छे श्रादमी फॅसे हुये हैं, श्रीर श्रन्त तक उन्हे सजा होती दिखाई पड़ी, तो उसे बहुत श्रात्मरलानि हुई, श्रीर उसने उघेड़ बुन मे पड़ कर श्रात्महत्या कर ली। मनोहर की श्रात्महत्या से विलासी को बहुत कच्छ पहुँचा, वह श्रव घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। गौस लॉ की जगह फैजुल्ला जो व्यक्ति नियुक्त हुआथा, वह उससे भी खरात्र था। माल गुजारी, लगान देने की लोगों में सामर्थ्य नहीं थी। फैजुल्ला ने सख्ती करनी शुरू की, किसी को चौपाल के सामने धूप में खड़ा करता, किसी को मुश्कें कस पिटवाता। दीन नारियों के साथ और भी पाशविक व्यवहार किया जाता, किसी की चूड़ियाँ तोड़ी जाती, किसी के जूडे नोचे जाते। इन अत्याचारों को रोकने वाला अब कौन था ? यहाँ पर प्रेमचन्दजी ने एक ऐसा मन्तन्य किया है जो उनके सम्बन्ध में यह जो कहा जाता है कि वे साहित्य में गाधीबाद के प्रतिनिधि हैं, इसे सन्देह मे डाल देता है। वे कहते हैं 'सत्याग्रह में अन्याय को दमन करने की शक्ति है, यह सिद्धान्त भ्रान्ति पूर्ण सिद्ध हुआ। 'इस प्रकार वस्तुवादी होने के नाते छन्होने तथ्य का सही-सही , चित्रण कर दिया; श्रौर यह दिखा दिया कि गाँव वाले यद्यपि सत्य ।पर ढटे रहे, किन्तु उनकी हालत दिन व दिन विगड़ती गई। फिर भी

इसके बाद ही जब फैजुल्ला सारे गाँव पर बेदखलीका दावा दायर करता हैं, उस समय जो घटना होती है, उसमें प्रेमचन्द वस्तुवाद से इटते हुये भाववाद मैं गिरते नजर ह्याते हैं। एकाएक जब मुकदमें का फैसला होने ही वाला है, उस समय पहले के सुक्खू चौधरी जो इस समय साधु बने हुये हैं, श्राते हैं, श्रीर गाँव वालों की श्रोर से राया देकर सब हिसाब वेवाक कर देते हैं। -साधारण जीवन में ऐसी बात नहीं होती। केवल इतना ही नहीं. उन्होंने इस स्थान पर सुक्खू के श्रीर भी कत्त व्य दिखाये हैं। वे फैजुल्ला के एक पिछलगुये कर्तार की श्रोर रूपये की एक थैली फेक देते हैं। कर्तार ने थैली को ध्यान से देखा, वह रुपयो से भरी हुई थी। चौधरी ने कहा-दिख तो तेरे भाग में धन है या नहीं ! तेरा मन इतना पापी हो गया कि तू सोना भी छुये, तो मिट्टी हो जायेगा। यैली छूकर देख ले श्रमी ठीकरी हुई जाती है/।'-कर्तार ने डरते-डरते थैली उठाई, किन्तु उसके छूते ही एक श्रत्यन्त विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। रुपये ठीकरे हो गये। कहना न होगा यहाँ पर प्रेमचन्द बिल्क्स तिलस्म में चले जाते हैं।

प्रेमशंकर पक्का पैटी बुजुं आ परोपकारी ढंग का बुद्धिवादी जीव है। उसकी हालत अजीव है। उसके सामने कोई कार्यक्रम नहीं है, समाज के रोग की उसे अनुभूति है, किन्तु उसका स्वरूप क्या है, उसका निदान क्या है, इसे वह नहीं समक्ता, नतीजा यह है कि वह एक सदिन्छाओं का गहर होते हुये भी अपाहिज और अकर्मण है। मनोहर की आत्महत्या की बात सुनकर वह जेल के फाटक पर जाता है, किन्तु वहाँ पुलिस के प्रधान अफसर ने जेल से निकल कर कहा, तुम्हीं ने शेष अपराधियों को बचाने के लिए आत्महत्या कराई। इस तिरस्कार से वे विचार-मझ हो गये। प्रेमचन्द ने यहाँ प्रेमशंकर के विषय में लिखा है 'अभी कुछ समक्त में न आता कि जीवन का क्या लक्ष्य बनाया जाय।' हम आगे भी उनके चरित्र को देखेंगे।

जब भी कोई अञ्छा काम होता है तो उसके नाम से धोखेबाज लोग कमाते खाते हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न का फायदा उठा कर सैयद ईजाद हुसेन ने एक इत्तहादी यतीमखाना खोल खा है। इसमें उन्हीं की पुत्री, दो भान्जियाँ, दोनों बहनों के पुत्र आदि थे, किन्तु इस यतीम खाने के नाम पर वे खूब कमाते खाते थे। गायत्री देवी के स्टेट में सनातन-धर्म महासमा हुई, उसमें ईजाद हुसेन तशरीफ ले गये, श्रीर ५००० कमा कर लीटे। उन्होंने स्वय सफलता की छुंजी का इन शब्दों में वर्णन किया है—'तकरीर पर तो जिन्दगी का दारोमदार है। न किसी के नौकर न किसी के गुलाम। बस दुनिया में कामयाबी का नुस्खा है तो वह शतरंजवाजी है। श्रादमी जरा लस्सान (वाकचतुर) हो, जरा मदु मसनारा (मनुष्य चरित्र विशेषज्ञ) हो, श्रीर जरा गिरहवाज (पट्टी पढ़ाने वाला) हो, वस उसकी चॉदी है। दोलत उसके घर की लोड़ी है।'

रायसाइन कमलानन्द ने एक अन्तर्राष्ट्रीय सगीत-सम्मेलन निमंत्रित किया। इसका कुल खर्च पॉच साढ़े पॉच लाख बैठता था। इस पर ज्ञानशङ्कर ने आपित की। रायसाइन ने एक न सुनी। उसने रायसाइन को मलानुरा कहा कि वह वारिसो का कुछ नहीं सोचते, तो इस पर उन्होंने और भी जलीकटी सुनाई। अन्त तक रायसाइन ने उनसे यह पूछा कि उन्होंने यह जो गायत्री के स्टेट में कृष्णलीला आदि फैला रखी है, और स्वयं कृष्णभक्त हो गये हैं, उसका असली उद्देश्य क्या है। रायसाइन ने पूछा—नुमने यह जाल किसके लिए फैनाया है।

शानशङ्कर—गायत्री के लिए। रायसाहेब—तुम उससे क्या चाहते हो ! ऐसी कर दी थी कि यद्यपि सामने रहते तो वह श्रनुभव नहीं करती थी, किन्तु ज्ञानशंकर के चले जाने के बाद उसको एक-एक च्च्या काटना दुस्तर हो गया था। गायत्री इसी विकलता की दशा में कभी ज्ञानशङ्कर के दीवानखाने की श्रोर जाती, कभी ऊपर, कभी नीचें, कभी बाग में, पर कहीं जी न लगता, वह गोपिकाश्रो की विरह-व्यथा की अपने वियोग दुख से तुलना करती है, सूरदास के उन पदों को गाती जिनमें गोपिकाश्रों का विरद्द वर्गान किया गया है। ऐसी हालत मे जब ज्ञान-शङ्कर का पत्र पहुँचा तो उसने श्राग में घी का काम किया, श्रीर उसने शानशङ्कर को तार दिया 'मैं आ रही हूँ।' श्रीर शाम की गाड़ी से मायाशङ्कर को साथ लेकर बनारस चली। बनारस में ज्ञानशङ्कर ने कृष्णलीला की रचना की। स्वयं कृष्ण बने श्रीर गायत्री राधा बनी'। श्रन्तिम नतीजा यहाँ तक हुन्रा कि गायत्री त्रात्मसमर्पण कर ज्ञान-शक्कर को कुष्ण समक कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। ज्ञानशक्कर ने उसको तुरन्त उठा कर छाती से लगा लिया । ऐसे समय में अकस्मात कमरे का द्वार घीरे से खुलता है, श्रीर विद्या श्रन्दर कदम रखती है। विद्या ने काफी भला-बुरा कहा। गायत्री रोने लगी। ज्ञानशङ्कर ने विद्या के सामने ही गायत्री को बहकाने की चेष्ठा की, किन्तु सफल नहीं हुये। गायत्री पर इन सव वातो का यह ऋसर पड़ा कि उसने लिया अब सारी जायदाद कहीं अर्थेश कर अलग जा कर बेठेगी। उसने यह तय किया कि ज्ञानशङ्कर के लड़के मायाशङ्कर को सारी जाय-दाद दे। बाकायदा इवन श्रादि के साथ गायत्री ने मायाशङ्कर को गोद ले लिया। विद्या को इस बात से बहुत ही चोट लगी, श्रौर वह बीमार पड़ गई। इसी हालत में उसने विष खा लिया श्रीर मर गई।

गायत्री श्रीर ज्ञानशकर'के बीच मन मुटाव रहने लेगा, ज्ञानशंकर इर समय यह शंकित रहते थे कहीं ऐसा न हो कि राय साहब 'इंघर धान दें, श्रीर सब मामला पलट जाय, इसलिए वे गायत्री की चिट्टियाँ भी लोल कर पढ़ लेते। वे यथा साध्य गायत्री को स्त्रियों से मिलनेजुलने का, भी श्रवसर न देते। ये बाते गायत्री पर खुल गई, श्रीर उसने
एक दिन ज्ञानशकर से इन बातों का- जवाब तलब किया, ज्ञानशकर
बात बनाकर बच गये। फिर भी उन्होंने यह जो कोशिश की कि
नायत्री को फिर से इन्ज्यालीला श्रीर राघा, के नाम से फसाया जाय,
उस में वे श्रसफल रहे। श्रद्धा श्रीर गायत्री में इन दिनो बहुत मेलजोल बढ़ा, श्रीर गायत्री दिल खोलकर श्रद्धा से बातचीत करती थी।
गायत्री ने श्रन्त तक यह श्रनुभव किया कि उसी में कुछ विकार
था, तभी ज्ञानशंकर उसको इस प्रकार हर मामले में उल्लु बनाने
में समर्थ हुश्रा। उसने श्रद्धा से कहा—मच्छर के डंक से संबक्तो ताप
श्रीर जुड़ी नहीं श्राती। यह बाह्य उत्तेजना केवल भीतर के विकार
फो उभाइ देती है। ऐसा न होता तो श्राज एक भी स्वस्थ प्राणी
दिखाई न देता। सुक्तमे यह विकृत पदार्थ था—इत्यादि।

इस उपन्यास में अन्त में ज्वालासिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा जिस मनोवृत्ति के कारण दिया, उसमें गाधीवादी असहयोग की छाप स्पष्ट है। उनकी स्त्री शीलमिण कहती है — पहले जब वे इस्तीफा देने की चर्चा करते, तो में समस्तिती थी काम से जी खुराते हैं। राजी न होती थी। लेकिन इन तीन वर्षा में मुसे अनुभव हो गया कि इस नौकरी के साथ आत्म-रच्चा नहीं हो सकती। जाति के नेतागण प्रजा के उपकार के लिए जो उपाय करते हैं, सरकार उसी में, विझ डालती हैं.। नेताओं ने देश को दिस्त्रता के चंगुल से छुड़ाने के लिए जो चर्खों और कर्मों की व्यवस्था की, सरकार उसमें बाधा डाल रही है। स्वदेशी कपड़े का प्रचार करने के लिए दूरानदारों और प्राहकों को समस्ताना अपराध ठहरा दिया गया है। नशे की चीजों का प्रचार कम करने के लिए नशेवाजों और ठेकेदारों से, कुछ कहना-सुनना भी अपराध है। अभी पिद्धले सालों जब यूरोप में

लहाई हुई थी तो सरकार ने प्रजा से कर्ज लिया। कहने को तो कर्ज था, पर असल में जनरी टैक्स था। अधिकारियों ने दीन-दिर प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार किये, तरह तरह के दनान डाले, यहाँ तक कि उन्हें अपने हल-बैल नेचकर सरकार को कर्ज देने पर मजबूर किया। जिसने इन्कार किया, उसेतो पिटनाया था कोई सूठा इल्जाम लगा कर पिटना दिया। बाबू जी ने अपने इलाके में किसी के साथ सख्ती नहीं की। कह दिया जिसका जी चाहे कर्ज दे, जिसका न जी चाहे न दे। नतीजा यह हुआ कि और इलाके में तो लाखों रुपये नस्त हुये, इनके इलाके से बहुत कम मिला। इस पर जिले के हाकिम ने नाराज होकर उनकी शिकायत कर दी। उनसे यह ओहदा छीन लिया गया। दर्जा घटा दिया गया। जन मैंने यह हाल देखा तो आप ही जिद करके इस्तीका दिलना दिया।

ज्ञानशंकर की मानसिक श्रवस्था विगइती ही गई। गायत्री उससे फिरन्ट थी, वह सोचती थी 'मैंने श्रपनी श्रात्मा की, कम की, नियमों की हत्या की श्रीर एक सती-साध्वी स्त्री के खुन से श्रपने हाथों को रंगा, पर प्रारब्ध पर विजय न पा सका...इत्यादि।

हाईकोर्ट ज्योंही दशहरे की छुट्टियों के बाद खुला, अपील दायर हो गई। फिर शहादतें तलब हुई। विसेषर साह, प्रियनाथ चोपड़ा आदि ने बयान उलट दिये। आगे चल कर हसका नतीजा यही हुआ कि सब आभियुक्त बरी हो गये।

जब मायाशङ्कर को ऐशवर्य में तैरते हुये देखा तो उसके सहपाठी श्रीर साथ के खेलने वाले तेजशङ्कर श्रीर पद्मशङ्कर (प्रमाशङ्कर के लड़ के) बहुत जलने लगे, श्रीर उन्होंने चाहा कि मन्त्र के जोर से सब ऐशवर्य प्राप्त किये जाँय। तदनुसार इन दोनों ने कई दिन तक एक तन्त्र-प्रन्थ से कुछ मन्त्र दृढ़ निकाले, श्रीर उनको कंठस्य किया, इनको यह ख्याल हो गया कि मन्त्र के कारण वे श्रमर हो चुके हैं। मन्त्र

जगाने के चालीसवें दिन श्रमावस्या की रात को वे रंनान कर नदी किनारे बैठे श्रीर मन्त्र का जप करने लगे। रात्रि के श्राखिरी हिस्से में सहसा तेजशङ्कर बोल उठा—जय भैरवी की। पद्मशङ्कर ने भी कड़क कर कहा—जय भैरवी की।

तेजशङ्कर—तलवार हाथ में ले लो मैं सिर कुकाये हूँ। पद्म-नहीं, पहले तुम चलास्रो मैं सिर कुकाता हूँ।

श्रन्त में तेजशङ्कर ने तलवार हाथ में ली, उसे तौला, दो तीन-बार पैतरे बदलें, श्रोर तब जय भैरव की कह करपद्मशङ्कर की गर्दन पर तल-चार चलाई। हाथ भरपूर पड़ा, तलवार तेज थी, लिर धड़ से श्रलग जा गिरा, रक्त का फौबारा छूटने लगा। तेजशङ्कर ने बहुतेरा मन्त्र पाठ किया, किन्तु कोई नतीजा नही हुश्रा। श्रन्त में उसने निराश होकर वही तलवार श्रपने गले पर फेर दी। नतीजा यह हुश्रा कि वह भी मर गया।

गायत्री भी मर गई। ज्ञानशङ्कर की उच्चाकां ता तृत न हुई थी, वे राजसमा के जुनाव के लिए खड़े हुये, और वड़ी दौड़-भूप के बाद उसमें सफल भी हुये। इघर प्रेमशङ्कर ने एक आश्रम-सा खोल रखा था, जिसका नाम प्रेमाश्रम था। प्रेमशङ्कर भी लोगों के कहने पर खड़े हुये थे, और वे बिना अधिक दौड़भूप किये सफल हो गये। जब ज्ञान- शङ्कर को यह बात जात हुई तो अपनी बुद्धि और कीशल पर फिर सन्देह हुआ। इसके बाद इस पुस्तक में यह दिखलाया गया है कि प्रेमशङ्कर कौंसिल में सुधार के प्रस्ताव आदि रखते रहे।

मायाशहर के श्रट्ठारहवें साल की पूर्ति के उपलक्ष्य में श्रयीत उनको वालिग होकर श्रपनी रियासत पर श्रिधिकार प्राप्ति के उपलक्ष्य में एक बहुत वड़ा उत्सव मनाया गया। इस श्रवसर पर मायाशह्वर ने एक गएक श्रपने सब श्रिधिकार त्याग दिये। गर्वनर के सामने ही माया-

शक्कर कहते हैं-- 'विश्व सज्जनो, मुक्ते यह मिथ्याभिमान नहीं है कि मैं इन इलाको का मालिक हूँ। पूर्व संस्कार श्रीर सौभाग्य ने मुक्ते ऐसी पवित्र उन्नत श्रीर दिव्य श्रात्माश्रो की सत-संगति से उपकृत होने का श्रवसर दिया है कि श्रगर यह भ्रम, यह ममत्व एकच्या के लिए भी मेरे मन में श्राता तो मैं श्रपने को श्रघम श्रीर श्रचम्य समसता। भूमि या तो ईश्वर की है, जिसने इसकी सुध्टि की, या किसान की, जो ईश्वरीय-इच्छा के श्रनुसार उसका उपयोग करता है। राजा देश की रचा करता है, इसलिए उसे किसानों से कर लेने का श्रिधकार है, चाहे प्रत्यच्च रूप में ले या उससे कम आपत्तिजनक न्यवंस्था करे। श्रगर किसी श्रन्य वर्ग या श्रेगो को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, श्रधिकार के नाम पर किसानों को श्रपना भोग्य-पदार्थ बनाने की स्वच्छन्दता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कलंक चिह्न समफना चाहिये .. मेरी धारणा है कि मुक्ते किसानो की गर्दनो पर त्रपना जुल्ला रखने का कोई ऋधिकार नहीं है...। मैं श्राप सब सजनों के सम्मुख उन श्रिधकारों श्रीर स्थत्वो का त्याग करता हूँ जो प्रथा, नियम श्रीर समाज व्यवस्था ने मुक्ते दिये हैं। में अपनी प्रजा को अपने अधिकारो के बन्धन से मुक्त करता हूँ, वे न मेरे श्रसामी हैं, न मैं उनका तालुकदार हूं। वह सब सजन मेरे मित्र है, मेरे भाई है, आज से वे अपनी जोत के स्वयं जमीदार है . ! मैं बैरिस्टर डाक्टर इरफान ग्रली से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी इस विषय मे सहायता करें श्रीर जाब्ते श्रीर कानून की समस्याश्री के तय करने की न्यवस्था करे।...

ज्ञानशङ्कर को मायाशङ्कर के इस त्याग से बहुत ही दुख पहुँचा।
'जो तिमजिला भवन मैंने एक युग में श्रविश्रान्त उद्योग से खड़ा
किया, वह च्यामात्र में इस मॉित भूमिस्य हो गया, मानो उसका '
आस्तित्व न था, उसका चिह्न तक नहीं दिखाई पड़ता।..सम्पत्ति,

मान, श्रिषकार किसी का शौक नहीं। इनके निन्दा भी श्रादमी असि एहता है, बल्क सच पूछो तो सुख इनसे मुक्त होते में है एशोक यह है कि में श्रल्पाश में भी इस यश का भागी नहीं बन सकता।... प्रारम्भ ने कैसा ग्रुस श्राघात किया। श्रव क्यों जिन्दा रहूं...हाँ विद्या, मैंने तेरे साथ कितने श्रत्याचार किये, त् सती थी, मैंने तुमे पैरो तले रौंदा ।' जीवन की घटना सिनेमा चित्रों के सहश्य उनके सामने मूर्तिमान हो गई।...उनके मन ने प्रश्न किया क्या मरने के सिवाय कोई उपाय नहीं है नैराश्य ने कहा नहीं कोई उपाय नहीं है। वह घाट के एक पीलपाये पर जाकर खड़े हो गये। दोनों हाथ तौंते, जैसे चिह्निया पर तौलती है। पर पैर न उठे। मन ने कहा, द्यम भी प्रेमाश्रम में क्यों नहीं चले जाते ? ग्लानि ने जवाब दिया, कौन मुंह लेकर जाऊ, मरना तो नहीं चाहता, पर जीऊँ कैसे ? हाय मैं जबरन मारा जा रहा हूं। यह सोचकर शानशङ्कर जोर से रो उठे...। वे एक श्रचेत श्रन्य दशा मे उठे श्रीर गंगा में कृद पड़े। शीतल जल ने हृदय-दाह को शान्त कर दिया।

प्रेमाश्रम चलता रहा। किसी न किसी रूप में ज्वालासिह, इर-फानश्रली श्रादि सभी इससे संयुक्त रहते हैं।

^ X X

'प्रेमाश्रम' प्रेमचन्द का दितीय उपन्यास है। यह बताया गया है 'कि 'प्रेमाश्रम हिन्दी का ही नहीं, भारत का पहला राजनैतिक उपन्यास है', ' किन्तु इस कथन में कुछ श्रत्युक्ति है, क्यों कि इसके बहुत पहले विकमचन्द्र ने 'श्रानन्दमठ' की रचना की थी। श्रवश्य 'श्रानन्दमठ' श्रीर 'प्रेमाश्रम' की विषयवस्तु में विभिन्नता है। 'श्रानन्दमठ' में केवल विदेशी शासक के 'विरुद्ध संशाम या संघर्ष की बात श्रुमाफिरा कर वर्णित

है, किन्तु 'प्रेमाश्रम' में विदेशी-शासन के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ उसी के समान्तराल में चलने वाले दूसरे संघर्ष श्रर्थातं जमींदार किसान के संघर्ष की बात भी दिखलाई गई है। इस प्रकार 'प्रेमाश्रम' का कथानक राजनैतिक दृष्टि से 'म्रानन्दमठ' के कथानक से कहीं श्रधिक विस्तृत तथा वास्तविक जीवन का श्रधिक श्रव्छा दर्पेश है, क्यों कि जब से भारतवर्ष में विदेशी-शासन का प्रारम्भ हुआ है, तब से ये दो संवर्ष ऋर्यात् विदेशीपूँ जीशाही के विरुद्ध संवर्ष श्रीर साथ ही साथ श्रीर श्रपने यहाँ के जमीन्दार तथा पूँजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष साय-साथ चल रहे हैं। जब 'श्रानन्दंमठ' के साथ हम 'प्रेमाश्रम' की तुलना कर रहे हैं, तो एक बात श्रीर बता दें, वह यह कि 'आनन्दमठ' में गोरे हतो शत्रु के रूप में चित्रित हैं ही, साथ डी साथ भारत के मुसलमान भी शत्रु के रूप में चित्रित हैं। इम इस विषय में व्योरे में जाने का साइस नहीं कर सकते, किन्तु संदोप में यह देख लेना अनुचित न होगा कि इस विषय में बंगला को मातमाषा भानने वाले बंगाली-मुसलमान इस सम्बन्ध में क्या सोचते हैं। शमशुलश्रानम खाँ नामक बंगला लेखक का कहना है कि वंकिम साहित्य में हिन्दू-मुसलमान दोनों के चित्र श्रगलबगल खींचे गये हैं। हिन्दू चरित्र तो स्वर्गीय चरित्र से उद्धासित होकर सुमेर के उच शिखर पर शोभायमान होता है, किन्तु मुसलमानों का चित्र अतर कर गम्भीर पिकल पाताल-पूरी में पहुंच जाता है। 'श्रानन्दमठ' में ही 'बन्देमातरम्' गीत श्राता है, इसके सम्बन्ध में बाद में मुसलमानों ने जो यह नारा बुलन्द किया है कि इसमें बुतपरस्ती की गई है; वह कहाँ तक उचित है, उसके विचार का स्थान यह नहीं है, किन्तु वंकिम साहित्य में मुसलमानों का चित्र हिन्दुश्रों के मुकाबिले में निकृष्ट दिखलाया गया है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मोहमदी १३५१ कार्तिक

वंकिमचन्द्र के सामने हिन्दू-मुसलिम एकता का कोई प्रश्न नहीं था। इसके विपरीत प्रेमचन्द श्रपने विराट-साहित्य में एकाघ श्रपवाद के श्रातिरिक्त प्रत्येक श्रवसर पर हिन्दू मुसलमान एकता के प्रवल उपासक के रूप में हिंगोचर होते हैं। इस उपन्यास में भी वे यह दिखलाते हैं कि एक तरफ कादिर खाँ श्रीर बलराज तथा मनोहर श्रादि का हिन एक है, श्रीर दूसरी तरफ गौस खाँ, ज्ञानशङ्कर तथा हिन्दू-मुसलमान हाकिमों का हित एक है। वे इस उपन्यास में यह भी दिखलाते हैं कि हिन्दू-मुसल-मान एकता के नारे का दुरुनयोग भी होता है। सैयद इजाद हुसेन इसी प्रकार हिन्दू-मुखलमान एकता का नारा देकर अपना उल्लू सीघा करते हुये दिखलाये गये हैं। प्रेमाश्रम इस प्रकार, भारतवर्ष का पहला राज--नैतिक उपन्यास तो नहीं है, किन्तु यदि यह कहा जाय कि इसके पहले हिन्दी में ही नहीं बँगला में भी वग संघर्ष को प्रधान उपजीव्य बनाकर कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। श्रवश्य केवल वर्ग-संघर्ष को केन्द्र बना फर उपन्यास लिखने पर ही वह उपन्यास श्रेष्ट नहीं हो जाता, सबसे पहले तो इमें इस बात को देखने जाँचने की जरूरत है कि लेखक की रचना उपन्यास हो भी पाई या नहीं । यदि कोई उपन्यास श्रीर दृष्टियों से ऊचे दर्जें की रचना न हो, किन्तु वर्ग-संघर्ष को केन्द्र बना कर लिखा गया हो, तो उससे केवल उस रचना के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि लेखक Subjectively श्रयीत द्रष्टगत रूप से प्रगतिशील है। इससे अधिक नहीं। अगले पृष्ठों में हम देखेंगे कि प्रेमाश्रम कहाँ तक सफल उपन्यास रहा है।

प्रमाश्रम की कथा श्रारम्भ जिस प्रकार जमींदार के चपरासी गिरघर महाराज के द्वारा घी के लिए रुपये बाटने से होता है, वह गाँव के जीवन से श्रमिशों के लिए एक सुपरिचित बात है। लखनपुर की रंगभूमि पर मनोहर, दुखरन भगत, सुक्खु, गिरघर, विलासी, बलराज, कल्लू, कादिर, गौस खाँ, इपटसिंह, बिसेसरसाह, बिलासी श्रादि

जितने भी पात्र तथा पात्रियाँ हैं, वे सभी बहुत साधारण चरित्र है। लेखक ने इनका बहुत ही सजीव चित्र खीचा है। प्रेमचन्दजी ग्राम-जीवन से बहुत श्रन्छी तरह परिचित थे, इसीलिए इन चरित्रों के वर्णन को पढ़ने से ऐसा जात होता है कि लेखक ने जो कुछ आखों से प्रत्यच् किया था, उसी को लिख भर दिया, फिर भी कथानक का जिस तरह गुम्फन किया गया है, श्रौर एक-एक चरित्र हमारे सामने जिस प्रकार खुलता जाता है, वह लेखक के कृत्तित्व का परिचायक है। जमींदार तथा उनके कारिन्दों का मनमाना, दौरे के नाम पर श्रफसरों के साथ गाँवों पर चपरासियों तथा छोटे नौकरों के टिड्डी दल का दूर पड़ना, उनकी ज्यादती, उनकी चोरी श्रौर सीनाजोरी, साहकारों की लूट, श्रौर श्रपनी बारी में श्रफसरों के द्वारा साहकारो की लूट, हिंसा ऋहिंसा—ये सभी बाते इस उपन्यास में श्रपना जौहर दिखाती हैं। किसानों की दयनीय दशा का जितना श्रन्छी तरह बोध इस उपन्यास से होता है, उतना बीसियों समाजवादी ट्रस्टों से नहीं हो सकता। ग्राम-जीवन से ग्रानभिज्ञ पाठक भी गाँव वालो के जीवन की समस्याश्रो से भली-भाँति परिचित हो जाता है। यही लेखक की बढाई है। प्रेमचन्ट के पहले किसी भी हिन्दी लेखक ने प्राम-जीवन का ऐसा चित्र नहीं खींचा। कुछ लोगों मे ग्राम-जीवन को एक प्रकार का स्वर्ग करके समझने, कल्पना करने की प्रवृत्ति है। किन्तु प्रेमचन्द यह दिखलाते हैं कि यह स्वर्ग केवल ऐसे लोगों की कल्पनाश्रों में है, । श्रमल में किसानो का जीवन बहुत ही दुख श्रौर , बेबसी का जीवन है। बलराज जो यह कहता है कि 'किसी का दिया खाते हैं, कि किसी के घर माँगने जाते हैं, श्रपना तो एक भी पैसा नहीं छोड़ते, तो इम क्यों घोंस सहे यह बात तो ठीक है, बहुत तर्क संगत है, किन्तु जमींदार कारिन्दा तथा सरकारी चपरासियों के आगे, यह तर्क चलता कव है ! वहाँ तर्क की गुंजाइश ही कहाँ है ? वहाँ

तो केवल जनरदस्ती है, वर्ग स्वार्थ है, श्रत्यन्त घृणित, नग्न वर्ग स्वार्थ-जिसके पीछे सरकार का वरदहस्त, उसका बल, युगयुगान्तर के कुसंस्कार तथा धर्म श्रीर सदाचार की धारणा है। बलराज का तर्क नहीं चलता। उधर से जनरदस्ती ही जनरदस्ती होती है। वेगार चलती है, मार पडती है, श्रदालत के जरिये से भी नये-नये जुल्म ही होते हैं। बलराज खुद ही हिरासत में ले लिया जाता है। फिर किसी प्रकार छूटता है। वह नवयुवक है, उसने समाजवादी रूस के सम्बन्ध में सुन रखा है, मन ही मन वह यह कहता है कि जब रूस में मजदूर किसानों का राज्य है, तो यहाँ क्यों मनमानी सह । श्रन्त में एक दिन उसकी मां का श्रपमान होता है। पृष्ठ-भूमि में आर्थिक कारण है, किन्तु ऊपर से भावुकता की सतह पर यह कारण ही निकलता है। अब तक जो गाड़ी खड़ी थी, वह आगे - खिसक पड़ती है। वह लाठी लेकर भदला लेने के लिए विद्वल हो जाता है, किन्तु उसका पिता मनोहर इससे भी कही भयकर बात अपने मन में ठान चुका है, वह अर्थपूर्या तरीके से आज्ञामूलक इगित करता है। बलराज रक जाता है। रात को बाप बेटा मिल कर गौस खाँ का काम तमाम कर डालते हैं, फिर मनोहर जाकर थाने में हाजिर हो जाता है। गाँव के बहुत से त्रादमी बंध जाते हैं. तथा मनोहर ने जो अपने बेटे को बचाने के लिए इकबाली गवाह बनना स्वीकार किया था, वो बलराज भी फस जाता है।

Individualistic action या वैयक्तिक आतंकवादी हमला कान्तिकारी विद्रोह का प्रथम सोपान है। उसे कोई भले ही बुरा कहे— श्रीर जिस समय जब आन्दोलन सम्भव है, और जारी है, उस समय उसको बुरा कहना भी चाहिये, उस समय वह निश्चितरूप से हानिकर है,—किन्तु प्रारम्भिक युग में जिस समय एक जाति या वर्ग ऑगड़ाई लेकर अपने सताने वाले के विश्व श्रा रहा है, उस समय यह सोपान

एक अपरिहार्य ऐतिहासिक सोपान है। किसान इस सोपान में किसी एक जमीन्दार को, उसके कारिन्दे को या चपरासी को मारता है, रात में चोरो से उसके घर में आग लगा देता है, इत्यादि, मजदूर इस सोपान में किसी पूँजीपित को, मैनेजर को, फोरमैन को मारता है, या मशीन तोड़ डालता है, मानो इन निर्जीव मशीनों ने ही इसका कुछ बिगाड़ा हो। 'प्रेमाश्रम' में इम किसानों को इसी सोगान में देखते हैं। इसके आगे जो जन-सगठन का सोपान है, जिसमें विज्ञान-सगठित तरीके से विद्रोह करते हैं, उसका इस उपन्यास में पता नहीं है। इम यह नहीं कहते कि प्रेमचन्द के लिए इस बात की मजबूरी थी कि वे किसानों के सब सोपानों को इसी पुस्तक में दिखला देते, ऐसा बिलकुल नहीं। इम तो केवल एक तथ्य की और पाठक की दृष्टि आकर्षित कर रहे हैं।

स्वामाविकलप से बलराज-मनोहर की इस वैयक्तिक किया का जो परिणाम होना था वह हुआ। गाँववाले और भी बुरी तरह दवा दिये गये। जिस बिलांसी को धक्का देने के कारण गौस खाँ की जान गई, वही बिलासी बाद को इससे कहीं अधिक अपमानित हुई। इसी प्रकार सब गाँववालों का पहले से अधिक अपमान हुआ। फैजुल्लाह नाम से जो नया कारिन्दा आया, वह गौस खाँ से बढ़ कर बदमाश निकला। इससे यह भी स्वट्ट कर दिया गया कि असल में दोषी पद्धति है न कि कोई विशेष व्यक्ति। स्वामाविक रूप से इसमें समाधान की ओर भी इंगित है, और वह इगित यह है कि ,पद्धति को नष्ट करना चाहिये, उसके एक व्यक्ति को मारने से कुछ लाभ सम्भव नहीं।

गाँव वालों पर फैजुल्लाह जुल्म करने लगा, फिर भी लगान वस्त नहीं हुन्ना। दूसरे शब्दों में लगान बन्दी हुई, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुन्ना। गाँव-वालों की प्रतिरोध-शक्ति पहले से घटी हुई थी, इसलिए उनको लगान-बन्दी के कारण और भी कष्ट उठाना पहा। इस स्थान पर प्रेमचन्द चिद् कर लिख देते हैं—'सत्याग्रह में ऋन्याय

को दमन करने की शक्ति है, यह खिद्धान्त भ्रमपूर्ण खिद्ध हुआ।" इस दृश्य पर टीका करते हुये डाक्टर रामविलास लिखते हैं—"यदि प्रेमाश्रम सम्वत् १६७८ में न लिखा जाकर बारह वर्ष बाद लिखा गया होता, तो भी शायद वह इसी वाक्य में समाप्त हो जाता, परन्तु, प्रेमचन्द को उसे सुलान्त बनाना था, उनका स्रादर्शनाद संघर्ष के इस कटु परिणाम के लिए तैयार न था। दूसरे शब्दों में उस समय. की जनता विना इस आदर्शवाद के मुलम्मे के इस नम-यथार्थता को देखने के लिए तैयार न थी। प्रेमचन्द ने अपने युग की माँगों के श्रनुसार उसे सुखान्त बना दिया है।" डाक्टर साहब के इस कथन से यह व्विन निकलती है मानो प्रेमचन्दजी को इसका असली समाधान ज्ञात था, उन्होंने केवल उस समय की जनता की माँग के श्रनुसार श्रागे यह दिखलाया कि श्रामियुक्त श्रापील से छूट जाते हैं, मायाशंकर रियासत त्याग देता है, इत्यादि; किन्तु इमें इसमें बहुत भारी सन्देह है। कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे यह अनुमान किया जा सके कि वे इस कटु-परिगाम रूपी उलमान को मुलमाने के व्यवहारिक क्रान्तिकारी रूप से परिचित थे। शायद डाक्टर साहेब यह सममते हैं कि इस प्रकार उन्होंने प्रेमचन्द की बड़ी प्रशसा की है, किन्तु यदि यह प्रशंसा है तो निन्दा क्या है। यह तो समम में श्रा सकता है कि प्रेमचन्द को स्वयं मायाशङ्कर के हृद्य परिवर्तन वाला सुमाव पसन्द था, इसलिए उन्होंने इस घारणा के वशवर्ती होकर बाद का हिस्सा लिखा है। इसे इम मले ही श्रव्यवहारिक तथा स्वाप्रिक कहें, किन्तु इससे प्रेमचन्द के artistic enterity अर्थात् कला सम्बन्धी सचाई पर अाँच नहीं आती, किन्तु यदि डाक्टर साहब की बात मानी जाय, तब तो प्रेमचन्द कोई कान्तिकारी या प्रगतिशील

<sup>🐧</sup> प्रे॰ बा॰ प्र॰ द्रह

लेखक नहीं, बल्कि जनता की गलत धारणाश्रों के इशारे पर नाचने वाले टकैया-लेखको में हो जाते हैं। जिस कलाकार में कलात्मक सचाई नहीं है, जो अपनी अनुभूतियों के प्रति वकादार नहीं है, जो श्रपनी श्रनुभूतियों का गला घोंट कर कंलम उठाता है. उसके लिए 'टकैया' शब्द कोई बहुत भदा नहीं है। इसके श्रतिरिक्त प्रेमचन्द की सारी रचनाश्रों की सम्मिलित गवाही यही है कि प्रेमचन्द इसी प्रकार के सुलमाव को पसन्द करते थे। 'गोदान' में जो एक नई प्रवृत्ति है, उसके सम्बन्ध में हम बाद को ब्रालोचना करेंगे, किन्तु ब्रापनी ब्रान्य - सब रचनाश्रो में उनका रूप 'प्रेमाश्रम' में दृष्ट-रूप ही है। ऐसी हालत में डाक्टर साहेब की यह त्रालोचना केवल काल्पनिक है। ब्रवश्य डाक्टर साहेब ने उद्धृत मन्तव्य उनकी प्रशंसा में ही किये हैं, किन्तु हम देख चुके कि किस प्रकार इस तरह की प्रशंसा उनकी सबसे बंडी 'निन्दा हो जाती है। इम डाक्टर साहेब के सम्बन्ध में श्रलबत्ता यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो मन्तव्य किये हैं तथा उन्होंने जिस प्रकार से जहाँ कोई प्रशंसनीय बात नहीं हैं, वहाँ प्रेमचन्दजी की प्रशंसा की है, उसमें भ्रवश्य वे श्रपने समय की जनता की माँग के द्वारा परिचालित हुये हैं, न कि निस्पृह, शुभ्र, स्वच्छ, पच्पातहीन श्रालीचक-दृष्टि से, जैसा कि उन्हे होना चाहिये था।

मायाशङ्कर ने श्रपनी श्रष्टारहवीं वर्ष गाँठ पर रियासत को त्यागते हुये तथा किसानो में सारी जमीन बाँटते हुये जो व्याख्यांन दिया है, वह निलकुल श्रसम्भव नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति, या कोई दो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करें, किन्तु इससे सामाजिक समस्या—किसान के शोषणा की समस्या इल नहीं होती। फिर भी यह कहना कि मायाशङ्कर के चरित्र की सृष्टि प्रेमचन्दजी के दिमाग में ही हुई, यह गलत होगा। पूरी बात तो यह है कि मायाशङ्कर—के चरित्र की सृष्टि प्रेमचन्द के दिमाग से कहीं पहले गाँधीजी के दिमाग में हुई, श्रौर

उससे भी पहले श्रन्य श्रनेक स्वाप्तिक-समाजवादियों के दिमाग में हुई। जिस समय प्रेमाश्रम हिन्दी संसार में श्राया है, उस समय का वातावरण मायाशहर की कल्पना से श्रोतप्रोत था। यह कल्पना इतना प्रवल-रूप धारण कर गई थी कि वह रक्त-मॉस-मय शरीर-धारी मनुष्य से श्रिषिक वास्तिवक हो गई थी। सच बात तो यह है कि इन वर्षों में निरन्तर इस कल्पना के ऊपर व्यवहारिक, वैज्ञानिक समाजवादियों के हारा चोट किये जाने पर भी वह श्रभी तक बहुत कुछ वास्तिवक बनी हुई है, श्रीर लाखों व्यक्ति यह समसते हैं कि इस प्रकार का हृदय परिवर्तन सम्भावना के दायरे में है। नव-नव रूप में, कहीं श्रमवाल की श्राधिक योजना के रूप में कहीं रंगा के स्वर्गराज्य के रूप में वह हमारे सामने श्राती जा रही है।

फिर वह तो गॉषीवाद का वह युग था, जब वह बिल्कुल एक छत्र था। ऐसी हालत में यदि एक वस्तुवादी कलाकार के नाते प्रेमचन्ड जी उस प्रवाह में बह गये, श्रोर उस कभी न कार्यस्प में परिण्त होने वाले श्रादर्श को वास्तिवक करके समक्त लिया, श्रोर उसमें श्रपनी कल्पना से रंग डाल कर मायाशङ्कर की सृष्टि कर दी, इसमें कोई श्राश्चर्य नहीं है। यदि प्रेमचन्दजी मायाशङ्कर तथा इसी प्रकार के श्रन्य चरित्रों की सृष्टि श्रपने साहित्य में न करते, तो वे श्रपने थुग के प्रति सच्चे न रह पाते। उस हालत में सम्भव है कि उनका समाजवाद वर्ग-संघर्ष पर श्रिषक निखरा हुश्रा होता, सिद्धान्त दृष्टि से उनमें कोई नुक्स न निकाल पाता, किन्तु वे श्रपने युग के प्रतिनिधि कलाकार नहीं हो पाते। जब युग ही ऐसा था, जिसमें श्रिषकाश सोचने वाले लोग मायाशङ्कर की वास्तिवकता में विश्वास करते थे, श्रीर उसी विश्वास पर श्रपनी राजनीति श्रीर श्रर्थनीति का निर्माण करते थे, यही नहीं इसी धारणा पर वहा से वहा त्याग करते थे, उस हालत में मायाशङ्कर का चरित्र विल्कुल हवाई नहीं है। जैसे धार्मिक चारतों में एसभी की सेन्ट फासिसी, बुद्ध या महाशीर मले ही दो चार न्यक्ति हों, किन्तु वे न तो असम्भव हैं, और न अवास्तविक, उसी प्रकार मायाशक्कर को भी समफना चाहिये। अवश्य जिस समय मायाशक्कर को सामने रख कर कोई यह दावा करेगा—Eureka यूरेका—यही समाधान, है, तो वह दूसरी बात हो जायेगी, किन्तु यहाँ तो केवल मायाशक्कर कहाँ तक उस युग में वास्तविक था, इसी की बात हो रही है।

यद्यपि प्रेमाश्रम में प्रेमचन्दजी हिन्दी-उपन्यास-चेत्र मे एक नये युग का प्रवर्तन करते हैं, किन्तु फिर मी इसमें वे सम्पूर्णरूप से तिलस्मी श्रीर ऐयारी उग्न्यासों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। कई जगह तो बहुत खटक जाता है, श्रीर एक श्रवास्तिवकता का वातावरण उत्पत्न हो जाता है। राय कमलानन्द को ज्ञानग्रह्धर जहर देते हैं, वे जहर को जहर जान कर मी खाते ही चलें जाते हैं, यह फिर भी गनीमत है, किन्तु इस युग में लेखक ने पद्मशङ्कर श्रीर तेजशङ्कर का जिस प्रकार श्रन्त कराया है, वह तिलस्म के ही चेत्र में पहुँच जाता है। यों तो दृद्धने पर छोटी-मोटी त्रृटि मिलेगी, किन्तु सब मिला कर इस उपन्यास में हिन्दी संसार के लिए एक बहुत बड़ी श्राशा का संचार किया। कहानी कहने की दृष्टि से यह उपन्यास शायद बहुत अचकोटि के उपन्यासों में न गिना जा सके, बँगला मे कम से कम एक दर्जन लेखक उसी युग में इनसे श्रव्छी कहानी कहनेवाले मौजूद थे, किन्तु जिस प्रकार उन्होंने गरीबों के जीवन को, उसके वर्ग-सवर्ष मूलक पहलू को दिखलाया है, वैसा कोई भी भारतीय लेखक न दिखा सका था।

## रंगभूमि

शहर श्रमीरों के रहने श्रीर कय-विकय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन श्रीर विनोद-की जगह है। उसके मध्यमाग में उनके लड़कों की पाठशालायें हैं श्रीर उनके मुकदमे-बाजी के श्रखाड़े होते हैं, जहाँ न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के श्रावपास गरीबों की बस्तियाँ होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती है। स्रदास इसी बस्ती का रहने वाला एक श्रन्था है। वह सड़क पर भीख माँगता है, कभी-कभी धनियों की गाड़ियों के पीछे दूर-दूर तक दौड़ता है। एक दिन जान सेवक नामक एक उदीयमान ईसाई पूँ जी-पति उसी सड़क से श्रपने फिटन पर जा रहे थे, स्रदास उसके पीछे-पीछे दौड़ा, यहाँ तक कि दौड़ते-दौड़ते वह इसी जान सेवक के चमड़े के गोदाम तक दौड़ गया।

यह सुरदास एक जमीन के दुक हैं का मालिक है, जिस पर जानसेवक लट्टू हो रहें हैं कि उसे किसी तरह ले लिया जाय और उस पर
सिगरेट का कारखाना खोल दिया जाय, किन्तु उन्हें शुरू में यह नहीं
मालूम होता कि यही सुरदास उस जमीन के मालिक हैं। इसिलये
जानसेवक उसका बहुत अनादर करते हैं। मिसेज सेवक तो उसका
मजाक उड़ाती है। वह अजीब तरीके से कह बैठती है—तेरे मगवान
ने तुमे अन्या क्यों बना दिया ! इसीलिए कि तु भीख माँगता फिरे !
तेरा मगवान बड़ा अन्यायी है—इत्यादि। अन्ते के सामने ही माँ वेटी
में धार्मिक तकरार शुरू हो जाती है। लड़की सोफिया कुछ स्वतंत्र
विचार वाली है, वह सुरदास के इस उत्तर को पसन्द करती है कि अपने
पाप सब को मोगने पड़ते हैं, मगवान का इसमें कोई दोष नहीं।

सोफिया माँ से कह बैठती है—यह रहस्य मेरी समक्त में नहीं श्राता। अगर प्रभु ईस ने अपने किंघर से हमारे पापों का प्रायश्चित्त कर दिया, तो फिर सारे ईसाई समान दशा में क्यों नहीं हैं ! अन्य सतवालिम्बयों की भाँति हमारी जाति में भी अभीर-गरीन, अञ्छे-बुरे, लगाँड़े-जूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है ?

इसी प्रकार मॉ-बेटी तथा सूर्यास में बातचीत हो रही थी, इतने में जानसेवक को यह ज्ञात हो गया कि वांछित जमीन इसी सूरे की है। वस उनका रुख बदल गया। वे नम्र भाव से बोले—क्यों सूरदास, यह जमीन तुम्हारी है ?

जानसेवक ने बहुतेरा स्रदास को कायल किया किन्तु, स्रदास अपने बाप-दादों की जमीन को बेचने को तैयार नहीं हुआ। इस जमीन में वर्तमान समय में गाँव भर के जानवर चरते थे, साथ ही स्रदास ने भील से जोड़ कर पाँच सौ रुपये कर लिये थे, जिनसे वह सममता था कि शीन्न ही इस जमीन पर एक धर्मशाला तथा क्प के स्थापना कर सकेगा। जब स्रदास भीलमंगे की तरह जानसेवक के यहाँ गया था उसने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था, सोफिया के जिद करने पर भी मिसेज सेवक ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था, उल्टा उसे बिना कारस खरी-खोटी सुना रही थी।

स्रदास अपने कोपड़े में अकेला रहता था, हाँ उसके साथ मिट्टू नामका एक छोटा-सा लड़का रहता था। यह उसका मतीजा था। माँ-वाप दोनों जब से प्लेग में मर चुके थे, तब से उसके पालन पोषण का भार स्रदास ही पर था। इसी लड़के पर उसका सारा प्रेम मानो केन्द्रीभूत हो गया था। अपने हाथ से रोटी बना कर उसे खिलाता और भीख के पैसे से गुड़ आदि मँगा कर उसे मना मना कर खिलाता था। भीख माँगना, इस लड़के का पालन पोषण करना, अपने लिये तथा इस लड़के के लिए खाना पकाना तथा शाम को मन्दिर के चत्रूतरे पर वैठ कर श्रौर लोगों क साथ मजन गाना, यही उसका काम था।

सोिपा और उसकी माँ में अक्सर धार्मिक-विषयों पर वाद-विवाद हो जाया करता। मिसेज सेवक धार्मिक मामलों में बहुत असिहण्या थी। वह अक्सर सोिपया पर तरह-तरह के लांछन लगाती। एक दिन वह सकती कह बैठी कि सोिपया को ईस् के नाम से घृणा है।

सोफिया बोली—मैं उन पर दृदंय से श्रद्धा रखती हूँ।

-त् भूठ बोलती है।

— प्रगर दिल में अद्धा न होती तो जवान से कदापि न'कहती।
मॉ बोली— तुमे यह विश्वास है कि वही तेरा उद्धार करेंगे।
सोकिया—कदापि नहीं। मेरा विश्वास है कि यदि मेरी मुक्ति हो

साफिया—कदापि नहा। मरा विश्वास है कि याद मरा मुक्ति है। निक्रितो मेरे कर्मी से होगी।

इसी प्रकार बात बढ़ गई, श्रीर मिसेज सेवक ने यहाँ तक कहा दिया कि इस प्रकार की किचार वाली स्त्री के लिए घर में कोई स्थान नहीं है। इस पर सोफिया के दिल में बहुत चोट लगी, श्रीर मन में कोई स्थान निश्चित किये किना हाते से बाहर निकल गई। उस घर की वायु उसे श्रब दूषित मालूम होती थी। वह न्यमन होकर एक हवेली के सामने भजन सुनने के लिए खड़ी हो गई। इतने में उसी हवेली के हाते के श्रन्दर एक खररेल के मकान में श्राग लग गई। जब तक लोग उघर दौड़े, श्रान्त की ज्वाला प्रचएड हो गई। सारा मैदान जगमगा उठा। सब लोग श्राग बुक्ताने दौड़े। इघर श्रान्त शान्त नहीं हो पायी थी कि दूसरी तरफ से श्रावाज श्राई दौड़ो-दौड़ो श्रादमी डूव रहा है। एक श्रादमी वावली में डूब रहा था। सोफिया उघर जाना ही चाहती थी कि उसने एक श्रादमी को पानी का डोल लिए फिसल कर जमीन पर गिरते देखा। चारो श्रोर श्रान्त शान्त हो गई थी, पर जहाँ वह श्रादमी गिरा था, वहाँ आग अब तक बड़े वेग से धधक रही थी। श्राग्न ज्वाला विकराल में ह खोले उस मनुष्य की ओर लपकी। सोफिया विद्युतगति से ज्वाला की तरफ दौड़ी, श्रीर उस श्रादमी को खींच कर बाहर निकाल लाई। यह सब कुछ पल-मात्र में हो गया। उस ध्यक्ति की जान बच गई, लेकिन सोफिया का कोमलगात श्राग की लपट से भुलस गया। वह ज्वालों के घेरों से बाहर श्राते ही श्रचेत होकर गिर पड़ी।

सोफिया ने तीन दिन तक आँखें नहीं खोलीं। चौथे दिन प्रातःकाल उसने आँखें खोली तो अपने को कुँवर भरतिसह के कमरे में पाया। उसे यह भी मालूम हुआ कि उसने कुँवर भरतिसह के लड़के विनयिस् का जीवन बचाया था। कुँवर भरतिसह तथा उनकी स्त्री रानीसाहिता और लड़की इन्दु सोफिया की सेवा में स्वयं तैनात थे। इसके अतिरिक्त नौकर चाकर तथा डाक्टर ये तो थे ही। इन्दु से सोफिया की बहुत गहरी मित्रता हो गई, और जब सोफिया कुछ अच्छी हुई तो उसने यह बताया कि धामिक मतभेदों के कारण वह घर से एक तरह से निकाल दी गई है, और वह घर लोटना नहीं चाहती।

जन जानसेवक को यह खबर दी गई कि इस हालत में तुम्हारी लड़की यहाँ पड़ी हुई है तो जानसेवक ने फौरन सोचा कि इस बहाने से कुँवर भरतसिह से जान-पहचान हो जायगी, यह अञ्झी बात है क्योंकि एक तो सिगरेट की कम्पनी के लिए अवश्य ही वे कुछ शेयर खरीदेंगे, अप्रीर दूसरे कुँवर साहन का दामाद म्यनिसिपिलटी के सर्वेसर्वा हैं, इसलिए वे सूरे की जमीन को किसी न किसी कान्नी पेंच में डाल कर दिला सकते हैं। जन सोफिया ने विनयसिह की जान बचाई तो इतनी तो इन लोगों से उम्मीद की ही जा सकती है।

यद्यपि सूरदास ने पड़ोसियों की भलाई की दृष्टि से अपनी ज़मीन नहीं बेची थी, किन्तु फिर भी इस कारण मुहल्लेवाले उसके साथ कोई विशेष रियायत नहीं करते थे। मुहल्ले के लड़के अक्सर सुरदास का डंडा छीनकर माग जाते थे। इस पर कमी किसी लड़ के को चीट श्रा जाती तो उस लड़ के के मा-बाग उसी को मना-बुरा कहते हैं। इसी प्रकार एक बार एक लड़ के को चीट लग गई तो उसकी माँ श्राकर बोली— श्रव तुम्हें घमंड हुश्रा है। मोल माँगते हो, फिर मी लाज नहीं श्राती, सब की चरावरी करने को मरते हो। श्राज मैं लहू का घूर पीकर रह गई, नहीं तो जिन हाथों से तुमने उसे ढ केला है, उसमें लूका लगा देती।

इसी प्रकार श्रवसर सूरे पर श्राफन श्राती, किन्तु वह जमीन बेचने पर तैयार न होता था। एक बार जब बहुत श्रामान हुश्रा तो उसने जमीन बेचने की सोची, किन्तु जब वह चमड़े के गोदाम में जानसेवक के एजेन्ट ताहिरश्रली के पास पहुँचा, तो उसके हरादे बदल गये। कहाँ तो वह जमीन बेचने गया था, कहाँ वह कह बैठा—मिया साहव वह जमीन तो बाय-दादों की निशानी है, मला मैं उसे वय या पट्टा कैसे कर सकता हूं। मैंने उसे धर्म-काज के लिए सकला कर दिया है।

ताहिर श्रली का जीवन भी श्रजीव था। उनके बाप ने तीन शादियाँ की थीं। पहली की से ताहिर श्रजो थे, दूनरी से माहिर श्रली श्रीर जाहिर श्रली श्रीर तीसरी से जाविर श्रली। ताहिर श्रली धेर्यीज श्रीर विवेशी मनुष्य थे। तिता का देहान हाने पर धान भर तो रोजगार की तलाश में मारे-मारे फिरे। कहीं मनेशीखाने को मुहरिंशे मिल गई, कहीं किसी दवा बेननेवाले के एजेन्ट हा गये, कहीं चुद्वी वर के मुंशो का पद मिल गया। रोजानमाज के पावन्द श्रीर नियन के साफ थे। उनकी माँ तो भर चुकी थी। वे स्वयं हराम की कमाई से कोसी दूर भागते थे, किन्तु उनकी विमातायें रिकया श्रीर जैनव राह चलते लोगों से घूम ले लेती थों, श्रीर न मालूम किस-किस उनाय से। जो चमार चमहा बेचने श्राते, उनसे वे चमहा पीछू कुछ ले लेती थी। बव गाँव के लोगों को यह श्रात हुशा कि स्रादान नाराज होकर जमीन

बेचने गया है तो जिस श्रीरत के व्यवहार के कारण स्रदास इस प्रकार नाराज हुआ था, वह जैनब श्रीर रिक्रया के पास पहुँची कि वे ताहिर श्रली पर इस बात का श्रसर डार्ले कि ज़मीन न विक पावे। इस बहाने से इन स्त्रियों ने उस गॅवार स्त्री से कुछ रुपये जट लिये। इघर जब ताहिर श्रली श्राया तो वे श्रसली बात न बताकर यह कहने लगीं कि चमार लोग श्रापस में बात कर रहे थे कि साहब ने ज़मीन ली तो खून की नदी बह जायेगी। जैनब ने कहा—खूदा के कहर से डरता हूं। वेकसों की श्राह क्यों सिर पर लूँ।

इस पर ताहिर श्रली ने कहा कि मैं तो कारिन्दा मात्र हूँ, साहब की तरफ़ से कारवाई करूँ गा। इस पर जैनब ने मुँह बनाकर कहा— यहाँ तो तुम्ही हो, साहब तो नहीं बैठे हैं। वह तो भुस में श्राग लगा कर तमाशा देखेंगे, श्राई गई तो तुम्हारे सिर जायेगी। इस पर कब्जा तुम्हे करना पड़ेगा। मुकदमे चलेंगे तो पैरबी तुम्हे करनी पड़ेगी। ना भह्या, इस श्राग में कूदना नहीं चाहती।

इस पर रिक्या ने श्रीर नमक मिचं लगा कर कहा—मेरे मैके में किसी एक कारिन्दे ने किसी एक कारतकार की ज़मीन निकाल ली थी, दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ ग्रया। किया उसने जमींदार ही के हुक्म से, मगर बला श्राई उस गरीब के सिर। दौलतवालो पर श्रज़ाब भी नहीं पड़ता। उसका बार भी गरीबों पर ही पड़ता है। हमारे बच्चे रोज ही नजर श्रीर श्रासेव की चपेट में श्राते रहते हैं, पर श्राज तक कमी नहीं सुना कि किसी श्रंशेज़ के बच्चे को नजर लगी हो। उन पर बलीयात का श्रसर नहीं होता।

ताहिर श्रली इन बातों से डर में श्रा गया। धर्म का मुख्य स्तम्में भय है। श्रिनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिये, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा-पाठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा। स्सिजिदे खाली नजर श्रायेगीं, श्रीर मन्दिर वीरान।

जान सेवक ने कुँवर मरतिंद्द के हाथ श्रपने कारखाने के पचास हजार के शेयर बेच दिये। इसके बाद उसने सोचा कि कुँवर सांहव के दामाद चतारी के राजा महेन्द्रकुमार सिंह पर चारा डाला जाय। इस बीच में सोफिया कुँवर मरतिस्ह के यहाँ ही पड़ी रही। चतारी के राजा साहब के साथ मेल-जोल बढ़ाने में जान सेवक का उद्देश्य सूरे की ज़मीन को हथियाना था। घर में श्रवसर इस बात पर चर्चा रहती कि सोफी को घर लाया जाय। मिसेज़ सेवक इस पर यह कहती, मुक्ते इसकी कोई फ़िक नहीं है, प्रभु मसीह की द्रोही मेरे यहाँ स्थान नहीं पा सकती।

जानसेवक का एक मात्र पुत्र प्रमुसेवक बोला—गिरजे न जाना ही श्रगर प्रमु मसीह का द्रोही बनना है, तो लीजिये श्राज से मैं गिरजे न जाऊँगा।

'इस पर मिसेज सेवक बहुत सुमलाई, श्रौर जानसेवक ने बीच में पड़ कर कहा—प्रभु तुम मेरे सामने श्रपनी माँ का निरादर नहीं कर सकते। इसके बाद जानसेवक ने बेटे को श्रलग ले जाकर सममाया— तुम सोफी श्रौर श्रपनी माता की भाँति भ्रम में पड़े हुये हो। क्या तुम सममते हो कि मैं श्रौर मुक्त जैसे श्रौर हजारों श्रादमी जो नित्य गिरजे जाते हैं, भजन गाते हैं, श्राँखे बन्द करके ईश प्रार्थना करते हैं, धर्मा- तुराग में दूवे हुये हैं ! कदापि नहीं। श्रगर श्रव तक तुम्हें नहीं मालूम है तो श्रव मालूम हो जाना चाहिये कि धर्म केवल स्वार्थ संगठन है। सम्भव है तुम्हे ईसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समकते हो पर मुक्ते तो यह भी विश्वास नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा है, जितनी किसी मामूली फकीर के प्रति। उसी प्रकार फकीर भी दान श्रौर च्रमा की महिमा गाता फिरता है, परलोक के सुखों का राग गाया करता है। वह भी उतना ही त्यागी, उतना ही दीन, उतना ही धर्मरत है। लेकिन इतना श्रविश्वास होने

पर भी मैं रिववार को सी काम छोड़ कर गिरजा श्रवश्य जाता हूँ। न जाने से श्रपने समाज में श्रपमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा श्रसर पड़ेगा। फर श्रपने ही घर में श्रशान्ति फैल जायेगी। मैं केवल तुम्हारी माता की खातिर ही श्रपने ऊपर यह श्रत्याचार करता हूँ। तुमसे भी मेरा यही श्रनुरोध है कि व्यर्थ का दुराग्रह न करो। तुम्हारी माता कोध के योग्य नहीं, दथा के योग्य हैं।

श्रपनी विमाताश्रों के काँसे में श्राकर जब ताहिर श्राली ने जान-सेवक से यह कहा कि उसे स्रदास की जमीन वाले कागड़े से श्रलग रहा जाय तो परम धार्मिक बननेवाली मिसेज़ सेवक ने यह कहा—जब श्रापको ईश्वरीय कोप का इतना भय है तो श्रापसे हमारे यहाँ कामं नहीं हो सकता।

ताहिर-मुक्ते हु,जूर की खिदमत से इन्कार थोड़े ही है।

मिसेज सेवक—श्रापको इमारी प्रत्येक श्राज्ञा का पालन करना होगा चाहे उससे श्राप खुश हों या नाखुश। इम श्रपने कामों में श्रापके खुदा को इस्तच्चेप न करने देंगे।

ताहिर श्रली निरुत्तर हो गये। बेचारे श्रपनी स्त्री के सारे गहने बेच कर खा चुके थे। श्रव एक छल्ला भी न था। श्रन्त में व्यायत कठ से उसने कहा—हजूर का नमक खाता हूँ, श्रापकी मर्जी मेरे लिए खुदा के हुक्म का दर्जा रखती है। किताबों में श्राका के खुश रखने का वही सबाब लिखा है, जो खुदा को खुश करने का है। इजूर की नमक हरामी करके खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा।

जानसेवक — हाँ अब आप सीधे रास्ते पर हैं। जाहये, अपना काम कीजिये। धर्म और ज्यापार को एक तरा जू में तौलना मूर्खता है। धर्म-धर्म है, ज्यापार-ज्यापार, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं। संसार में जीवित रहने के लिए किसी ज्यापार की जरूरत है, धर्म की नहीं। धर्म तो न्यापार का शृंगार है। वह धनाधीशों को ही शोमा देना है। खुदा श्रापको समाई दे, श्रवकाश मिते, घर में फोलत् क्यये हों, तो नमाज पढ़िये, हज कीजिये, मसज़िद चनाइये, कुयें खुदबाइये। यह मजहब है। खाली पेट खुदा का नाम लेना पाप है।

ताहिरश्रली ने मुक कर सलाम किया, श्रीर घर लौट गये।

ने पाँडेपुर की तरफ खाना हो गये। वहाँ उन्होंने सुरदास को जमीन वेंच देने के लिए कहा। राजा साहन ने कहा—जरा यह भी तो साचो कि इस कारखाने से लोगों को नया फायदा होगा। हजारों मज़दूर, मिल्लो, बाबू, मुंशी, लोहार, वहुई श्राकर श्रावाद हो जायेंगे, एक श्रव्छी बस्ती हो जायेंगी, बनियो की नई-नई दूकाने खुल जायेंगी, श्रासपास के किसानो को श्रपनी शाक-भाजी लेकर शहर न जाना पड़ेगा, यहीं खरे दाम मिल जायेंगे। कुजड़े, खटिक, ग्वाले, धोबी, दर्जी सभी को लाभ होगां। क्या तुम इस पुराय के भागी न जनोंगे!

स्रदास — सरकार बहुत ठीक कहते हैं, मुहल्ते की रौनक बढ़ेगी।
वहाँ ताझी शराब का भी तो परचार बढ़ जायेगा, किश्वर्गं भी तो
आकर वस जायेगी। परदेशी आदमी हमारी बहू बेटियों को घूरेगे।
कितना अघरम होंगा। दिहात के किसान अपना काम छोड़ कर मजूरी
के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुरी-बुरी बाते सीखेंगे, अोर अपने बुरे
आचरण गावों में फैलायेंगे। देहातों की लड़कियाँ, बहुये म जूगे करने
आयेंगी, ओर यहाँ पैने के लोभ से अपना घरम विगाड़ेंगो। यहा रीन कं
शहरों में है। मगवान न करे यहाँ वह रौनक हो। सरकार, मुक्ते हस
कुकरम और अधरम से बचायें। यह सारा पाप मेरे सिर पर पड़ेगा।

राजा साहत-नया ये बुराइयाँ तीर्थ-स्थानों में नहीं हैं ?

किन्तु स्रदास न माना श्रीर राजा संहव को वहाँ से हताश होकर लौटना पड़ा।

सोफिया अच्छी हो जाने पर भी कुँचर साहेब की कोठी पर ही पड़ी रही। कुँचर साहब उसे लड़की की तरह मानते थे। विनयसिंह भी कभी-कभी उसके पास चला आता था। दोनों के स्वभाव में तथा जीवन के आदशों में बहुत समता थी। घीरे-घीरे इन दोनों में एक दूसरे की अनजान में प्रेम का उदय हुआ। विनयसिंह के यहाँ प्रभुसेवक भी आया करता था। इन दोनों नौजवानों में खूब छनती थी, क्योंकि प्रभुसेवक का आदर्श भी विनयसिंह से मिलता था। एक दिन भावावेश में आकर विनयसिंह ने प्रभुसेवक से यह कह दिया कि वह सोफिया से प्रेम करता है। बोला—'मैं वह फल खाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए वर्जित है। खूब जानता हूँ, अपने जीवन को नैराश्य की बलिवेदी पर चढा रहा हूँ,' इत्यादि। प्रभुसेवक ने जाकर यह बात सोफिया से कह दी।

सोफिया बोली—वह मुक्ते अपने प्रेम के योग्य समक्तते हैं, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। ऐसे साधु प्रकृति, ऐसे त्याग-मूर्ति, ऐसे सदुत्साही पुरुष की प्रेमपात्री बनने में कोई लजा नहीं...यह वरदान आज मुक्ते मिल गया है, तो यह मेरे लिए लजा की बात नहीं आनन्द की बात है।

प्रमुसेवक-धर्म विरोध के होते हुये भी ?

सोफिया—यह विचार उन लोगों के लिए है जिनके प्रेम वासनाम्रों से युक्त हैं। प्रेम के लिए धम की विभिन्नता कोई बन्धन नहीं है। ऐसी बाधाये उस मनोभाव के लिए हैं जिसका म्रन्त विवाह है, उस प्रेम के लिए नहीं जिसका म्रन्त बिलदान है।

घीरे-घीरे यह बात रानी जाहा वा पर भी खुल गई। उन्होंने फौरन विनय को बुलाकर राजपूताने में रेवा के लिए मेज दिया। विनय के जाते समय प्रमुसेवक से गद्गद केंग्रठ से कहा—केवल देह लेकर जा रहा हूं। द्वदय यहीं छोड़े जाता हूं।

मैरो पासी पांडेपुर का रहने वाला था। वह अपनी स्त्री सुभागी पर ज़ब तब बहुत अत्याचार किया करता था। उसे अपनी माँ पर श्रविचलित श्रदा थी, इस भय से कि कहीं बहू सास को भूखा न रखे, वह उसकी थाली अपने सामने परसा लिया करता थां, श्रीर उसे श्रपने साथ ही निठाकर खिलाता था। बहू ने जरा चिलम भरने में देर की, चारपाई विद्याना भूल गई, या मुँह से निकलते ही उसके पैर दबाने या सिर के जुँये निकालने न श्रा पहुँची तो बुढ़िया उसके सिर हो जाती। खुब गालियाँ देती। श्रीर ज्योंही भैरो दुकान से श्राता एक-एक की सी-सी लगाती। भैरो ताड़ी के नशे में होता या। डंडा-उठा कर सुमागी को मारने लगता। एक दिन इसी प्रकार डडे मारे तो सुभागी घर से निकल गई, सोचा कि कहीं रात बिता लेगी श्रीर फिर सबेरे घर मे आ जावेगी। वह कई घरों मे गई, किन्तु भैरो के हर के मारे किसी ने उसे श्राश्रय न दिया। वह श्राफ़त की मारी स्रदास के यहाँ पहुँची। स्रदास ने फीरन आश्रय दे दिया। जन मैरो को श्रगले दिन इस बात का पता लगा तो उसने सूरदास की बहुत बुरा-भला कहा, किन्तु उसी दिन से सुभागी स्रदास पर स्नेह करने लगी। जब तब वह वहाँ जाती। बात यह है उसके अतिरिक्त उसे कहीं सहानुभूति का व्यवहार नहीं मिलता । भैरो ने कई बार उसे स्रदास के घर से निकलते देखा। भैरो के मित्र जगधर ने भी कई बार सुरदास श्रीर सुभागी को बात करते हुये देख लिया। बस भैरो स्रदास से खार खाने लगा। यहाँ तक कि उसने यह बताना शुरू किया कि स्रदास का चरित्र खरान है। बढ़ते-बढते यह दुश्मनी यहाँ तक बढ़ी कि भैरो ने सुरदास की कोपड़ी में रात को आग लगा दी। भैरो ने केवल आग ही नहीं लगाई बल्क उसने स्रदास की आज

तक की जो कमाई एक पोटलों में रखी हुई थी, उसे भी चुरा लिया। इस पोटली में पॉच सौ राये थे। सूरदास ने इरादा किया था कि इन क्पयों से अपना परलोक बनावेगा।

जगधर को यह जात हो गया कि भैरो ने ही श्राग लगाई है। केवल यही नहीं उसने श्रपनी श्रॉलों से भैरो के पास उस थैली को भी देख लिया था जिसमें स्रदार के रुपये थे। यो तो वह भैरो का मित्र था। यदि भैरो उसका कुछ हिस्सा देता तो उसका धर्म माव न जगता, किन्तु जब भैरो ने इस सम्बन्ध में कुछ भी न कहा तो वह स्रदास के पास पहुँचा श्रीर उससे सारी बात कह सुनाई। स्रदास ने सोचा जो हुश्रा, सो हुश्रा, उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि वह थैली उसकी थी। बोला—'मेरे पास थैली-वैली कहाँ। होगी किसी की। थैली होती तो भील माँगता।' जब जगधर इस प्रकार बाते कर रहा था, उस समय सुमागी भी पहुँची। जगधर ने सुमागी से कहा—देखी श्रपने खसम की करत्त, वेचारे स्रदास को कही का न रखा।

सुमागी ने समका काँसा दे रहा है, पेट की थाह लेना चाहता है, व्यंग से बोली — उसके गुरु तो तुम्हीं हो, तुम्हीं ने मन्त्र दिया होगा।

स्रदास फिर भी कहता ही गया कि थैली मेरी नहीं थी। अन्त में सुभागी ने कहा — अब चाहे वह मुक्ते मारे या निकाले, रहूँगी उसीके घर। कभी तो हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ति पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊँगी।

जानसेवक के कहने सुनने पर प्रमु सेवक एक दिन पांडेपुर यह देखने पहुँचे कि ताहिर श्रली की यह बात कहाँ तक सही है कि गाँव वाले उस पर मार-पीट करने तथा उसे लूट लेने के लिए तैयार हैं। -रास्ते में भैरो श्रीर जगधर मिले, इन दोनो ने गाँव के दूसरे लोगों की चुराई की। प्रमु सेवक ने इस पर ताहिरश्रली से यह कहा कि जहाँ

लोगों में इतनी फूट है, वहाँ सब लोग मिल कर मारने दौड़ते हैं, यह बात समक्त में नहीं आती। प्रभु ने कहा कि ज़रा भी बुद्धिमानी से चलने पर इन लोगों को कृष्व में रखा जा सकता है। इतने में बजरंगी से समना हुआ। प्रभुसेवक ने बनावटी कोघ घारण करके कहा—क्यों के, कल हंगामें में तू भी शरीक था ?

वजरंगी—शरीक किसके साथ था ! मैं श्रकेला था। भूभ सेवक— तेरे साथ स्रदास श्रीर मुहल्ले के श्रीर लोग न थे ! भूठ बोलता है !

वजरगी-- भूठ नहीं बोलता, किसी का दवैल नहीं हूं...

इतने में गाँव के लड़कों ने जब प्रभुसेवक को देखा तो वे पादडी-पादडी चिल्ला पड़े। इघर नायकराम श्रा पहुँचा। उसने कहा—उस पर श्राप क्या विगड़ते हैं ?

प्रभुसेवक - तुम्हारा नाम क्या है ?

नायकराम कुछ तो राजा महेन्द्रकुमार के श्राश्वासन, कुछ विजया की तरंग श्रीर बुछ श्रपनी शक्ति के ज्ञान से उच्छ्खल बना हुश्रा था। उसने लाठी सीघी करते हुए कहा—लट्टमार पांडे।

े बात बढ़ते-बढ़ते बढ गई, श्रीर प्रभुसेवक उस पर पिल पड़ा। इस श्राकिस्मक श्राक्रमण से नायकराम चौषियाँ गया। बाकी लोग खड़े-खड़े देखते रहे। प्रभुसेवक ने जूते की दो तीन ठोकरें मारी थी कि नायक राम जॉब में चोट खाकर गिर पड़ा। इसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर दिया। प्रभुसेवक चले गये। नायकराम बदले की सोचने लगा। स्रदास श्राया श्रीर उसने कहा कि बदले की मावना उचित नहीं, किन्तु. उसकी बात नायकराम ने नहीं सुनी।

प्रभुसेवक ने अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी, किन्तु जान सेवक ने कुछ भी न कहा, केवल मौन-न्यंग श्रीर निरस्कार में उनकी श्राँखें उसकी श्रोर लगी रही। जानसेवक स्वयं पाँडेपुर गये। वे सममा स्वयं कि नायकराम इसका बदला श्रवश्य लेगा। वे सीचे नायकराम के घर पर पहुँचे श्रीर उससे घंटों माफ़ी माँगी। तब जाकर कही नायकराम ने बदले की मावना छोड़ दी। जब वह काम हासिल हो गया, तो जान सेवक ने जमीन वाला काम भी बनाना चाहा। जानसेवक ने एकत्रित गाँववालों से कहा—श्रगर उस जमीन के मेरे हाथ में श्राने से तुम्हारा सोलहों श्राने फ़ायदा हो तो भी तुम हमें न लेने दोगे ?

बजरंगी — हमारा फायदा क्या होगा, हम तो मिट्टी में मिल जायेंगे।

जानसेवक—'मैं दिखा दूंगा, यह तुम्हारा अम है। बतलाश्रो तुम्हें क्या एतराज़ है।' इसी प्रकार वे प्रत्येक से एतराज़ पूछ तो गये और उसका सन्तोषजनक जवाब देते गये। पंडाजी के यात्रियों के ठहरने के विषय में उन्होंने कहा कि यहाँ धर्मशाला बनवा दिया जायेगा। इस ज़मीन पर गाय भैंसे चरती हैं, इसके उत्तर में उन्होंने कहा—श्राहाते में घास चराने का तुम्हें श्राख्तियार रहेगा। श्रभी तुम्हे श्रपना सारा दूध लेकर शहर जाना पहता है, हलवाई तुम से दूध लेकर मलाई, मक्खन, दही बनाता है, श्रीर तुमसे कहीं ज्यादा सुखी है। यह नफ़ा उसे तुम्हारे ही दूध से तो होता है। तुम श्रभी यहाँ मलाई मक्खन बनाश्रो तो लेगा कौन ? जब यहाँ कारखाना खुल जायेगा, तो हजारों श्रादिमयों की बस्ती हो जायेगी, तुम दूध की मलाई बेचोंगे, दूध श्रलग विकेगा। तुम्हारे उपले घर बैठे विक जायेगे।

इसी प्रकार जानसेवक ने प्रत्येक की आपित्त को काट दिया, और यह समक्ता दिया कि यहाँ पर कारखाना खुलने से सबको फ़ायदा है। अब ये लोग सबके सब यह चाहने लंगे कि सुरदास ज़मीन बेच दे। जानसेवक ने घर जाकर प्रभुसेवक से ये सब बाते बताई। सुरदास को यह बात मालूम हो गई कि गाँववाले जमीन दे दिये जाने के पन्न में हो गये हैं [ उसने खुद बजरंगी से पूछा तो बजरंगी ने कहा—तुमको हम यही सलाह देते हैं कि श्रब्छे दाम मिल रहे हैं, जमीन दे डालो | यां न दोगे तो जाब्ते से ले ली जायेगी | इससे क्या फायदा ?

स्रदास—श्रधरम श्रीर श्रविचार कितना बढ़ जायेगा, यह भी मालूम है !

बजरंगी—धन से तो श्रधरम होता ही है, पर धन को कोई छोड़ नहीं देता।

सूरदास — तो तुम लोग अब मेरा साथ नहीं दोगे ! अञ्छी बात है, अगर जमीन गई तो उसके साथ मेरी जान भी जायेगी।

विनयसिंह के जाने के बाद सोफिया, को ऐसा प्रतीत होने लगा कि रानी जाह्नवी उससे खिची हुई है। फिर भी प्रेम क्या-क्या करा सकता है। विनय के पास से रानीजी के पास पत्र श्राते। सोफी ने जब यह देखा कि रानीजी स्वयं डाकिया से बढ़ कर पत्र लेती हैं, तो उसकी यह शक हुआ कि शायद उसके नाम से कोई पत्र आया हो और वह दबा लिया गया हो। एक दिन इस भावना से वह इतनी व्याकल हो गई कि वह रानी के कमरे में चोरी से पहुंच गई, श्रौर विनय के पत्रों को पढ़ने लगी। किसी पत्र में भी इसका कहीं नाम भी नहीं था। पत्रों को पढने से ज्ञान हुआ कि विनय इस समय बड़ी मुसीवर्ते मेल रहे हैं। इसके बाद उसने विनय के नाम से एक पत्र लिखा जिसमें विनय से यह प्रार्थना की कि वे उसे अपने पास बुला लें। पत्र डाल देने के बाद उसे इस बात पर श्रफ़सोस हुश्रा कि उसने इस प्रकार चोरी से पत्र पढ़े। उसने रानीके सामने जाकर रोते हुये अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रानी ने तिरस्कार भाव से कहा-नुम मुक्ते कुतन समकोगी किन्तु मैंने तुम्हें श्रपने घर में रख कर बड़ी भूल की। मैं न जानती थी कि तुम श्रास्तीन का सौंप बनोगी। मैं विनय को ऐसा मनुष्य बनाना चाहती हूं जिस पर समाज का गर्व हो। मैं उसे सपूत बेटा, निश्च्छल मित्र श्रीरू

निस्वार्थ सेवक बनाना चाइती हूँ। मुक्ते उसके विवाह की कालसा नहीं, अपने पोतों को गोद में खिलाने की अभिलाषा नहीं। देश में आत्मसेवी पुरुषों और सन्तान-सेवी माताओं का अभाव नहीं है। घरती उनके बीक से दबी जाती है। मैं अपने बेटे को सचा राजपूत बनाना चाइती हूँ। आज वह किसी रच्चा के निमित्त प्राण दे दे तो मुक्तसे भाग्यवती माता संसार में न होगी।...मेरे कुल का सर्वनाश न करो।

प्रभु सेवक कभी-कभी सोफिया से मिलने ज्ञाता था। एक दिन ज्ञाया तो उसने एक पत्र दिया जो विनय के यहाँ से ज्ञाया था। सोफिया ने इस पत्र को बिना पढ़े ही जाकर रानी को सौंप दिया। रानी ने कहा कि अब तुम अपनी दुर्वलता पर विजय पा चुकी, अब, विनय को एक पत्र लिख दो कि मैं आपको अपना भाई समस्तती हूँ, इसी रूप में इमारा आपका सम्बन्ध रह सकता है। सोफी ने ऐसा पत्र लिखना स्वीकार किया, किन्तु जब वह पत्र लिखने बैठी तो उसे कुछ स्का ही नहीं कि क्या लिखे। उसने सोचा, बिना पत्र पढ़े कैसे पत्रोत्तर दिया जाय। तदन्तुसार वह चोरी से पत्र दृढ़ने चली। इस काम में वह पकड़ गई। रानी ने कहा—'क्या यही सत्य की मीमांसां है!' सोफिया मूछित होकर फर्श पर गिर पड़ी।

बहुत दिनो से मिस्टर क्लार्क मिजिस्ट्रेट सोफिया पर श्रासक्त थे, मिसेज़ सेवक चाहती थी कि यह विवाह हो। श्रन्त तक मिसेज सेवक ने इस विवाह में इतने फायदे देखे कि वह धार्मिक मतभेद को भूल कर सोफिया के पास पहुँची, श्रीर उसको घर वापस ले श्राई।

इन्दु इस पच्च में थी कि स्रदास की जमीन न ली जाय, किन्तु राजा साइब चतारी इस विषय में कोई मत नहीं रखते थे। एक तो जो सोफिया ने विनय की जान बचा कर एइसान किया है, उससे मुक्त होना चाहते थे, दूसरा वे यह सममते थे कि हुक्काम जो चाहेंमे, वह तो होगा ही। क्वार्क को आसक्ति का फायदा उठा कर मिसेज सेवक ग्रीर जान सेवक ने सूरदास की जमीन लेने का निश्चय कर लिया। श्रव राजा साहब क्या करते। नतीजा यह हुग्रा कि उन्होंने सम्मति दे दी।

विनयसिंह जसवन्त नगर में जनता की सेवा में लगा हुशा था। वह श्राने को तो यहाँ लजावश श्रागये थे, पर एक-एक घड़ी एक-एक युग के समान बीत रही थी। पहले उन्होंने यहाँ के कछो को खूब बढाकर माता को पत्र लिखे। उन्हें विश्वास या कि श्रम्माजी मुक्ते बुला लेंगी। पर वह मनोरथ पूरा न हुआ, इतने ही में सोफिया का पत्र मिल गया, जिसने उनके धैर्यं के टिमटिमाते हुये दीपक को बुक्ता दिया। अन उनके चारो स्रोर स्रॅबेरा था। वह इस स्र्वेरे म चारो स्रोर टटोलते फिरते थे, स्रौर कहीं राइ नहीं पाते थे। स्रव उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई निश्चित मार्ग नहीं है, बेमामी की नाव है जिसे एक मात्र तरगो की दया का भरोसा है, किन्तु इस चिन्ता श्रौर ग्लानि की दशा में भी वह श्रपने कत्त व्य का पालन करते जाते हैं। जसवन्तं नगर के प्रान्त में एक बचा भी नहीं है जो उन्हें न पह-चानता हो । देहात के लोग उनके इतने भक्त हो गये हैं कि ज्योहीं वे किसी गाँव में जा पहुँचते हैं सारा गाँव उनके दर्शनो के लिए एकत्र हो जाता है। उन्होंने उन्हे ग्रपनी मदद ग्राप करना सिखाया है। इस पान्त के लोग अब वन्यजन्तुत्रों को भगाने के लिए पुलिस के यहाँ नहीं दौड़े जाते, स्त्रयं संगठित होकर उन्हे भगाते हैं, जरा-जरा सी वात पर श्रदालतो के द्वार नही खटखटाने जाते, पंचायतों में सममौता कर लेते हैं। जहाँ कभी कुये न थे, वहाँ पक्के कुये तैयार हो गये हैं, सफाई की श्रोर भी लोग ध्यान देने लग गये हैं, दरवाजो पर कूड़े-करकट के ढेर नहीं जमा किये जाते । साराश यह कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रव केवल ग्रपने ही लिये नहीं, दूसरों के लिए भी है।...विनय को चिकित्सा का भी अच्छा गान है। उनके हाथो सैकडो रोगी श्रारोग्य लाभ कर चुके हैं। कितने

ही घर जो परस्पर कलह से जिगड़ गये थे, वे फिर श्रावाद हो गये हैं। किन्तु ज्यों-ज्यों वे काम करते जाते थे त्यों-त्यों राज्य के श्रधिकारी वर्ग उनसे बदगुमान होते जाते हैं। उनके विचार में प्रजा दिन-दिन सरकश होती जाती है। दारोगा जी की मुट्टियाँ श्रव गरम नहीं होतीं, कामदार श्रीर श्रन्य कर्मचारियों के यहाँ मुकदमें नहीं श्राते। कुछ हत्थे नहीं चढ़ता, यह प्रजा में विद्रोहात्मक भाव के लक्ष्ण नहीं तो क्या है ?

एक दिन विनय विश्रामार्थ एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने में, एक डाकिया आया जिसने उनसे कहा कि डाकू मेरा पीछा कर रहे हैं, सुमें बचाओ। इतने में पाँच सवार आ पहुँचे। डाकुओं ने डाकिये से रूपये माँगे किन्तु विनय बीच में पड़े, बोले—पहले मेरा काम तमाम कर दो, जब तक मैं हूं तुम्हारा मनोरथ पूरा न होगा।

जब डाकुश्रों ने उसे इस प्रकार निर्भीक पाया, तो वे सहम गये श्रीर बाद को जब मालूम हु आ कि यही विनयसिंह हैं जो प्रजा का उपकार कर रहे हैं, तो वे अपने कृत्य से निरस्न हुये। श्रमल में इस दल के नेता वीरपालसिंह मामूली डाकू न थे, बोले—इस राज्य के कर्मचारियों में न दया है न धर्म। हैं इमारे ही भाई बन्धु, पर हमारी ही गर्दन पर छुरी चलाते हैं। किसी ने जरा साफ कपड़े पहने, श्रीर ये लोग उसके सिर हुये। जिसे घूस न दीजिये, बही श्रापका दुशमन है। चोरी कीजिये, डाका डालियें, घरो मे श्राग लगाइये, गरीबो का गला काटिये, कोई श्राप से न बोलगा। बम कर्मचारियों की सुट्टियाँ गरम करते रिह्ये। दिन दहाड़े खून कीजिये, बेटाग छूट जायेगे। श्रापके बदले कोई बेकसूर फाँसी पर लटका दिया जायगा। कंई परियाद नहीं सुनता। यही समक्त लीजिये कि यह हिसक जन्तुश्रों का एक गोल है। सब के सब मिलकर शिकार करते हैं, श्रीर मिलजुल कर खाते हैं। राजा है वह काठ का उल्लू। उसे विलायत में जाकर विद्वानों में बड़े-बड़े व्याख्यान देने की धुन है। मैंने यह किया, वह किया, बस डींगे मारना उसका काम है। या तो वि

विलायत की सैर करेगा या तो यहाँ अंग्रेजों के साथ शिकार खेलेगा, सारे दिन उन्हों की जूतियाँ सीधी करेगा। इसके सिवाय उसे कोई काम नहीं। प्रजा जिये या मरे, उसकी बला से। वस कुशल इसी में है कि कर्मचारी जिस कल बैठाये, उसी कल बैठिये, शिकायत न की जिये, जबान न हिलाइये, रोइये तो मुंह बन्द करके। इमने लाचार इंकर इस इत्या मार्ग पर पग रखा है। किसी तरह तो इन दुष्टों की आँखें खुलें। उन्हें मालूम हो कि इन्हें भी दर्श देनेवाला कोई है। ये पशु से मनुष्य हो जायें।

विनयसिंह ने समकाया कि रोग का श्रन्त करने के लिए रोगी का श्रन्त करना न बुद्धिसगत है न न्यायसंगत।

वीरपाल—महाराज हम श्रापसे तर्क नहीं कर सकते पर हतना जानते हैं कि तिष, विष ही से शान्त होता है। जन मनुष्य दुष्टना की चरम सीमा पर पहुँच जाता है, उसमें दया श्रीर धर्म लुप्त हो जाता है, उसके लिए केवल एक ही उपाय शेष रहता है, वह है प्राणदराई।

विनय फिर समकाने लगे, इतने में किसी तरफ से बन्दूक की आवाज आई। वीरपालसिंह का गिरोह घोड़ो पर चढ़ कर फौरन हवा हो गया। विनय और डाकिया जसवन्त नगर पहुँच गये। सेवा कार्य में लगे रहने पर भी विनय का मन सोलही आने सोफिया के हर्दिगर्ट पड़ा रहता था। रानी ने लिखा था—'तुमने मेरे साथ और अपने बन्धु औं के साथ दगा की है। मैं तुम्हें कभी ल्मा न कर्लगी। तुमने मेरी अभिलापाओं को मिट्टी में मिला दिया। तुम इतनी आसानी से इन्द्रियों के दास हो जाओंगे इसकी मुक्ते लेशमात्र भी आशका न थी। तुम्हारा वहाँ रहना व्यर्थ है, घर लीट आतो और विवाह करके आनन्द स भाग विलास करो। मिस सोफिया की मगनी मिस्टर क्लार्क से हो गई, और दो चार दिन में विवाह भी होने वाला है। यह इसलिए लिखनी हूं कि तुम्हें सार्पया के विषय में किसी तरह अम न रहे ....।'

अपनी माता की आँखों में शिर गया साथ ही सोफी ने भी दगा की, यह सोच कर विनय के मन में प्राण्यांत का विचार उत्पन्न हुआ। उसने इसी आवेश में सोफी को कोसते हुये, एक पत्र लिखना चांहा। वह पत्र के मजमून को सोचता और करवटें बदलता। इतने में रियासत का एक अफसर आया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत पूछने-पाछने पर पुलिस ने उसे यह बतलाया कि वीरपालसिंह ने यहाँ से तीन मील पर सरकारी खजाने की गाड़ी लूट ली है, और एक सिपाही की हत्या कर डाली है, पुलिस को यह सन्देह हैं कि यह संगीन वारदात विनयसिंह के हशारे से हुई है। विनयसिंह ने कहां यह घोर अन्याय है, किन्तु पुलिस अफसर ने बताया कि डाकिये का ही ऐसा बयान है। दो सिपाहियों ने विनय के हाथ में इथकड़ी डाल दी, उन्हें घोड़े पर स्वार कराया और जसवन्तनगर की राजधानी को ले चले।

विनयमिंह छः महीने से जेल में पड़े थे। एक दिन उनको ऐसा शत हुआ कि उनकी कोठरी की दीवार कोई खोद रहा है। थोड़ी देर में दीवार खोदकर वीरपालसिंह सामने आया। वीरपाल ने कहा कि आप यहाँ से चले चलें।

विनय—जन तक न्यायालय मुक्ते मुक्त न करे, मैं यहाँ से किसी तरह जा नहीं सकता।

वीरपाल—यहाँ के न्यायालयों से न्याय की आशा रखना चिहिया से दूघ निकालना है। इस सबके सब इन्हीं श्रदालतों के मारे हुये हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया था। मैं अपने गाँव का मुखिया था, किन्तु मेरी सारी जायदाद केवल इसलिए जब्त कर ली गई कि मैंने एक असहाय युवती को इलाकेदार के हाथों से बचाया था। उसके घर में वृद्धा माता के सिवाय और कोई न था। हाल ही विधवा हो गई थी। इलाकेदार की कुदृष्टि उस पर पड़ गई, और वह युवती को उसके घर से निकाल ले जाने का प्रयास करने लगा। मुक्ते टोह मिल गई।

रात को ज्योंही इलाकेदार के आदिमयों ने वृद्धा के घर में घुसना चाहा, में अपने कई मित्रों को लेकर वहाँ जा पहुँचा, और उन दुष्टों को मार कर घर से निकाल दिया, वस इलाकेदार उसी दिन से मेरा दुश्मन हो गया। ग्रुक्त पर चोरी का अभियोग लगा कर कैद करा दिया। अदालत अन्धी थी, जैसा इलाकेदार ने कहा वैसा न्यायाधीश ने किया। ऐसी अदालतों से अप व्यर्थ ही न्याय की आशा रखते हैं।

ं फिर भी विनयसिंह ने कहा—रियासत के कर्मचारी सब हमारे भाईबन्द हैं। फिर यहाँ की श्रदालत पर क्यों न विश्वास करें। वे इसारे साथ श्रन्याय भी करें तो भी हम जबान न खोलेंगे।

- —धोखा खाइयेगा।
- -इसकी कोई चिन्ता नहीं।

बीरपाल श्रपने श्रादिमयों सहित वहाँ से रवाना हो गया। प्रातः-काल जब दीवार खुदी हुई पाई गई तो जेलखाने में हलचल मच गई। विनयसिंह ने सारा हाल बता दिया। उसी दिन वे मोटर पर सवार कराये गये श्रीर दीवान साहब के मकान की श्रोर ले जाये जाने लगे। रास्ते में शोफर से बातचीत हुई तो शात हुश्रा कि ्वह भी दीवान को पाजी समसता है। शोफर बोला—दया करना तो जानता ही नहीं। एक दिन बचा को हसी मोटर से ऐसा गिराऊँगा कि हड्डी पसली का पता नहीं लगेगा।

विनय —जरूर गिगश्रो, ऐसे श्रत्याचारियों की यही सजा है! शोफर श्राश्चर्य चिकत रह गया। विनय के मुँह से ऐसी बात सुनने की उसे श्राशा नहीं थी। बोला—श्रापकी यही इच्छा है।

विनय —क्या किया जाय, ऐसे श्रादिमयों पर श्रौर किसी बात का तो श्रसर ही नहीं होता।

शोफर-- आप जैसे देव पुरुष की जन यह इच्छा है तो मुक्ते क्या

िंडर। बचा बहुत रात को घूमने निकला करते हैं। एक ठोकर में काम तमाम हो जायेगा।

त्रिनय ने जब देखा कि उनकी बात का इतना भारी असर हो रहा ॰ है तो वे पछताये। दीवान साहब ने थोड़ी देर में ही यह साफ कर । दिया कि व्यक्तिगत रूप से वह विश्वास नहीं करते कि डाके में विनय-सिंह का कोई हाथ है। उन्होंने कहा कि सेवावृत्तियों के लिए रियासत अञ्छी जगह नहीं है। बोले-रियासतों को आप सरकार की महल-सरा समिक्स , जहाँ सूर्य के प्रकाश की भी गुजर नहीं हो सकती। पोलिटिकल रेजिडेन्ट ने ग्रापके सहयोगियों के कत्यों की गाया लिख मेजी है। कोई कोट में कुषकों की सभायें बनाता फिरता है, कोई बीकानेर में वेगार की जड़ खोदने पर तत्पर हो रहा है, कोई मारवाड़ में रियासत के उन करों का विरोध कर रहा है, जो परम्परा से वसूल होते चले श्राये हैं। श्राप लोग साम्यवाद का डंका बजाते फिरते हैं। श्रापका कथन है-पाणी-मात्र को लाने-पहनने श्रीर शान्ति से जीवन व्यतीत करने का समान सत्व है। इस इरमसरा में इन सिद्धानतीं श्रीर विचारों का प्रचार करके आप इमारी सरकार को बदगुमान कर देंगे. श्रीर यदि उसकी श्राँखें फिर गई तो इमारा संसार में कहीं ठिकाना नहीं है। इस आपको अपने प्रेमक ज में आग लगाने न हेंगे।

विनय-ग्राप रेजिहेन्ट के श्रनुचित इस्तच्चेप का विरोध क्यों नहीं करते !

दीवान—इसलिए की इम श्रापकी भाँति निस्पृह श्रीर निस्वार्यं नहीं हैं। सरकार की रचा में ईम मनमाने कर वस्तु करते हैं। मन-माने कानून बनवाते हैं, मनमाने दराड लेते हैं, कोई चूँ नहीं कर सकता। इसी के उपलक्ष्य में हमें बड़ी-बड़ी उपाधियाँ मिलती हैं, पट की उन्नति होती है। ऐसी दशा में इम उनका विरोध क्यों करें! श्राप से विनय है कि श्राप किसी श्रीर पान्त की श्रीर दयादि की जिये।

विनय-ग्रगर मैं जाने से इन्कार करूँ ?

दीवान—तो मुक्ते वहे दु:ख के साथ आपको उसी न्यायालय के सुपुर्द करना पड़ेगा, जहाँ न्याय का खून होता है।

विनय---निरपराध १

दीवान—ग्राप पर डॉकुग्रो की सहायता का ग्रारोप लगा हुग्रा है।

त्रिनय—ग्रामी श्रापने कहा कि ग्रामको मेरे विषय में ऐसी शंका नहीं।

दीवान—वह मेरी निजी राय थी। यह मेरी राजकीय सम्मति है। विनय—श्रापको श्रक्तियार है।

विनय ने जेल वापस जाते हुये यह कहकर तस्कीन की कि यहाँ से जान बचाकर भागता तो वह बिल्कुल निराश हो जाता। अब उन्हें भालूम हो जायेगा कि उनका पत्र निष्फल नहीं हुआ।

सोफिया घर श्राई तो उसके श्रात्मगीरव का पतन हो चुका या वह क्लार्क से मिलती अवश्य थी, किन्तु उसे पास फरकने नहीं देती थी। इघर स्रदास की जमीन निकल जाने के कारण स्रदास दिन रात शहर में दुहाइयाँ देता फिरता था। शहर में काफी इलचल थी। चतारीं के राजा को लोग कहाँ बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, श्रीर कहाँ श्रव लोग उन पर थू-थू करने लगे। सोफिया को स्रदास से सहानुभूति थी। वह एक दिन इन्दु के घर पर पहुँची श्रीर उससे श्रनुरोध किया कि राजा साहब जमीन न लें। इस पर इन्दु ने कहा—यह भी जानती हो, जो कुछ दृशा तुम्हारे मिस्टर क्लार्क की प्रेरणा से दृशा।

बात-बात में बात बढ़ गई श्रीर दोनों 'सिखयों में महगड़ा हो गया। इन्दु कह रही थी कि श्रव जमीन वापस करने में राजा साहब का श्रपमान है, किन्तु सोफिया कहती थी कि न्याय के लिए यही सही। बोली—श्रपमान श्रन्थाय से श्रव्छा है।

जब सोफिया इन्दु के यहाँ से लौट आई तो वह कोध में थी। कार्क तो उस पर लट्टू थे ही। उसने हाव-माव बताकर मिस्टर क्लार्क को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे जमीन-सम्बन्धी प्रस्ताव को मन्स्ख़ कर दे। ऐसा ही हुआ। इस बात से सोफिया को बहुत खुशी हुई, किन्तु श्रव उसकी खुशी में केवल एक गरीब को मदद पहुँचाने को खुशी मात्र नहीं थी, बल्कि इन्दु के ऊपर चोट करने की खुशी भी सिमिलिं हो गई थी। जानसेवक ने सोफिया को इसके लिए बहुत कांसा, विपि सोफी इस सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छिपाती ही रही। उद्दर्श चतारी के राजा साहब को जब यह मन्सूखी शांत हुई तो उन पर बज़ गिर पड़ा किन्तु एक चापलूस व दुरदर्शी राजा की तरह वह इसे चुपचाप सहन करते जा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसके विरुद्ध कुछ होना कठिन है, किन्तु इन्दु ने उनको जोश दिलाया, जानसेवक ने पीठ पर हाथ रखा, श्रीर बड़े जोरों से श्रखनारों में मजिस्ट्रेट की मनमानी के विरुद्ध श्रान्दोलन खड़ा हो गया।

जन तक स्रदास शहर में हाकिमो के श्रत्थाचार की दुहाई देता रहा, उसके मुहल्ले वाले जानसेवक के हितैषी होने पर भी उससे सहानु-भूति करते रहे। निर्वलो के प्रति स्वभावतः करुणा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन स्रदास की विजय होते ही, यह सहानुभूति स्पर्दों के रूप में प्रकट हुई। मुहल्ले वाले राह चलते उसे छेडते, श्रावार्जे कसते, ताने मारते, पर वह किसी को जवान न देता, सिर मुकाये भीख भागने जाता, श्रीर चुपके से श्रपनी कोपड़ी में श्राकर पड़ रहता। सोकिया श्रक्सर मिस्टर क्लार्क के साथ श्राकर उससे मिलती। केवल सुभागी की सहानु. भृति उस पर श्राटल रही। एक दिन उसने मौका पाकर श्रापने पित के कमरे से स्रदास से चुराई हुई उस यैली को मार दिया, श्रीर श्राकर स्रे के हाथ में दे दिया। स्रदास टटोल कर यैली को पहचान गये। सुभागी बोली—तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम्हारे पास श्रा गई, श्रव जतन से रखना।

स्रदास—में न रख्ँगा, इसे ले जा। यह मेरी चीज नहीं, मैरो की है। इसी के लिए मैरो ने अपनी आत्मा बेची है, मँहगा सीदा लिया है। मैं इसे कैसे ले लूँ।

सुमांगी न मानी। घर वापस गई, श्रीर थोड़ी देर बाद ही बड़े जोर से चोर-चोर की श्रावाज लगाई, स्रदास समक्त गया कि क्या मामला है। एक दिन स्रदास श्रीर सुमागी में उसी यैली के विषय में बातचीत हो रही थी, इतने में जगधर पहुँचा। उसको पहले ही से ख्याल था कि सुभागी ने चुरा कर यह थैली स्रदास को दी होगी। उस पर बात खल गई। तीनो इसी पर खूब ठड़ा मार हॅस रहे थे, इतने में वहाँ मैरो पहुँच गया। यह तिगड्डम देखा तो श्रॉखों में खून उत्तर श्राया, वह कोध में श्रपनी स्त्री को गालियाँ देने लगा—तू कुलटा है, मेरे दुश्मनों के साथ हँसती है, फायसा कहीं की। टके टके पर श्रपनी श्रावरू बेचती है। खन्नरदार जो श्राज से मेरे घर में कदम रखा तो खुन चूस लूँगा।

उसने स्रदास पर भी लाछन लगाया। गत को स्रदास को नीद नहीं श्राई, वह सोचता रहा, इस वेचारी सुभागी पर थैली के लिए ही श्राफत है तो थैली ही क्यों न जाकर भैरों के सुपुर्द कर दूँ, श्रीर उससे सारी बात बता दूँ। उसने ऐसा ही किया। इसका नतीजा उलटा ही हुश्रा। श्रव तो सुभागी को मुँह दिखाने की कहीं जगह नहीं रही।

जब श्रिधिक श्रान्दोलन हुश्रा तो सरकार ने मिस्टर क्लार्क का तवादला करके रियासतो में मेज दिया। हाँ, उन्हें इस बात के लिए

स्वतंत्रता दी कि वे श्रपने लिए रियासत चुन लें। से फिया ने जब यह बात सुनी तो उसने उनसे वही रियासत चुनवाई जहाँ विनय थे, साथ ही मिस्टर क्लार्क से यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ एक मित्र की हैसियत से भ्रमण करने चलूँगी।

कुं वर भरतिसह श्रपनी स्त्री के श्रसर के कारण ऊपर से तो हाँ-हाँ करते जाते थे, किन्तु उनको यह बहुत नागवार था कि एक मात्र बेटा इस प्रकार दुख सहन करे। ऊपर से बेटी भी हेकड़ बनी रहे, किन्तु भीतर से नायकराम को खुला कर उन्होंने इसिल्ए रियासत मेज दिया कि जिस किसी प्रकार हो विजयसिंह को जेल से छुड़ा लाये। उन्हें यह विश्वास था कि निता को बेचैनी को बात सुनते ही विनयसिंह श्राना स्त्रीकार करेंगे। नायकराम को खर्चे के लिए मुँहमाँगी रकम दे नी गई।

## रंगभूमि

एजेन्ट रूप में तैनाती के बाद मिस्टर क्लार्क यथासमय सोफिया खिहत जसवन्तनगर पहुँचे। जागीरदारों की मुलाकातों, दावतों, नजरानों में हुम्तों गुज़र गये, पर सोफिया को ज्यों ही मौक्ता मिला, वह क्लार्क को उसी नगर में ले गई जहाँ की जेल में विनय सह रहा था। अपने उद्देश्य को जहाँ तक हो सके छिपाने के लिये सोफिया इस बीच में जिस भी नगर में जाती थी, वहाँ की जेल की सैर जरूर करती, श्रीर कैदियों से घंटों बाते करती।

सोफिया विनय की जेल में पहुँची तो उसने मौका लगाकर विनय से बातें करनी शुरू की। पहली बात तो विनय को यह ज्ञात हुई कि सोफिया के विषय में रानी जाह्नवी ने जो लिखा या कि वह मिसेज़ कार्क हो चुकी है, यह विलकुल ग़लत है। सोफिया ने साफ कह दिया—मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है, श्रीर श्रव उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकती, चाहे तुम ठुकरा ही क्यों न दो।

विनय ने अन्त में सोफिया के हाथ अपने हाथ में ले लिये, और कहा—तो आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा हूं।

सोफी का मस्तक विनय के हृदय-स्थल पर क्किक गया, श्रीर नैत्रों से जल-वर्ष होने लगी। नौका ने कर्णधार का सहारा पा लिया था।

जन सोफी चली गई तो विनय यह सोचने लगा कि श्रम्माजी को यह हाल मालूम हुश्रा तो वह श्रपने मन में क्या कहेगी, पर उसने किसी न किसी प्रकार यह तसल्जी कर ली कि सन ठीक हो जायगा। माँ को मना लिया जायगा, पिता को तो मना लेना श्रीर श्रासान है। शनैः शनैः भावनाश्रों ने जीवन की मुख सामग्रियाँ जमा करनी शुरू की।

सोफी ने क्लार्क से यह प्रस्ताव किया कि यह कैदी काफी सजा भगत चुका, बीमार है, इसलिये रिहा कर दिया जाय। पर रियासत के सरदार नीलकंठ ने क्लार्क से बताया कि यह व्यक्ति प्रमावशाली बाग़ी है, छोड़े जाने पर प्रवल श्रशान्ति उत्पन्न कर देगा। बस क्लार्क चौकना हो गया। उसने कहा—ऐसे विद्रोही को कैद रखना ही श्रव्छा है। इस पर सोफी ने कहा कि एक व्यक्ति का जीवन इतनी तुंब्छ वस्तु नहीं। पर क्लार्क ने कहा साम्राज्य-रत्ना के सामने एक व्यक्ति के जीवन की कोई इस्ती नहीं।

सोभी ने देखा इस त्रह काम नहीं बनेगा, उसने छलकपट से काम लेने का सोना। फिर उसकी कपटलीला शुरू हो गई। अन्त तक उसने शराब पिलाकर गाना गवाकर क्लार्क से विनय की रिहाई की आजा करा ली। सोभी इस आजा को लेकर जेल गई, पर विनय ने छूटने से इनकार किया। सोभी ने बहुत समकाया, पर विनय टाल गया। सोभी यह सन्देह लेकर लौटी कि शायद क्लार्क के साथ रहने से तथा उसके साथ मिध्यान्तरण करने से विनय नाराज है। बिदाई के समय सोभी ने साभ साभ कह भी दिया।

उधर नायकराम विनय के पिता कुँवर साहव से विनय की खबर लाने का वादा कर जसवंतनगर रवाना हो गया। घूमते-घामते नायक-राम विनय की जेल के दारोगाजी के घर पहुँचा। वहाँ उसने ऐसा स्वाँग रचा कि दारोगाजी को भ्रम हो गया कि हो न हो यह किंथी बहुत बड़े राजा ब्रादि के यहाँ से मेरे लड़के की मंगनी की खबर लाया है। नायकराम ने कुछ साफ तो नहीं कहा, पर इस माँसे को क्षायम रक्खा, इसके साथ ही हाथ ब्रादि देखने का ऐसा जाल फैलाया कि दारोगा की बीबी से लेकर मुहल्ले की सब स्त्रियाँ बात की बात में पंडाजी के अमाव में श्रा गये। नायकराम को दारोगा का लड़का बहुत शुमलब्गयुक्त ज्ञात हुश्रा। दारोगा सममें शायद तकदीर ने पलटा लाया।
टसने पंढे की खूब श्रावमगत की। पर घर में कहाँ इतना मौक्ता था
कि ऐसे बड़े श्रादमी को ठहरावे, तदनुसार उसने उनको ले जाकर जेल
के श्रन्दर ठहराया। यहाँ मुफ्त के नौकर थे, चाहे चार हर वक्त हाथ
वाँचे खड़े रहते। नायकराम यही चाहता था। उसने विनय से श्रकेले
में मेंट की श्रीर कहा कि पिताजी ने बुलाया है, माताजी मृत्युशस्या पर
हैं। माताजी की बीमारी की बात सुन कर विनय पछताने लगा कि
वयों मैं सोकी के कहने पर नहीं गया। पता लगाया तो ज्ञात हुश्रा कि
सोक्तिया श्रव जेल में नहीं श्रायेगी। श्रव वह बड़े श्रसमंगस में फँसा।
ऐसे समय में नायकराम ने दोवार फाँदने का परामर्श दिया। यह प्रस्ताव
विनय को नहीं जंचा। ऐसा करने से उसका जी घबहाता था। पर
दूसरा रास्ता नहीं था। नायकराम ने उसको विश्वास दिलाया कि यह
वार्ये हाथ का खेल है। श्रन्त में नायकराम विनय को लेकर जेल की
दीवार फाँद कर निकल गया।

नायकराम श्रीर विनय जेल से निकले तो सहक पर देखा कि जनता में कुछ इलचल-सी ज्ञात होती है। विनय ने पंडा से कहा मालूम होता है कोई गड़बड़ है। नायकराम ने कहा होगा चलो स्टेशन चलें, इमसे क्या मतलब।

विनय ने कहा-नहीं नहीं जरा पूछी बात क्या है !

नायकराम ने लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि रियासत के एजेन्ट मिस्टर क्वार्क की मोटर गाड़ी के नीचे एक बटोही दब गया था। फिर भी साहब ने मोटर नहीं रोकी। तब लोग मोटर के पीछे दौड़ पडे। साहब ने पिस्तील चलाई। एक आदमी गिर पड़ा। साहब मोटर हँका-कर चले गये थे। अब चारों तरफ से लोग उन्हीं के बँगले को घेरने जा रहे थे।

विनय के होश उड़ गये। यक्कीन हो गया कि श्राज श्रवश्य कोई. उपद्रव होगा। नायकराम से बोले—पंडाजी जरा बॅगले तक होते चलें। नायकराम—किसके बंगले तक।

विनय-पोलिटिकल एजेन्ट के।

नायकराम—उनके बँगले पर जाकर क्या कीजिएगा ! क्या श्रभी तक परोपकार से जी नहीं भरा ?

विनय ने बात नहीं मानी श्रीर बॅगले पर जा पहुँचा। वहाँ देखा। तो श्रापार भी इंथी। भी इंके नेता के रूप में वीरपाल श्रीर उधर सोफिया से बात हो रही थी। बात यह है कि मिस्टर क्लॉर्क शराब पीकर श्रचेत थे। वीरपाल कह रहा था — मगर यह नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई किसी मोटर के नीचे दब जाय, चाहे वह मोटर महाराना ही। का क्यों न हो, श्रीर हम मुँह न खोलें।

सोफी-वह संयोग था।

वीरपाल-सावधानी उस संयोग को टाल सकती थी, इमें जब तक श्राश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हट सकते।

सोफी-सयोग के लिये कोई वचन नहीं दिया जा सकता, लेकिन.....

वह श्रीर कुछ कहना चाहती थी कि इतने में किसी ने एक पत्थर उसकी तरफ देवा, जो उसके सिर में इतने जोर से लगा कि वह वहीं सिर थाम कर बैठ गई।

जो प्रथर सोफी के सिर में लगा, वह कई गुने श्राघात के साथ विनय के हृदय में लगा। उसकी श्रांखों में खून उतर श्राया, श्रापे से बाहर हो गया। उसने पिस्तील कमर से निकाली, श्रीर वीरपालसिंह पर गोली चला दी। फिर तो सैनिको ने भी गोली चला दी। वीरपाल ने विनय को पहचान कर कहा—श्राप भी उन्हों में हैं! इसके बाद दोनों तरफ से लड़ाई हुई। विनय कोघवश वीरपाल पर लपका, पर उसके एक साथी ने उसे गिरा दिया। इस प्रकार मार-पीट में जनता कब तक ठहरती, भाग खड़ी हुई। पर विद्रोही जाते समय सोफी को लेते गये। नायकराम का मेजा खुल गया था।

इसके बाद विनय का बस एक ही काम रह गया, वह यह कि किसी प्रकार सोफी का पता लगाया जाय। इसके लिये वह रियासत और क्रार्क के सारे दुष्कृत्यों में साथ देने लगा। वास्तव में उन पर प्रमाद का रग छाया हुआ था। सेवा और उपकार के माव हृदय से संपूर्णतः मिट गये थे। मुक्ते दुनिया क्या कहती है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, माताजी का क्या हाल है, इन बातों की और उसका ध्यान ही नहीं जाता था। अब तो वह रियासत का दाहना हाथ बना हुआ था।

पर रियासत तथा पुलिस सोफी का पता लगाने में श्रसमर्थ रही। स्वयं विनयसिंह सोफी की लोज में रियासत का कोना-कोना घूम रहे थे। इस प्रकार भ्रमण के दौरान में इद्रदत्त नामक विद्रोही से उसकी मेंट हो गई। यह मेंट एकान्त में हुई। इद्रदत्त ने उससे कहा कि व्यर्थ में सोफिया की लोज कर रहा है, सोफिया उस से खुद मिलना नहीं चाहती, नहीं तो कब की मेट हो जाती। विनय को इस प्रकार श्वात हो गया कि इसे सोफिया का पता मालूम है, बस वह उसके सिर हो गया। अन्त तक उसके पैरो पर गिर पड़ा। इद्रदत्त को उस पर रहम आ गया और वह उसे धुमाधुमाकर क्रान्तिकारियों के डेरे की तरफ ले गया।

इस प्रकार बहुत कहों के बाद सोफी के साथ मिलने की नौबत भी आई तो अजीव हाल था। सोफी आरती का थाल लेकर आई। विनय ने गद्गद होकर कहा—प्रिये, यह क्या ढकोसला कर रही हो, तुम भी इन रेस्मो के जाल में फॅस गईं !

धोफी-वाह ! आपका आदर-सत्कार न कलें ! मेरे कारण आपने

रियासत में श्रॅंभेर मचा रक्ला है, सैकड़ों निरपराधियों का खून कर दिया। कितने ही घरों के चिराग़ गुल कर दिये, माताश्रो की पुत्रशोक का मज़ा चला दिया, रमिणयों को वैधव्य दिया। श्रव श्राप एक तुब्छ सेवक नही, रियासत के दाइने हाथ हैं।

विनय ने सफाई दी कि वह वही है, पर सोफी ने एक न सुना, उसे खूब लताड़ा। श्रन्त में बोली—उम्हे अपना सम्मान मुबारक हो। जिनके साथ हूं वे सहृदय हैं, वे किसी दोनप्राणी की रज्ञा प्राण-पन' से कर सकते हैं। उम्हें वह बात क्यों न्यायसंगत जान पड़ी जो न्यायविरुद्ध थी।

त्रुन्त तक विनय को अकेला लौटना पडा। सोफी उसके साथ चलने पर राजी नहीं हुई।

भैरो ने सुभागी को घर से निकाल दिया। सुभागी सूरे के पास आई कि उसके यहाँ रहे। सूरे ने कहा इस में बहुत मंमट है, मैं बदनाम हो जाऊँगा; पर जब उसने देखा कि सुभागी के लिये रहने की कोई जगह नहीं, और उसने भी निकाल दिया तो उसे शायद क्षा होने की नौबत आवे, उसने उसे घर में स्थान दे दिया। च्या भर के लिये सूरे के मन में यह बात भी आई कि इसे रख लूँ तो कैसा रहे। क्या अंधा हूँ तो आदमी नहीं।

पर यह विचार च्या भर के लिये श्राया, श्रीर सूरदास संभल गया।

भैरो ने जब यह देखा कि सुभागी को जगह मिल गई, तो वह बहुत कर दुष्णा। वह खुल कर सुभागी और सूरे को बदनाम करने लगा। सुहल्लेवालों ने भी इसमें साथ दिया। पर इससे सूरे का कुछ निगहते न देख कर भैरो ने ऐसा सीचा कि चलें राजा महेन्द्रकुमार के पास, सूरे की जमीन के मामले में सूरे से कचा खाने के कारण नाराज हैं, वे

शायद कुछ तरकीब बताये। तदनुसार वह राजा साहव के पास पहुँचा। मैरो का उद्देश्य सुना तो बहुत खुश हुए कि शहरवाले जानें तो कि सूरा कैसा पाजी है, उसे तो लोग महात्मा समसते हैं। उन्होंने मैरो से कहा कि गवाह बना कर लाख्रो, ख्रौर मेरी ख्रदालत में नालिश कर दो।

पर भैरो गाँव में लौटा तो पहला ही व्यक्ति जनरंगी मुश्क्ल से गवाह तैयार किया जा सका। इस प्रकार कुछ गवाह हुए, पर भैरो के पुराने प्रतिद्वन्दी जगघर को यह पता लगा तो उसने किसी न किसी प्रकार सब गवाह जिलट दिये। अब भैरो बड़ी मुसीबत में फँसा, पर मिल के मिस्त्री ने कहा जितने चाहे गवाह ले लो, बस ताड़ी खर्च करो। भैरो तैयार हो गया। मिल के मजदूरों का गाँव से कोई सम्बन्ध नहीं था, वे गवाह बन गये। मुकदमे में स्रदास तथा सुभागी को सजा हो गई। पर अन्त में स्रे ने ऐसी दुहाई मचाई कि लोग समक्त गये मुकदमा सूठा था।

शहरवालों ने चन्दा कर सूरे तथा सुमागी का जुर्माना श्रदा कर दिया। शहरवालों ने यह भी तय किया कि सूरे का जेल से जुलूस भी निकले, पर राजा महेन्द्रकुमार को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने सूरे को समय से बहुत पहले ही छुड़वा कर मोटर पर गाँव पहुँचा दिया।

इस प्रकार जुलूस के खर्च के लिये जो तीन सौ रुपये इकट्ठे हुए थे वे बच गये, श्रीर सूरे को दे दिये गये।

स्रा जो गाँव में पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि इस दो तीन दिन के बीच में किसी ने मैरो की दूकान में आग लगा दी, और उस अग्नि-काड में उसका सर्वस्व स्वाहा हो गया था। अग्निकाड के समय भैरो स्वयं नशे में था, इस कारण वह कोई सामान बचा नहीं सका और सब गाँववालों ने भी कुछ मदद नहीं दी। सूरे ने श्राते ही जो यह बात सुनी तो उसने यह कहा कि इन तीन सौ रुपयों से मैरो का काम जहाँ तक हो सके समाल दिया जाय। उसने ऐसा ही मैरो से कहा श्रीर उसे रुपये दिये; इससे मेरो पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसके मन में सूरे के प्रति जो मैल था, वह दूर हो गया, श्रीर वह समागी को फिर घर में लेने के लिये तैयार हो गया।

जानसेवक चाहते थे कि प्रभुसेवक ढंग से व्यवसाय में लग जायं, पर प्रभु सेवक थे कविता कामिनी के उपासक । वे सबेरे कविता लिये कहीं जा रहे थे कि पिता जान ने बुलाकर कहा कि वह पिंडेपुर की जमीन के लिये कुँवर साहब से कहे।

प्रभुसेवक — मुक्ते ऐसे बॅगले से कोपड़ा ही पसन्द है जिसके लिये कई ग़रीबों के घर गिराने पड़ें। मैं कुँवर साहब से इस विषय पर कुछ न कहूँगा।

जान सेवक—यह तुम्हारी श्रकमंण्यता है। इसे सन्तोष श्रौर दया कह कर तुम्हें घोखे में न डालूँगा। तुम जीवन की सुख-सामग्रियां तो चाहते हो, लेकिन उन सामग्रियों के लिये जिन सुख-साधनों की जारू रत है, उनसे दूर भागते हो। हमने तुम्हें कियात्मक रूप से कभी धन श्रौर वैभव से घृणा करते नहीं देखा। तुम श्रच्छे से श्रच्छा मकान, श्रच्छे से श्रच्छा मकान, श्रच्छे से श्रच्छा मकान, श्रच्छे से श्रच्छा वस्त्र चाहते हो, लेकिन हाथ-पैर बिना हिलाये ही चाहते हो कि कोई तुम्हारे मुँह में शहर श्रौर शर्दत टपका दे।

प्रभुसेवक को ये बातें इतनी बुरी लगीं कि वह घर छोड़ कर चला गया और कुँवर साहब के सेवा दल में काम करने लगा।

जब विनय सोफिया द्वारा दुत्कारा जाकर रियासत की राजधानी में लौटा, तो उसे ज्ञात हुआं कि रियासत् के अधिकारीवर्ग उस पर अब विश्वास नहीं करते। उन्हें गुसचरों से जात हो चुका था कि विनय ने इस प्रकार सोफी से भंद की थी। इसी के साथ-साथ निनय को अपनी माँ का दोर्घ पत्र मिला जिसका आश्राय शुरू से आ खिर तक यह था कि उनको बहुत भारी लजा है कि निनय उनका पुत्र है। पत्र का अन्त यों हुआ था—"× × तुम्हें समसाना व्यर्थ है। जब उम्र भर की शिज्ञा निष्फल गई, तो एक पत्र की शिज्ञा का क्या फल होगा! अब केवल दो इच्छायें हैं—ईश्वर से तो यह कि तुम जैसी संतान सातवे बैरी को भी न दे, और तुमसे यह कि अपने जीवन की इस करूर लीला को समाप्त करो।"

विनय ने तय कर लिया कि घर चजना चाहिये। वह रेल पर सवार हो गया। पाचवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर एकाएक गाड़ी चक गई। कोई स्त्री उसी डब्वे में दाखिन हुई। वह मिस सोकिया थी। विनय ने देखते ही पहचान लिया।

विनय श्रीर सोकिया में बातचीत होने लगीं। बातचीत क्या प्रेमिक-प्रेमिका का उलाहना तथा प्रेम निवेदन था। सोकी का दिल भी क्रान्ति से भर गया था। श्रव तो वह दूपरी ही सोकिया थी। श्रव वह दुत्कार नहीं थी, बल्कि प्रेम में सनी, श्रतुराग में दूवी बाते थीं।

सोफी ने विनय को इस बात के लिये राजो कर लिया कि वे दोनों बीच ही में उतर पड़ें। सोफी पहले विनय को अपना बना कर फिर उमे रानी के पास ले जाना चाहती थी। विनय ने रेल ही में वह पत्र पढ़ लिया था जो रानी ने विनय के नाम मेजा था। नतीजा यह हुआ कि सोफी श्रीर विनय दोनों बीच के एक स्टेशन पर उतर पड़े।

जान सेवक ने ताहिर अली की मेहनत श्रीर ईमानदारी से प्रसन्न , होकर खालों पर कुछ कमीशन नियत कर दिया था। इससे अन् उसकी आय अञ्झो हो गई थी। पर सौतेले छोटे भाई माहिर अली मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 'पढ़ रहा था, उसके लर्च के मारे बड़ी तंगी रहती थी। इसी के कारण तथा विमाता के तानों के कारण उसे कोठी की रक्म से इघर-उघर कमी दस कमी वीस निकालना पड़ता। पर यह कब तक छिपता, एक दिन जान साहब आये, उन्हें कुछ शक मालूम दिया, बस उन्होंने सब हिसाब किया तो खजाने में कमी पकड़ी गई। जान साहब ने फौरन चामी ले ली और चले गये। इसके बाद मुक्दमा चला और ताहिर अली को सजा हो गई। जिस दिन उसे सजा हुई, उसी दिन माहिर अली लौटा, पर उसने माई से मेट तक नहीं की।

माहिर ने त्राकर श्रपनी माँ से पूछा-भाई साहब को यह क्या हिमाकृत सूक्ती ?

उसकी माँ जैनन ने भूठमूठ कह दिया—वेगम साहन की फरमाइशे कैसे पूरी होतीं। जेवर चाहिये, जरी चाहिये, जरदा चाहिये, कहाँ से आता ?

वात श्रमल में यह थो कि ताहिर श्रली की बीवी कुलसुम से बढ़कर श्रल्प में सन्तोषी श्रकल्पनीय है। ताहिर श्रली को तो श्रपने भाई माहिर श्रली की नित्य नई फरमाइशो के कारण इस प्रकार कोठी के रुपये पर हाथ डालने के लिये मजबूर होना पडा था। जब ताहिर श्रली को जेल की सजा हो गई तो माहिर श्रली की तैनाती हो गई। वह श्रपनी माँ श्रादि को लेकर श्रलग हो गया। उघर कुलसुम तथा उसके बचों का बुरा हाल हुआ, किसी तरह सी-पिरोकर रोटी खाने लगी।

विनय श्रीर मोफिया जहाँ उतरे वहाँ दोनो एक दूसरें के साथ रहे, पर कुछ श्रलगाव के साथ। विनय चाहता कि यह श्रलगाव दूर हो, पर सोफी उसे श्रधिक पास नहीं फटकने देती। विनय ने कई बार चेष्टा की, पर कुछ न हुआ। श्रन्त में विनय ने दुखी होकर यह कहा— -सोफी, इसका आश्राय इसके सिवा श्रीर क्या है कि मेरा जीवन सुल-स्वप्न में ही कट जाय।

पर फिर भी सोफी न पसीजी।

विनय कुछ बोलते नहीं, पर मिलन छौर खिल रहते। यथासंभव घर से बाहर रहते। इसी हालत में विनय से एक भीलनी की मेंट हुई। उससे उसको वशीकरण की किया मालूम हुई, बस वह उसी में दत्तचित्त होकर उसी का प्रयोग करने लगा। जब पाँच दिन किया की गई तो सोफी ने एकाएक विनय के गले में बाँह डाल दी। विनय ने सोफी के करपाश को धीरे से मुक्त कर दिया, श्रौर पुकारा— सोपी

सोफी चौंक पड़ी, मानो निद्रा में हो। सोफी का चित्त भ्रमित रहने लगा। विनय ने किया की बात चता दी।

सोफी ने विनय की गरदन में हाथ डाल दिये । बोली—तुम बडे छिलिया हो । श्रपना जाद उतार लो, क्यों तड़पा रहे हो ।

विनय-क्या कहूँ उतारना नहीं सीखा यही तो भूल हुई । श्रन्त में यही तय हुश्रा कि यहाँ रहने से फायदा नहीं, चला जाय। तदनुसार ये चल पड़े।

तीसरे दिन यात्रा समाप्त हो गई, तो सन्ध्या हो चुकी थी। सोफिया श्रीर विनय दोनों डरते हुए गाड़ी से उतरे कि कहीं किसी से मेंट न हो जाय। सोफिया ने विनय के घर जाने का विचार किया। वह घत्रडा गई। थी कि न मालूम रानीजी किस प्रकार पेश श्रावे। पर रानी ने सोफी का स्वागत किया, बोली—वेटी, तुम देवी हो, मेरी बुद्धि पर परदा पड़ गया था। मैंने तुम्हें पहचाना न था। मुक्ते सब मालूम है बेटी, सब सुन चुकी हूँ। तुम्हारी श्रात्मा इतनी पिवत्र है पहले से मालूम न था। श्राह! अगर पहले से जानती।

नात यह है कि नायकराम ने ख़बर दी थी कि रानीजी का पत्र पाकर वह श्रीर विनय श्रा रहे थे, रास्ते में विनय न मालूम कब उतर पड़ा।

जब इस प्रकार दोनों में सिन्ध हो चुकी, तत्र सहसा शोर हो गया—
लाल साहत्र आ गये।

नौकर-चाकर चारों श्रोर से दौड़ पड़े। रानी ने उठ कर स्त्रागत किया। पर विनय के मन में परेशानी थी। वह कौंद कर तलवार उतार लाया, श्रीर उसे सर्र से खींच कर बोला—श्रम्मा, इस योग्य तो नहीं हूं कि श्रापका पुत्र कहलाऊँ, लेकिन श्रापकी श्रन्तिम श्राशा शिरोधार्य करके श्रपनी सारी श्रपकीर्ति का प्रायश्चित किये देता हूं। मुक्ते श्राशीर्वाद दीजिये।

वह पकड़ लिया गया, और रानी ने बता दिया कि वह उसे कब की च्रमा कर चुकी है।

मिल के कारण मिल के इर्द-गिर्द अञ्छा खासा बाजार हो गया। पाडेपुर का पुराना बाज़ार सर्द पड़ गया। चकला खुल गया था। घरों के लड़के इन चकलों में जाते।

घरों के लड़के चकले पर हाथ मारते-मारते मुहल्ले—घर की स्त्रियों को भी ताकने लगे। बजरंगी का लड़का घीस, सूरे का पालित पुत्र मिठुश्रा श्रीर जगधर के लड़के विद्याधर की निगाह सुभागी पर गई। इन लोगों ने तथ किया कि सुभागी को एक दिन रात में पकड़ लिया जाय। तदनुसार इन लोगों ने ऐसा ही किया, पर ज्यों ही एक ने सुभागी का हाथ पकड़ा सुभागी चोर चोर चिल्ला उठी। स्रदास किवाड़े पर सोता था। वह भी उठा, मुहल्ले वाले भी उठे। जब सक लोग श्राये तो देखा गया कि सुभागी ने घीस को श्रीर स्रे ने मिठुश्राह को पकड़ लिया है।

एक स्त्री बोली—यह जमाने को खूबी है कि गाँव-घर का विचार भी उठ गया, किसकी श्रावरू बचेगी।

ठाकुरदीन-ऐसे लौंडो का खिर काट लेना चाहिये।

पर गाँव के लड़के थे, लोगों ने कहा मामले को दबा दो, पर स्रे ने एक नहीं सुनी। उसने कहा, यह मामला पुलिस में दिया जायगा। लोग विशेषकर जिनके लड़के थे स्रे पर बहुत बिगड़े, सुमागी को बताया कि यह कीन भारी सती है, फिर भी स्रान माना। कोई स्रे को घमकाता था, कोई समकाता था। अन्त में मामला पुलिस में गया और पुलिस ने मुकदमा किया। लड़कों को सजा हो गई। नतीजा यह हुआ कि गाँववाले स्रदास पर फिर नाराज़ हो गये।

विनय फिर से घर में रहने लगा। पर उसके विवाह का मामला खटाई में रह गया, क्योंकि जानसेवक ने सम्मति नहीं दी। प्रभुसेवक सेवादल को लेकर इतनी निर्मीकता से काम कर रहा था कि कुँवर भरति हैं की रियासत पर आँच आने की नौवत आ गई। कुँवर साहव को जहाँ यह ज्ञात हुआ, उन्होंने पुत्र तक को बिना बताये रियासत को कोर्ट आफ वाड्स में कर दिया। विनय को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने कुँवर साहव से कहा कि मैं आजीवन रियासत से प्रथक रहने का प्रतिज्ञापत्र लिख देता।

कुँवर—( सोचकर ) उस दशा में भी यह सन्देह रहता कि मैं गुप्त रीति से सहायता कर रहा हूँ।

विनय—तो मैं इस घर से निकल जाता, श्रीर श्रापसे मिलना-जुलना छोड़ देता।

खैर वह तो हो चुका था। श्रव चिन्ता हुई कि सेवादल का खर्च कैसे चलेगा। कहीं ड्रामा खेलकर पैसा पैदा करने की बात स्कती, कहीं कुछ श्रीर। इघर-उघर से भी धन मिलने लगा। इस बीच में प्रसु विलायत चला गया था, वहाँ उसकी क़विता की बहुत कद्र हुई थी।

कोशिशों के बाद जानसेवक को पाडेपुरवाला पूरा गाँव ही मिल गया। इसमें मजदूरों के लिये घर बनाया जानेवाला था। एक दिन सबरे तत्वमीने के अफसर आदि पाडेपुर आये और उन लोगों ने गाँव-वालों को हुक्म सुना दिया कि सरकार को एक खास काम के लिये इस जमीन की जरूरत है। उसने फैसला किया है कि उचित दाम देकर यह जमीन ले ली जाय, जिसे अर्ज मारूज करना हो, वह प्राकर तखमीन के अफसर से मिले।

गॉववाले एक अस्मष्ट आशा लेकर सूरे के पाछ पहुँचे। सूरे ने कोई खास उपाय नहीं देखा, पर कहता रहा देख लिया जायगा। तखमीना लगा, जिसने मुटी गरम की, उसकी अपने मकान का कुछ ढंग का दाम मिला, जिसने नहीं की उसका मकान नीलाम के दामों पर गया। मकानों पर कब्जा बड़ी वेरहमी से किया गया, सामान उठा-उठा कर फेंका गया, पुलिसवालों ने लूट मचाई। ये सारे काम माहर अली दारोगा के ही सिपुर्द थे। दगा होने की नौवत आई। राजा महेन्द्रकुमार म्यनिस्पिलिटी की ओर से आये। उन्होने जब देखा कि यह दंगा इसलिये होने जा रहा है कि सरकार ने मुआवाले के जो रूपये तय किये थे, वे अभी नहीं दिये गये थे, लोग जाय तो कहाँ जायं। राजा साहब मोटर पर चढ़ कर अपने बैक से रुपये ले आये, और उसे बॉट दिया। पर जनता इतने से शान्त नहीं हुई। तब पुलिस साहब ने गोली चलवा दी। विनय आया। उसे पुलिसवाले पहचानते थे, उन्होंने आगो गोली चलाने से इन्कार किया। पर जो गोलियाँ चलीं थीं, उसी से इन्द्रटस मर गया।

सोफिया धर्मपरिवर्तन के लिये तैयार हो गई तो विवाह। की सब बाधा दूर हो गई। रानी। जाह्नवी ज्यों-ज्यों विवाह की तैयारियाँ कर रही थी, सोफिया का हृदय एक ब्राज्ञात भय, एक ब्रान्यक्त शङ्का से ब्रान्छन्न होता जाता था। सोफी इसी चिन्ता में नीमार हो गई। विनय दिन-रात नहीं खटा रहता।

एक दिन विनय दवा लेकर लीट रहा था कि कुँवर साहब ने उसे खुलाया। थोड़ी भूमिका के बाद कुँवर साहब ने यह कहा कि वे चाहते हैं कि विनय स्पष्ट रूप से श्रामें को सेवकदल से पृथक कर ले क्योंकि गवर्न्मेन्ट का श्रादेश है कि श्रान्यथा विनय का नाम रियासत से श्रालग कर ले। विनय ने ऐसा करने से इनकार किया।

सोपी कुछ-कुछ अञ्छी हो चली। अब विनय किसी और काम में -नहीं जाता था। यहाँ तक कि इन्दु ने भी एक दिन सोपी से कह डाला—अगर अभी से इनका यह हाल है तो त्रिवाह हो जाने पर क्या होगा। तब तो यह कदाचित दीन-दुनिया कहीं के भी न होंगे, भौरे की -भाँति तुम्हारा प्रेमरसपान करने में उन्मत्त रहेंगे।

सोफिया लजित हुई, बोली—मैंने तो कभी उनसे मना नहीं किया। इन्द्र—मना करने के कई ढंग हैं।

सोफिया ने विनय के सामने कहा—श्रव में श्रव्छी हो गई हूँ, श्रीर इन्हें विश्वास दिलाती हूं कि इनके जाने से मुक्ते कोई कह न होगा। मैं स्वयं दो-चार दिन में जाऊँगी।

इन्दु ने विनय से कहा—संभव है पाडेपुर के मामले में कोई सममौता हो जाय। मैं नहीं चाहती कि उसका श्रेय किसी दूसरे श्राटमी के हाथ में लगे।

पर इसका भी विनय पर कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में वात यह थी कि इतने दिनों तक उदासीन रहने के पश्चात् विनय अय वहाँ जाते हुए केंपते थे, उरते थे कि कहीं मुक्त पर लोग तालियाँ न जाएँ कि डर के मारे छिपे बैठे रहे। वह चाहते थे किं कहीं ऐसा नीका आवे इस केंप को मिटा सकें।

तीसरा पहर था। एक आदमी डौंडी पीटता हुआ निकला। विनयः ने नौकर को मेजा कि क्या बात है। उसने लौट कर कहा—सरकार का हुक्म है कि आज से शहर का कोई आदमी पांडेपुर न जाय, सरकार उसकी प्राण-रत्ना की जिम्मेदार न होगी।

विनय तथा सोफिया दोनों समम गये कि पांडेपुर में आज कोई नया आघात दोनेवाला है। एक वालंटियर ने आकर विनय से बताया कि मिस्टर क्लार्क फिर जिलाघीश होकर आये हैं। विनय ने उस स्वयं-सेवक के पूछने पर भी कि आप चलेंगे कि नहीं, खिन्न होकर कहा— देखा जायगा।

पर सोफिया ने कहा कि वह चलेगी, बोली—में इसीलिये और भी जाना चाहती हूं कि मेरे सामने वह कोई पैशाचिक आचरण न कर सकेगा। इतनी सजनता अभी उसमें है।

यह कह कर सोफी तैयारी करने गई। पर जब तैयारी कर लौटी तो विनय के कमरे में विनय नहीं था। द्वार पर कुछ देर खड़ी रही, फिर एक अज्ञात शका के पूर्वाभास ने सोफी के हृदय को आन्दोलित कर दिया। वह भी पाडेपुर चली। वह सोचती जाती थी कि विनय को, जाने की इच्छा न थी, वह मेरे ही आग्रह से गये हैं।

उधर विनयसिंह दफ्तर में जाकर सेवक संस्था के श्राय-न्यय का हिसाब लिख रहे थे। उनका चित्त बहुत उदास था। मुख पर नैराश्य छाया हुश्रा था। एकाएक किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ कर खींचा। चौंक कर देखा तो से फिया थी। पूछा—तुम क्यो श्राये !

विनय-तुम्हें श्रकेले क्योंकर छोड़ देता !

तीन तोपे फोपड़े की श्रोर मुँह किये खड़ी थीं। गाँववाले काड़े के लिये तैयार खड़े थे। मिस्टर जानसेवक पर किसी ने हमला कर दिया। वे भागे। सूरे ने जब यह सुना तो एक व्यक्ति के कन्चे पर बैठ कर जनता को शान्त रहने के लिये कहा। वह बोल ही रहा था कि मिस्टर क्लार्क ने यह समक्ता कि यह श्रन्था जनता को उपद्रव करने के लिये प्रेरित कर रहा है। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली श्रीर स्रदास पर चला दी। निशाना श्रच्क पड़ा, सिर लटक पड़ा, रक्तप्रवाह होने लगा। भैरो उसे सम्हाल न सका, वह भूमि पर गिर पड़ा।

जनता नैराश्य श्रौर कोघ से उन्मत्त हो गई। विनय ने देखा श्रान की श्रान में श्रनर्थ होगा, सैकड़ों जानों ,पर बन श्रायेगी। तुरन्त एक गिरी हुई दीवार पर चढ़ कर बोले—मित्रो, यह कोघ का श्रवसर नहीं है, प्रतिकार का श्रवसर नहीं है, सत्य की विजय पर श्रानन्द उत्सव मनाने का श्रवसर है।

जनता ने उसको न्यग किया—जन मैदान साफ हो गया, तो श्राप मुदौं की लाश पर श्राँस बहाने श्राये हैं। जाइये, शयनागार में रङ्ग-उदाइये...इत्यादि।

इस प्रकार जब चारो तरफ़ से ताने आने लगे, तो विनय की आकृति तेजस्वी हो गई, लोचन लाल हो गये। वह बोले—क्या आप देखना चाहते हैं कि रईसों के बेटे क्यों कर प्राण्य देते हैं ! देखिये—यह कह कर उन्होंने जेब से मरी हुई पिस्तील निकाल ली, छाती में उसकी नली लगाई और जब तक लोग दोड़े-दोड़े भूमि पर गिर पड़े। लाश तड़पने लगी। जनता स्तंभित रह गई।

सोफी ने खबर सुनी तो उसके होश उड़ गये। उघर से रानी जाह्नवी आई तो वह उससे लिपट गई। पर रानी उसे गले लगाती हुई बोली—क्यो रोती हो बेटी ! विनय के लिये ! वीरों की मृत्यु पर आँस् नहीं बहाये जाते, उत्सव के राग गाये जाते हैं। मेरे पास हीरे और जवाहर होते तो उसे लाश पर लुटा देती। मुक्ते उसके मरने का दुःख नहीं है। दुःख होता, अगर वह आज प्राण बचा कर भागता। यह तो मेरी चिर-संचित अभिलाषा थी, बहुत ही पुरानी, जब मैं युवती थी। वीर राजपूत:

श्रीर राजपूतिनयों के श्रात्मसमर्पण की कथायें पढ़ा करती थी, उसी समय मेरे मन में यह कामना श्रकुरित हुई थी कि ईश्वर मुक्ते भी कोई ऐसा पुत्र देता जो उन्हीं वीरों की माँति मृत्यु से खेलता, जो श्रपना जीवन देश श्रीर जातिहित के लिये श्रपंण करता।

इन्दु भी मिली। उसके अन्तस्तल में एक उवाला-सी दहक रही थी। वहं समक्तती थी कि यह सारा इत्याकाड उसके पति के लिये हुआ। बोली—माताजी इस इत्या का कलक मेरे सिर पर है।

रानी ने तीव स्वर में कहा—क्या महेन्द्र को कहती है १ ब्रगर फिर ऐसी बात मुँह से निकाली तो गला घोट दूँगी। क्या तू उन्हें ब्रपना गुलाम बना कर रक्खेगी १ तू स्त्री होकर चाहती है कि कोई तेरा हाथ न पकुड़े, वह पुरुष होकर क्यों न ऐसा चाहें १ वह संसार को क्यों तेरे ही नेत्रों से देखें १ ब्रागर तुमें उनकी बाते पसन्द नहीं तो कोशिश कर कि पसन्द ब्रावे। वह तेरे पतिदेव हैं, तेरे लिये उनकी सेवा से उत्तम कोई पथ नहीं है।

स्रवास मरा नहीं था, बहुत सख्त घायल हुआ था। विनय की दाहिकिया समाप्त कर सोफी वहीं रहती। एक दिन राजा महेन्द्रकुमार आये, और उससे माफी माँगी। सूरे के दिल में तो कोई मेल नहीं था। बड़ी मुश्किलों से मिटुआ आया, पर वह सूरे को कोसता रहा, बोला—मुक्ते चौपट करके मर जाते हो।...हमारी दस बीघे मौरूसी जमोन थी कि नहीं, उसका मावजा दो पैसा, चार पैसा कुछ दुमको मिला कि नहीं, उसमें से मेरे हाथ क्या लगा ! हाकिमों से बैर न ठानते तो उस घर के सी से कम न मिलते। मुक्ते तो तुमने मिटियामेट कर दिया, कहीं का नहीं रक्सा। कमाई में तुम्हारे शक नहीं पर कुछ जलाया, कुछ उड़ाया, मेरे लिये कुछ न रक्सा। मुक्ते बिना छाँह के छोड़े जाते हो।—इत्यादि

मिठुआ ने तैश में आकर यहाँ तक कहा कि पुतलीघर में आग

लगा देगा। स्रदास को इन बातों से केष्ठ हुआ। शायद इन्हीं कटुवाक्यों के कारण वह अञ्छा न हो सका।

जानसेवक भी सूरे से मिलने श्राया | जान ने सूरे की तारीफों के बाद पूछा—सूरदास, मेरे योग्य कोई सेवा हो, तो बताशो ।

सूरदास-कहने की हिम्मत नहीं पड़ती।

कहने-सुनने पर सूरे ने यह कहा कि ताहिर श्राली को फिर से नौकरी पर रख लिया जाय क्योंकि उसके बालबच्चे बड़े कष्ट में हैं।

जानसेवक — मुक्ते श्रत्यन्त खेद है कि तुम्हारे श्रादेश का पालन न कर सक्रा। किसी नीयत के बुरे श्रादमी को श्राश्रय देना मेरे नियमों के विरुद्ध है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता।

सूरदास-दया कभी नियम-विरुद्ध नहीं होती ।

जान—मैं इतना कर सकता हूँ कि त। हिरश्रली के वाल-वचीं का पालन-पोषण करता रहूँ। लेकिन उसे नौकर न रक्खूँगा।

सूरदास-जैसी श्रापकी इच्छा।

उधर पाहेपुर में गोरखे श्रभी तक पडाव डाले हुए थे। उनके उपलों के जलने से चारों तरफ धुँ आ छाया हु आ था। उस श्यामा- वरण में बस्ती के खंडहर भयानक मालूम होते थे। यहाँ अब भी दिन में दर्शकों की भीड़ रहती थी जहाँ विनयसिंह ने अपनी जीवन-लीला समाप्त की थी, वहाँ लोग आते तो पैर से जूते उतार देते। घर की याद भूलते ही भूलते भूलती है। कोई अपनी भूली भटकी चीजे खरीदने आता। बचों को तो अपने घरों के चिह्न खोजने में ही आनन्द आता। एक पूछता अब्छा बताओ, हमारा घर कहाँ था १ दूसरा कहता जहाँ छुत्ता लेटा हु आ है। तीसरा कहता, जी, कहीं हो न १ वहाँ तो बेच का घर था। गाँव के लोग भिन्न-भिन्न गाँवों में विखर गये थे।

सभी का बुरा हाल था। नायकरामं शहर में जाकर बसने की बात सोचता था।

स्रदास मृत्युशया पर था। श्रान्तिम बार वह डाक्टर, गाँगु जी की दवा से बोल रहा था—तुम जीते में हारा। यह बाजी तुम्हारे हाथ रही, मुक्तसे खेलते नहीं बना। तुम मैंने हुए खिलाड़ी हो। तुम जीते, मैं हारा। तुम मेंने हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता, खिज़ाड़ियों को मिलाकर खेलते हो, श्रीर तुम्हारा उत्साह खूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हाँफने लगते हैं, श्रीर खिलाड़ियों को मिला कर नहीं खेलते, श्रापस में कगड़ते हैं, गाली-गलीज मार-पीट करते हैं। हम हारे तो क्या मैदान से भागे तो नहीं, रोये तो नहीं, घाँघली तो नहीं की। फिर खेलेंगे जरा दम ले लेने दो, हार-हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे, एक न एक दिन हमारी जीत होगी।

स्रदाष सब को रुलाकर मर गया।

ताहिर अली जेल से छूट कर आया तो उसे मालूम हुआ कि उतकी स्त्री तथा नादान बचों को छोड़ कर माहिर अली अलग हो गये। इस समय माहिर अली दारोगा का काम कर रहे थे। ताहिर अली ने जो बचों का छुरा हाल देला तो उसे कोध आ गया। यह सीधा माहिर अली के यहाँ गया, वहाँ पान इन्न था, और तास हो रहा था। उसने माहिर को बेवफाई पर सैकड़ों लानत दी, फिर काउकर कलमदान उठाया, उसकी स्याही निकाल ली और माहिर की गरदन जोर से पकड़ कर स्याही मुँह पर पोत दी, और फिर गालियाँ दीं। लीट कर जब ताहिर ने ये बातें कुलसुम से कहीं, तो कुलसुम ने बहुत अफसोस किया कि यह स्या किया, तुम तो उससे भी रज़ील हो गये, वह अगर चाहता वहीं बेहजत कर देता।

स्रदास की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करने का , ब्रान्दोलन चला।

'इन्दु ने १०००) दिये। इसी पर राजा महेन्द्रकुमार बीबी से बहुत नाराज हुए। यह विवाद दाम्यत्य चेत्र से निकलकर सार्वजनिक चेत्र में श्रा गया। राजा साहब मूर्ति। के लिये चन्दे का विरोध करते थे। बात यह है कि उन पर म्युनिसिपल बोर्ड में इसी पांडेपुर की घटना के कारण अविश्वास का प्रस्ताव पास होनेवाला था। इन्दु सोकी के साथ घर-घर घूम चन्दा करती थी।

श्रन्त में मूर्ति की बड़ी धूमवाम से स्थापना हुई। श्राधी रात -बीत चुकी थी। एक श्रादमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीर श्राया। उसके हाथ में कोई यंत्र था। उसने च्या भर तक मूर्ति को सिर से पॉव -तक देखा, श्रोर तब उसी यंत्र से मूर्ति पर श्राघात किया। तड़ाक की श्रावाज सुनाई दी, श्रीर मूर्ति धमाके के साथ मूमि पर श्रा गिरी, श्रोर उसी मनुष्य पर जिसने उसे तोड़ा था। वह कदाचित् दूसरा श्राघात न कर सका, मूर्ति के नीचे दब गया। प्रातःकाल लोगो ने देखा तो राजा महेन्द्रकुमार सिंह थे।

मिसेन सेवक समकती थी कि विनय मर गये, अन शायद लड़की ढरें पर आ जाय और मिस्टर क्लार्क से शादी कर ले तो उनकी मुराद पूरी हो जाय। तदनुसार एक दिन घर बुला कर बात की ओर समकाया। जो होना था वह हो गया, अन आगे की सोचनी चाहिये। यदि वह चाहे ता अन भी कुछ नहीं निगड़ा संभल सकती है। बहुत मजदूर किया तो सोकिया घर पर रहने को राजी हो गई, किर शादी की बात पर भी कह दिया कि ठीक है।

पर श्रगले दिन सबेरे सोफिया का पता नहीं लगा। श्रगले दिन डाक श्राने पर पता लगा कि उसने श्रात्महत्या कर ली। इस प्रकार सोफिया का श्रन्त हुआ। इसके बाद मिसेज सेवक की सब श्राशाओं पर पानी फिरने से वह पागल हो गई। जानसेवक फिर भी निरलस होकर कारखाना चलाने लगे। रानी जाह्नवी सेवादल चलाती है, कुँवर भरतिह अब फिर विलासमय जीवन व्यतीत करने लगे। वही सैर और शिकार है, वही अमीरो के चोचले, वही रईसों के आडम्बर, वही ठाठ-बाट। उनके धार्मिक विश्वास की जहें उखड़ गई हैं। इस जीवन से परे अब उनके लिये अनन्त शृन्य और अनन्त आकाश के अतिरिक्त अब कुछ, नहीं है।

## रंगभूमि पर एक नयी दृष्टि

रंगभूमि प्रेमचन्द का सबसे बड़ा उपन्यास है। इस उपन्यास के नाम से ही यह स्पष्ट है कि लेखक ने यह समक्तर ही इसका नाम रंगभूमि रक्खा था कि समसामियक भारतीय समाज का विस्तृत प्रतिफलन हो, यह उपन्यास १६२४ के लमभग प्रकाशित हुआ था। १६२८ का अह्योग आन्दोलन भारत को एक साल के अन्दर स्वराज्य दिलाने में तो असमर्थ रहा, पर किसी असहयोगी के मन में इस असफलता का अवसाद नहीं था। लोगों के मन में अभी यह सुनहरी आशा बाकी थी कि चौरीचौरा के कारण गान्धीजी ने जो आन्दोलन का एकाएक स्विच बन्द कर दिया था उससे उसको पूरा मौका ही नहीं मिला था। स्वयं प्रेमचन्दजी भी इघर कई वर्षों से असहयोग के प्रवाह में वह रहे थे। उन्होंने अत्यन्त त्याग स्वीकार कर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, और अब व्यावहारिक रूप से असहयोग तथा काँग्रेस में भाग लेने की बात सोच रहे थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही या उसके प्रकाशत होते होते ही वे काशी विद्यापीठ के विद्यालय विभाग के प्रधान शिच्क के रूप में आ गये थे।

तो इस सामाजिक और मानसिक वातावरण में जो उपन्यास लिखा गया होगा, उसमें गान्धीवाद के नये तरीके पर विश्वास का आविक्य प्रतीत होगा इसमें आश्चर्य ही क्या है ! श्री अनुस्या प्रसाद पाठक ऐसे बुद्धिमान पाठक इसलिए गद्गद होकर यह लिखते हैं कि "प्रेमाश्रम हैं और रगभूमि दो-दो बार पढ़ीं। उस जेल में वह साथी थीं। पात्रों के चरित्र नहाँ बलदाता थे। उस समय प्रेमचन्दजी दूर नहीं, बल्कि, पास उपदेशदाता के रूप में वर्तमान से मालूम देते हैं।" इन मन्तव्यों की

यह बात विशेष द्रष्टव्य है कि रंगमूमि के चरित्र जेल में बल देने की सामर्थ्य रखते हैं, श्रर्थात् एक श्रसहयोगी को जेल में रहते समय बल देते थे। इस पहलू पर इम बाद को लोटेंगे, पर यहाँ इतना ही समस लेना यथेष्ट है कि प्रेमचन्द का यह वृहत्काय उपन्यास बहुतों की दृष्टि में इसी कारण बहुत उपादेय है कि वह उन्हें बल देता है। दूसरे शब्दों में उनके निकट यह उपन्यास इसलिए एक शाहकार है कि वह श्रादर्शवादी है।

कहाँ तक यह उपन्यास श्रादर्शनादी है, श्रीर कहाँ तक वस्तुनादी इसका विचार हम बाद को करेंगे पर इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा बहुत से लोगों का विचार है कि यह उपन्यास एक श्राशानादी सन्देश देता है। श्री गंगाप्रसादजी पांडेय ऐसे विद्वान् समालोचक भी यह कहते हैं कि रंगभूमि में एक निर्दिष्ट श्राशानादी सन्देश है। पांडेयजी यह बताने का कष्ट नहीं करते कि यह निर्दिष्ट श्राशानादी सन्देश क्या है, श्रीर उसकी रूपरेखा क्या है, पर श्रभी जो हमने श्री श्रनुस्या प्रसाद के मत को उद्घृत किया, उसकी तथा इस प्रकार की समालोचनाश्रों की रोशनी में इसको समसना कठिन नहीं है कि ऐसे सन्देश से उनका हशारा किस तरफ़ है।

पांडेयजी गोदान की श्रालोचना करते हुए कुछ दर्द भरे लहजे में कहते हैं ''गोदान में न तो रंगभूमि के समान जीवन का कोई निर्दिष्ट श्राशावादी सन्देश है, न प्रेमाश्रम की भाँति किसी रामराज्य का सैद्धान्तिक स्वम्न श्रीर न सेवासदन की तरह समाज सेवा का कार्यक्रम ।" इस प्रकार पाँडेयजी का क्या श्राशय है यह स्पष्ट है । वे रंगभूमि में जिस श्राशावादी सन्देश को पाले हैं, वह निर्दिष्ट भी है श्रीर श्राशावादी भी। निर्दिष्ट यों है कि यह सन्देश गान्धीवादी Weltanschauung य विश्वहिष्ट में श्रास्थामूलक है, श्रीर श्राशावादी यों है कि यह सन्देश हमें बताता है कि इसी विचार तथा कर्म-पद्धति के श्रनुसरण से ही भारत

में, नहीं नहीं विश्व में स्वर्ण-विद्दान का श्रम्ण राग दृष्टिगोचर होगा। यहा यह जो प्रतिज्ञात स्वर्ण विद्दान है यह मृगमरीचिका तथा स्वज्वागं मात्र तो नहीं है कहीं यह श्राशाबाद निर्दिष्ट श्रीर निश्चित होते हुए भी ऐसा तो नहीं है कि उसका श्राधार श्रवास्तिवक होने के कारण यह सन्देश एक कल्पनामात्र तथा इस कारण त्याज्य तो नहीं है, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री पाडेयजी विशेष चिनितत नहीं ज्ञांत होते।

इसी कारण वे आगे चल कर यह बतालाते हैं कि गोदान में समस्याओं के समाधान का सुमाव न होने के कारण कथानक कुछ श्रपूर्ण सा अवश्य लगता है। जीवन भी तो अपूर्ण है, किन्तु उसमें धूर्णता की आकाला उसकी आस्था और उस और का एक सन्देश अवश्य रहता है, जो गोदान में नहीं है। होरी की पराजय में आत्मा की विजय का वह आध्यात्मिक सन्देश नहीं है जो रंगमूमि के विजय या स्रदास में है।"

पांडेयजी ऐसे महानुभाव को वास्तिविक हो या न हो एक श्राशावादी सन्देश अवश्य चाहिए। नभी तो वे यह मानते हुए भी कि जीवन अर्थात् वर्तमान भारतीय का जीवन अपूर्ण है, इस बात पर जिद करते हैं कि आशावादी और से भी एक विशेष तरीके का निर्दिष्ट सन्देश हो। हम न तो आशावाद के विरुद्ध हैं और न हम उसमें निर्दिष्टता के ही विरोधी हैं, अच तो यह है कि इस प्रकार के सन्देश की अञ्यक्त तथा सूक्ष्म मौजूदगी पर ही कला चरम सार्थकता प्राप्त कर सकती है, और अपने कान्तिकारी कर्तव्यों को अजाम देकर जीवन को सुन्दरतर तथा सार्थकतर बना सकती है, पर ऐसा जो सन्देश हो उसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह होनी चाहिए कि वह हो तो वास्तिवकता के चट्टानी आधार पर स्थित, वह आशा होने के साथ-साथ ऐसी आशा तो हो कि कार्यक्त में अपने को वास्तिविक प्रमाणित कर सके। नहीं तो वह तो धर्म की अंशी में चली जायगी, वह किर एक drug या नशीला द्रव्य

हो जायगी जो जीवन की वास्तविकताश्चों के ऊपर विजय पाप्त करने में सहायक न हो पायेगी, हाँ वह हमें भुलावे में भले ही रख ले।

श्री हरिमां उपाध्याय भी रंगभूमि की प्रशंसा में शतभुख होकर कहते हैं "रंगभूमि का सूरदास मेरे हृदय में बैठ गया था। मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह हिन्दुस्तान के स्वराज्य की कुड़ी लेकर आया है। उसे पाकर ऐसा ज्ञात होता था मानो कोई खोई हुई चीज़ मिल गयी हो। मैंने उनका कर्मभूमि और गोदान भी पढ़ा है परन्तु दोनों रंगभूमि की होड़ के नहीं जचे। गोदान मैंने उनकी अन्तिम कृति के योग्य आदर के साथ पढ़ा पर मेरे हृदय को उसमें वह वस्तु नहीं मिली जो रंगभूमि में मिली थी। रंगभूमि में एक ग़रीब अन्धे भिखारी ने अपने त्याग और आत्मवल के द्वारा एक विलक्षण आन्दोलन खड़ा कर दिया था। आत्मवल कया कर सकता है इसका वह एक नमृना था। गोदान में ऐसा कोई घारोदात्त पात्र नहीं मिलता।"

यह एक भक्त के उद्गार हैं, पर एक समीच्क का काम बहुत ही कि नि से निर्मीर विवेक कर यह दिखाना पड़ता है कि समुक रचना कहाँ तक कला की कसौटी पर ठीक उत्तरती है। भी हरिमां के स्मुखार सूरदास भारत के स्वराज्य की जो कुझी लाया है वह सचमुच कोई कुझी है, या कुझी का काग़जी श्रवस मात्र है जिससे ताला खुलना तो श्रसम्भव है, पर जिसे जेब में रखकर कोई चाहे तो श्रपने को घोखा दे सकता है। श्रापात दृष्टि से देखने पर तो यही जात होता है कि यह कुझी जिसको पाकर हरिमां जजी समसते हैं कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, वह तो पंडियपुर गाँव को भी सरकार द्वारा पृष्ठपोषित स्वदेशी पूँ जीवाद के चड़ुल से नहीं बचा सका, यहाँ तक कि सूरदास की सोपड़ी मी नहीं बची श्रीर घलुवे में उसकी जान तथा सैकड़ों दूसरे लोगों की जानें गयीं। हरिमां जजी यह जो कहते हैं कि रंगभूमि उपन्यास यह बतलाता है कि श्रात्मवल से क्या प्राप्त हो सकता है, हमें माफ

किया जाय पर इम तो रंगभूमि में श्रात्मनल को कुछ पात करते नहीं देखते । श्रवश्य प्राप्ति से मैं स्पष्ट प्राप्ति सममता हूँ वह चाहे नैतिक प्राप्ति हो या वास्तविक । नैतिक प्राप्ति भी वास्तविक हो । श्रवश्य यह साफ कर दिया जाता है कि वास्तविक से निलक्षण श्रालग किसी नैतिक प्राप्ति में श्रास्था नहीं रखता ।

जिस ज़मीन के लिए सारा माना या वह तो बची नहीं यदि बचती तो हम कहते कि हाँ श्रात्मवल ने कुछ प्राप्त किया, पर प्रेमचन्द-जी उपन्यास के अन्तिम अध्यायों में यह दिखलाते हैं कि सब के सब गाँव वाले बिखर गये हैं। कोई कहीं गया, कोई कहीं। नायकराम शहर का रास्ता लेता है, बजरंगी किसी श्रम्य गाँव में जाकर वसता है, भैरो कहीं श्रीर। मैं यह नहीं कहता कि हार हर चेत्र में बुरी चीज है। नहीं जैसा कि फिड़क ऍगेल्स ने कहा है 'जोर के साथ लड़ाई के बाद जो हार होती है वह उतने ही महत्त्व का तथ्य है जितना कि आधानी ' से प्राप्त जीत।' पर पराजय के बाद यदि लड़ने वाले लोग थककर बैठ जाय या बिखर जाय, तो श्रवश्य ही वह पराजय किसी प्रकार श्रव्ही नहीं कही जा सकती। जहाँ पराजय का श्रर्थ यह है कि नये दङ्ग से कार्य करने के लिए स्कृतिं तथा प्रोत्साहन की प्राप्ति, वहाँ परा-जय का अर्थ संप्राम के जीवन में एक नया पना उल्टना होता है। ऐसी पराजय पर हमें ग्लानि की स्रवश्यकता नहीं। ऐसी पराजय तो विजय की सूचक तथा उसकी ऋष्ण वर्णा अप्रदूती मात्र है। ऐसी पराजय होते हुए भी इम कह एकते हैं नैतिक जीत हुई। नैतिक जीत माने कल्यना में जीत नहीं बलिक नैतिक जीन माने ऐसी हार जा जीत की श्राशा देती है।

सर्वकाल के सर्वश्रेष्ठ कातिकारी लेनिन ने ऐसी ही पराज्य के सबंध में कहा था, 'बड़ी पराजय से ही कान्तिकारी दलों को तथा क्रान्तिकारी वर्ग को वास्तिनक श्रीर हित कर सनक, चीज़ों को बुद्धियुक्त रूप से सममने में मदद, ऐतिहासिक द्वंदवाद के सबक तथा राजनैतिक संप्राम को चलाने में योग्यता तथा दक्ता प्राप्त होती है। दुर्दिन में ही मित्रो की पहचान होती है। हारी हुई सेनाऍ श्रपने सबक श्रञ्छी तरह सीखती हैं।

सूरदास गोली का शिकार होकर मर गया, पाडेपुरवाले गाँव से निकाल बाहर किये गये, कीई बात नहीं, पर इस हार के फलस्वरूप वे यदि संगठित हो जाते, तथा आगे के संग्राम के लिये तैयार होते तब तो हम इस पराजय को स्वराज्य की कुड़ी का प्रतीक समसते, तब हम इसमें पांडेयजी की तरह एक निर्देष्ट न सही अनिर्देष्ट आशा का सन्देश पाते, उस हालत में हम इसमें आत्मवल क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसका नमूना पा सकते थे, पर जैसा कि कथानक मौजूद है, उसमें हम इस प्रकार का कोई भी उपादान नहीं पाते। उसमें ऐसा सोचना आत्म-प्रवंचना मात्र हैं।

हाँ यदि कोई यह कहे कि सूर्दास की मृत्यु के बाद उसका जो सार्वजनिक स्मारक बना, यह उसके श्रात्मवल की विजय है, श्रीर यह कहकर तसल्ली कर ले, तो उसको हम इस श्रात्मप्रवंचना से नहीं रोक सकते, पर हम यह समझते हैं कि किस प्रकार के स्मारक का कोई विशेष मृल्य नहीं है।

हम सूरदास के चरित्र की विस्तृत आलोचना करेंगे, पर यहाँ इतना बतला दें कि जो गान्धीवादी सूरदास को गान्धीवाद का प्रतीक मान कर फूले नहीं समाते, गहराई से सोचने पर उन्हें रंगभूमि के उपसंहारों में गान्धीवाद की गौरववृद्धि की कोई बात नहीं मिलेगी।

व्यक्तिगत जीवन में केवल एक अद्ध नास्तविक अद्ध नाल्पनिक नैतिक ज्योति विखरा कर, ऐसी नैतिक ज्योति जो अपने इद गिर्द जनता को खींच लाकर कर्मशील नहीं कर पाती बिखरा कर मर जाना कहाँ तक अच्छा है, इस क्टतर्क में हम न पड़े गे, पर सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की कथित नैतिक ज्योति या विजय निश्चित रूप से दो कौडी की है। ऐसी नैतिक विजय कल्पना में ही अञ्छी है, वास्तविक जीवन में ऐसे नैतिक बिजय का कोई मूल्य नहीं है, और न हो सकता है। हॉ वह कुछ लोगों को घोखे में रख सकती है।

हम जानते हैं कि इम रंगभूमि की यह जो समालोचना कर रहे हैं, वह बहुत ही अभिनव है। अब तक सब समालोचक एक दूसरे ही स्वीकृत विचार ideefixe के वशवतीं होकर अपने वक्तव्य पेश करते रहे हैं। मैं विलकुल ही एक नये आधार से चीजों को देख रहा हूँ। इस कारण इस मत का और विशदीकरण किया जाना चाहिए।

श्राखिर क्या बात है कि सब के सब पाठकों तथा समालोचकों ने एक विशेष प्रकार के रंगीन चश्मे से रंगभूमि को देखा, श्रौर इस मोटी बात को भी न देखा कि पाडेपुर की जमीन जो सारे क्याड़े, या प्रयोग का केन्द्र थी, उसका तथा उसके निकाले हुए लोगों का क्या हुआ १ ऐसी क्या बात हुई जिससे सभी लोगों ने रंगभूमि में एक श्रवास्तविक चीज देखी १ श्रवास्तविक से मेरा मतलब ऐसी चीज से है जो उसमें नहीं है।

इस अमोत्पादन के लिए कौन सी बात जिम्मेदार हैं ! इसके लिए कौन जिम्मेदार है ! मैं श्रव साफ-साफ़ विषय पर श्राता हूं । इन सारे अमों के लिए स्वयं प्रेमचन्द ही जिम्मेदार हैं ।

रंगभूमि के लेखक प्रेमचन्द असहयोग के आदशों से ओतप्रीत हैं। गोदान में उन्होंने जो सहत समाहित पूर्ण वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है, अभी उसके विकसित होने में विलम्ब है। उस परिष्कृत दृष्टिकों प्राप्त करने के लिए अभी गान्धीवाद के और प्रयोगों की व्यर्थताओं को प्रत्यच्च करने की आवश्यकता है। अभी तो प्रेमचन्द को आँ लों में गान्धीवाद के खुमार की लाली अवशिष्ट है, बल्कि सच कहा जाय तो रंगभूमि उसके मरपूर नशे में विभोर अवस्था में लिखित उनन्यास है। हिंगत (Subjective) रूप में रगभूमि के कलाकार अभी गान्धीवाद के मन्दिर में पुजारों हैं। स्रदास की सृष्टि उन्होंने गान्धीवादी आदर्श के नमूने पर ही की है। इसी कारण वे उसमें अहिंसा, सल, अस्तेय का ऐसा समावेश करते हैं कि वह आदर्श का मूर्त रूप हो जाता है। मैरो यह समस्ता है कि उसकी बीबी सुभागी स्रदास से फॅसी है, वह वस इसी सन्देह पर उसके घर में आग लगा देता है, साथ ही स्रेर की जन्म भर की कमाई जिसे उसने सार्वजनिक कल्याण के लिए कुएँ आदि खुदवाने के लिए रक्खा है लेकर चलता हो जाता है। स्रदास को विश्वस्त सूत्र से मालूम हो जाता है कि यह कुकृत्य किसने किया है, पर वह जुप रहता है। यहाँ तक कि जब मैरो के यहाँ से सुभागी उस यैली को फिर से जुरा कर उसके हवाले करती है, तो वह उसे लेने से इनकार करता है। यही नहीं, वह खुद अपनी इस यैली को चोर के घर पहुंचा देता है। यह अस्तेय ही नहीं, उससे एक कदम आगे की बात हुई।

स्रदास जिन शब्दों के साथ चोर को अपना माल लौटा देता है, वे भी बड़े मार्के के हैं। सुभागी से स्रदास कहता है 'यह मेरी चीज़ नहीं है, भैरो की चीज़ है। इसी के लिए भैरो ने अपनी आत्मा बेची है। महँगा सौदा लिया है। मैं इसे कैसे ले लूँ।'

इस प्रकार चौर के घर से माल वापस मिलने पर भी ( अवश्य चोर की स्त्री के द्वारा की गई चोरी के कारण प्राप्त ) उसे स्वयं जाकर फिर चोर के घर पहुँचा देना एक ऐसा दृष्टान्त है जिसके जोड़ की दूसरी मिसाल शायद हमारे पुराणों में भी न मिले। पर नहीं, इस प्रकार की एक दूसरी मिसाल अस्तेय के चेत्र में तो नहीं, पर दूसरे जित्र में हमारे पुराणों में मौजूद है। वह यह है कि एक स्ती स्त्री ने अपने पति की आशा से पति को अपने कन्धे पर रख कर वेश्या के घर में पहुँचा दिया था। यहाँ हमें इससे मंतलब नहीं की जिस स्त्री ने ऐसा

किया था, उसने उचित कार्य किया था या नहीं, पर इस विषम में तो मुमे सन्देह नहीं कि वह सती निरविष्ठित्र (absolute) सतीत्व के माननेवाली का आदर्श है, श्रीर वह सती अपने इस सुक्रत के कारण जिस परमलोक की अधिकारिया हुई होगी, सूरा भी अपने इस कृत्य के कारण मरने के बाद भी उसी लोक में गया होगा। रहा जहाँ तक इस लोक की बात है, उसे इम बता सकते हैं। सूरा के इस प्रकार कृत्य से भैरो का द्वदय भी नहीं परिवर्तित हुआ। बल्कि पूरा तथ्य जान लेने के बाद उसने सुभागी को घर से ही निकाल दिया, श्रीर जब सूरे ने -सुभागी को अपनी कोपड़ी में आश्रय दिया तो उसने सूरे और सुमागी को बदनाम किया। इस बदनाम करने के कार्यक्रम में गाँववालों ने भी मदद दी। अन्त तक सुभागी को त्राश्रय देने की घटना ने इतना तुल पकड़ा कि सरे पर एक विगर्हित स्त्री को रख लेने का मकहमा चला. श्रीर उसे सज़ा हो गई। श्रवश्य उसे श्रपनी मियाद पूरी नहीं करनी पड़ी, शहर के कुछ परोपकारियों ने उसका जुर्माना श्रदा कर दिया, श्रीर वह छूट गया। जब सूरा जेल में था, उस समय किसी ने भैरो के घर में आग लगा दी। अब सूरे के पास तीन सी स्पये थे। जेल से छड़ा कर उसके स्वागत के लिए ये रुपये इकड़े किये गये थे, पर श्रिध-फारियों की चालाकी से जुलूस के समय के पहिले ही सूरा चुपके से मोटर पर चढ़ा कर घर मेज दिया गया था। इस कारण जुलूस न निकाला जा सका, श्रीर जुलूस के उद्योक्ताश्रों ने ये रुपये सूरे के हवाले कर दिये।

जब सूरे को छूट कर मैरो के सर्वस्व के अगिनकांड में स्वाहा हो जाने की बात मालूम हुई तो उसने इन तीन सौ रुपयों को भैरो के इवाले कर दिया। इससे लेखक ने दिखलाया है कि भैरो का मिलन इदय इस आन्तरिक निर्मलता से प्रतिबिम्बित हो गया। आज पहली बार उसे स्रदास की नेकनीयती पर विश्वास हो गया। अन्त तक भेरो ने सूरे से कहा 'अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो बुराई-मलाई की, उसे माफ करो। आज से अगर तुमसे कोई बुराई करूँ तो भगवान समसे।" भैरो ने अपनी स्त्री को निष्पाप जान कर उसे ग्रहण कर लिया।

इस प्रकार रंगभूमि में सूरे की श्रामरण श्रथक चेष्टाश्रों से उसकी श्रोर से एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होता है। पर इस एक व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करने में क्या केवल सूरे के उपकार या उसके द्वारा मुक्त नै तिक शक्तियाँ ही जिम्मेदार हैं, या श्रम्य जौकिक ऐहिक घटनाएँ हैं यह सन्देह का विषय है। इस भैरो के हृदय-परिवर्तन में कितनी श्राकिस्मक (श्रकारण से मंशा नहीं) घटनाएँ श्राकर काम करती हैं यह भी देखने लायक है।

सूरे को जेल की सज़ा होती है। पर कुछ परोपकारी श्राकिस्मक नहीं तो अप्रत्याशित रूप से उसका जुर्माना श्रदा कर देते हैं, श्रीर वह छूट जाता है। लोगों ने उसके जुलूस के लिए जो चन्दा इक्डा किया है वह एक अप्रत्याशित तरीके से उसके हाथ लगता है। राजा महेन्द्र कुमार चाहते हैं उसका जुलूस न निकले, इसलिए वे उस टेलीफोन से इस प्रकार रिहा कर गाँव पहुँचवा देता है। इस प्रकार वे रुपये बच जाते हैं श्रीर अन्त तक वे रुपये उसे मिलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि जेल के फाटक से उसका जुलूस न निकल पाया न सही। बाद को उसको मानपत्र वगैरह दिया जाता, और उसमें ये रुपये खर्च हो जाते। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर इस बीच में किसी ने भैरों के घर में आग लगी, उस समय भैरो आक्तिसक रूप से नशे में चूर कहीं पड़ा था, इसलिए उसकी सारी सम्पत्ति स्वाहा हो गई।

मैंने उन श्राकस्मिक या श्राप्तवाशित घटनाश्रों में से कुछ ही को गिनाया है जिससे भैरों के हृदय परिवर्तन का दृश्य संभव हुआ। इनमें से एक भी घटना न घटित होती तो सूरे की नैतिक उचता, के बावज़द क्या होता कौन जाने ! भैरों के दृृदय-परिवर्तन के ऐन पहिले उसके मन में जो विचार उठे थे, सौभाग्य से लेखक ने उन्हें चित्रित किया है, और इम उन्हें देख सकते हैं।

जब सूरा रुपये लेकर श्राया है उस समय वह सोच रहा है 'श्रगर हसका दिल साफ न होता तो मुक्तसे ऐसी बातें वयों करता ! मेरा कोई डर तो इसे हैं नहीं । मैं जो कुछ कर सकता था कर चुका। इसके साथ तो सारा शहर है। सबों ने जरीबाना श्रदा कर दिया। ऊपर से कई सो रुपये श्रोर दे गये। मुहल्ले में उसकी घाक फिर बैठ गई। चाहे तो बात की बात में मुक्ते बिगाड़ दे। नीयत साफ़ न होती तो श्रब सुमागी के साथ श्राराम से रहता। श्रन्धा है, श्रपाहिज है, भीख माँगता है, पर उसकी कितनी मरजाद है। बड़े-बड़े श्रादमी श्रावभगत करते हैं।...'

इस प्रकार के विचारों में एक प्रवलतर शक्ति के रोव में आ जाने की तथा उसकी शक्ति से घवड़ा कर उसके सामने घुटने टेक देने का उपादान भी है। यह इदय-परिवर्तन कहाँ तक एक अनिवार्य तथा अपरिहार्य व्यक्ति के साथ समसौता है यह भी विचार्य है। फिर इसमेरो का हृदय-परिवर्तन कहाँ तक स्थाई हुआ, यह इम नहीं जान पाते क्योंकि इसके थोड़े ही दिन बाद सारे गाँव पर मयंकर संकट आता है, और सूरा मारा जाता है। मैरों के हृदय-परिवर्तन के स्थायित्व की बात परं कौत्हल इस कारण स्वामाविक है कि रंगभूमि में इम कई बार यह देखते हैं कि सूरे पर व्यक्ति विशेष की तथा आमतीर से पॉडेपुर निवार सियों की कृपा या प्रशंसाहिष्ट रही, पर एक साधारण घटना से वाता-वरण बदल गया। सूरे को गाँववालों ने वारीवारी से साधु-दुष्ट फिर साधु फिर दुष्ट समस्ता।

पहले तो जगधर और भैरो दोनों गहरे मित्र थे। पर भैरो ने अकेले सूरे के रुपये चुरा कर दबा लिये इसलिए जगधर ने सूरे से इस चोरी

-की बात की मुखबिरी की, श्रीर तब से उसका श्रनन्यप्रशंसक हो गया।
उसने हर समय सूरे की तरफदारी की। जब मैरो घूम-घूम कर सूरे की
दुश्चरित्रता पर गाँववालों को गवाह तै गर कर रहा था, उस समय पीछे
से जगधर उनको फाइ कर गवाही से श्रलग करता जाता था। पर
जब इसी जगधर का लड़का विद्याधर सूरे के घर में रात के समय
सुमागी को पकड़ते हुए घर लिया गया, श्रीर बहुत समकाने पर भी सूरे
ने इसे नहीं छोड़ा श्रीर पुलिस के हवाले कर दिया, तो जगधर बहुत
नाराज हो गया। तब से वह श्रीर तो श्रीर सूरे के चरित्र पर भी दोष
लगाने लगा। इस प्रकार सूरे के सम्बन्ध में पाँडेपुरवालों का हृदय
चक्रवत् परिवर्तित होता रहा। कीन जाने मौका मिलता तो श्रागे भैरो
-भी सूरे के सम्बन्ध में फिर करवट बदलता कि नहीं।

बहुत बढ़ाने पर भी तथा सब बातों को भूलने पर भी भैरो का ही 'एक मामला है कि जिस चेत्र में एक बड़ी हद तक उसका हृदय-परि-वर्तन हुन्ना। पर यह बहुत छोटी बात है। इसका सामाजिक-राजन तिक -मूल्य इतना कम है, है भी कि नहीं सन्दिग्ध है। जहाँ भैरो का एक -मामला है जिसमें हृदय परिवर्तन होता है वहाँ दूसरी तरफ़ हम देखते हैं कि राजा महेन्द्रकुमार का मामला दूसरा ही है।

राजा महेन्द्रकुमार स्रदास से अदावत इस प्रकार मानते थे कि जब - ईसाई पूँजीपति जानसेवक ने अपने सिगरेट के कारखाने के लिए - स्रदासवाली जमीन माँगी तो कई कारणों से महेन्द्रकुमार ने इस जमीन को प्राप्त कराने में जानसेवक की मदद की। यह जमीन जान-सेवक को दे दी गई पर इसके बाद सूरे ने इतना कुहराम मचाया कि राजा साहब बदनाम हो गये। राजां साहब ये यशोलिएस, और अब जिधर देखो उधर उनकी युड़ी-थुड़ी होने लगी। किर कई कारणों से - जमीन देने का आर्डर भी संस्त्र हो गया। यहीं से राजा और सूरे की लागडाट शुरू हुई। राजा की स्त्री इन्दु सूरे का पच्च करती थी इससे भी राजा का क्रोध बढ़ता गया। मैरो ने जब श्राकर राजा से कहा कि वह स्रे के विरुद्ध सुभागी को रख लेने का मुकहमा चलाना चाहता है, तो-राजा साहब बहुत खुश हुए। मुकहमा राजा के ही इजलास में चला। राजा ने सूरे को छै महीने की सज़ा कर दी पर शहरवालों ने जुर्माना श्रदा कर उसे छुड़ा दिया। इस घटना ने भी उनके क्रोधानल में हुताहुति का काम किया। फिर जिस दिन पुलिसवाले पॉटेपुर गाँव कोखाली कराने गये उस दिन राजा साहब ने श्रपने टेंट से मुश्रावजे के बीस इजार रुपये जनता को बाँटकर सुर्खंक बनना चाहा, पर उस दिन गोली चल गई श्रीर सूरा घायल हो गया। इसके बाद इसी घाव के फलस्वरूप सूरे की मृत्यु हो गई पर मृत्यु के पहले सूरा कई दिन श्रस्ताल में पड़ा रहा।

जिन दिनों सूरा श्रस्पताल में पड़ा रहा उन दिनो राजा साहब पश्चात्तापप्रस्त होकर श्रस्पताल पहुँचे श्रीर कहा—'स्रदास, मैं तुमसे श्रपनी भूलो की स्ना माँगने श्राया हूँ। श्रगर मेरे बस की बात होती तो मैं श्राज श्रपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल लेता।'

इस प्रकार शजा सहन का सम्पूर्ण रूप से द्वर्य-परिवर्तन हो गया। इसके बाद सूरा मर गया। लोगों ने उसकी एक मूर्ति बनवा कर स्थापना की। 'श्राधी रात बीत चुकी थी! एक श्रादमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीप श्राया। उसके हाथ में कोई यन्त्र था। उसने च्या भर तक मूर्ति को सिर से पाँव तक देखा, श्रीर तब उसी यन्त्र से मूर्ति पर श्राप्तात किया। तड़ाक की श्रावाज सुनाई दी, श्रीर मूर्ति धमाके के साथ मूमि पर श्रा गिरी। श्रीर उसी मनुष्य पर जिसने उसे तोड़ा था। वह कदाचित् दूसरा श्राधात करनेवाला था, इतने में मूर्ति गिर पड़ी। भाग न सका, मूर्ति के नीच दब गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा तो राजा महेन्द्रकुमार सिंह थे। सारे नगर में खबर फैल गई कि

राजा साहब ने स्रदास की मूर्ति तोड़ डाली श्रीर खुद उसके नीचे दब गये।

भैरों का तो हृदय-परिवर्तन स्थाई रहा, पर राजा महेन्द्रकुमार का हृदय परिवर्तित होकर भी फिर दूसरे ढङ्ग पर लग गया। इसीलिए तो मुक्ते सन्देह है कि यदि सुरा दस-पाँच वर्ष और जीता रहता और किसी मामले में वह भैरों के किसी स्वार्थ के आड़े आता तो उसका इह्दय सम्भव है फिर से फिर जाता।

हम यह नहीं कहते कि हृदय परिवर्तन नहीं होता, या नहीं हो सकता, पर हमारा यह कहना है कि जिसे हृदय-परिवर्तन कहते हैं वह साधारणतः श्रावेशजनित परिवर्तन होता है। कोई मानसिक धक्का लगा, वस साधु चोर हो गया, या चोर साधु हो गया। पर ऐसे परि-वर्तन विश्वासयोग्य नहीं होते, यह हम रङ्गभूमि के राजा महेन्द्रकुमार के उदाहरण से ही देख सकते हैं।

फिर स्रे की टेकनीक में भारत के स्वराज्य की कुझी पाने के लिए जो बात जरूरी है, वह और ही है। स्रे की कार्यपद्धित को हम एक राजनै तिक सामाजिक अस्त्र तभी मानते, जब उसके त्याग, बिलदान, अहिसा अस्तेय के कारण सिगरेट के कारखाने के डाइरेक्टर जानसेवक तथा सरकार के प्रतिनिधि मिस्टर क्लार्क आदि के हुदयों का परिवर्तन होता पर हम रंगभूमि में ऐसा होते नहीं देखते बिलक घटनाएँ इसकी विपरीत दिशा में ही गर्यों। पहले केवल स्रे की जमीन पर दॉत रहा, पर धीरे-धीरे सारे गाँव की जमीन ले ली गई। फिर भी कुछ लोग स्रे की टेकनीक में स्वराज्य की कुछी देखें, और आत्मबल की बिजय देखें तो यह नितान्त आश्चर्य की बात है। हाँ रंगभूमि प्रणेता ने यह दिख-लाया है कि बीच में एकबार मिस्टर क्लार्क ने अपने पहले के आर्डर को मंस्र्ल कर जमीन स्रे को दिला दी थी पर ऐसा स्रे की टेकनीक के तिरिया चरित्तर के कारण हुआ था न कि श्रीर किसी उचतर कारण से।

रंगभूमि के सूरदास के कार्यों में स्वराज्य की कुझी आविष्कार करनेवालों को इस उपन्यास के ४५वें अध्याय को ध्यान से पढ़ने का अनुरोध करूँ गा। इस अध्याय में उन्हें अपने स्वराज्य का रूप दिखाई पड़ जायगा। कुछ अंश यों हैं—

'पाँडेपुर में गोरखे श्रभी तक पड़ाव डाले हुए थे। उनके उपलों के जलने से चारों तरफ बुँ श्रॉ छाया हुग्रा था। उस श्यामावरण में बस्ती के खंडहर भयानक मालूम होते थे।...लोग यहाँ श्राकर घंटों खड़े रहते थ्रौर सेनिकों को क्रोध तथा घृणा की दिष्ठ से देखते। इनं पिशाचों ने इमारा मानमर्दन किया, श्रीर श्रभी तक डटे हुए ईं। श्रव न जाने क्या करना चाहते हैं। बजर्ंगी, ठाकुरदीन, नायकराम, जगधर श्रादि-श्रादि श्रव भी श्रपना श्रधिकांश समय यहीं विचरने में व्यतीत करते थे। घर की याद भूलते ही भूलते भूलती है। कोई अपनी भूली भटकी चीजें खोजने त्राता।...वचों को तो त्रपने घरों के चिह्न देखने में ही मजा त्राता। एक पूछता, अञ्छा वताओ हमारा घर कहाँ था ? दूसरा कहता, वह जहाँ कुत्ता लेटा हुआ है। तीसरा कहता, वहाँ तो बेचू का घर था, देखते नहीं यह अमरूद का पेड़ उसी के आँगन 'में या। दुकानदार त्रादि भी शाम सबेरे यहाँ त्राते और घंटों सिर भुकाये बैठे रहते, जैसे घरवाले मृतदेह के चारों श्रोर जमा हो जाते हैं। यह मेरा श्राँगन था, यह मेरा दालान 'था। यहीं बैठ कर तो मैं बही करता था। श्रह्यादि।

इसी श्रध्याय के श्रन्त में जब गाँववाले बिखर जाते हैं, कोई कहीं जा रहा है तो कोई कहीं। वे इस विपत्ति को श्रमतिकार्य समक्त कर इताश होकर श्रपना-श्रपना रास्ता पकड़ना चाहते हैं, तो वह दृश्य बड़ा करुण है। यही वह स्वगादय है, यही वह सपलता है जो उन्हें 'श्रात्मवल' की बदौलत प्राप्त होती है।

तो यह तो निविवाद सिद्ध है कि यहाँ स्वराज्य की कुक्षी का कहीं पता नहीं । हाँ उसका भ्रम श्रवश्य उत्पन्न होता है । यह भ्रम सभी समालोचकों के मन में उत्पन्न हुआ है। इसका वया कारण है यह इस बाद को बतायेंगे, पर फिर एक बार बता दें कि इस प्रकार की समा-लोचना से प्रेमचन्द की कला का सही रूप से मर्गोद्घाटन नहीं हो सका। इस प्रकार की श्रालोचना की सबसे बड़ी तृटि यह है कि इसमें श्रात्मवल को एक विशेष तरह के लोगों की वर्गीती मानकर चला जाता है जो बिल्कुल ही निकम्मी श्रीर बेहूदी धारणा है। क्या श्रात्मक्ल स्रदास ऐसे लागों में ही है जो दवाव मूलक राजनीति में विश्वास करते हैं, क्या कान्तिकारियों में आत्मबल नहीं होता ! सबसे उत्कृष्ट नमूनों को लिया जाय क्या श्रात्मवल केवल गान्धी में ही है, लेनिन श्रादि में नहीं ! कहीं विषय से बाहर न चले जाय इस कारण इगित से इतना ही कह कर इस आगे बढ़ जाते हैं। इस तो केवल इतना ही दिखलाना चाहते हैं कि सूरदास ने न तो स्वराज्य की कुझी ही दी है, श्रीर न उसे श्रात्मवल का ठेका ही प्राप्त है। समालोचना का उद्देश्य जबर्दस्ती श्रपने विचारों की जयदुन्दुभि वजाना नहीं, विल्क सामाजिक पृष्ठ-भूमि में रचना की कला का मर्मोद्घाटन करना है। मुक्ते दुःख है उक्त प्रकार के समालोचकगण प्रेमचन्द की कला को सममने में श्रसमर्थ रहे। वे जब खुद ही उसे नहीं समसे तो दूसरों को क्या सममाते। मुमे तो ऐसा मालूम देता है कि इन महाशयों ने पुस्तक को श्रब्छी तरह पढ़ने का कष्ट नहीं किया।

श्रव हम इस विषय पर श्राते हैं कि कथानक के द्वार सूरे की कुड़ी की व्यर्थता सिद्ध होने पर भी क्या कारण, है कि सब के सब पाठक तथा समालोचक भ्रम में पड़ गये। इसका कारण प्रेमचन्द की श्रर्थात् रंगभूमि के प्रेमचन्द की कला में ही श्रन्तिनिहित है।

पहले ही मैं बता चुका हूं कि रंगभूमिकार (गोदानकार नहीं) दृष्टगत रूप से ( Subjectively ) गान्धीवादी थे, पर उनकी कला दृश्यगतरूप से ( objectively ) वस्तुवादी थी। यदि कोई प्रेमचन्द के कथित गान्धीवाद युग के प्रभाव में लिखे हुए उपन्यासी अर्थात् प्रमाश्रम, रंगभूमि, कायाकला तथा रंगभूमि को समकना चाहे तो उसे उन दिनों के प्रेमचन्द की-उन दिनों के प्रेमचन्द इसलिए कह रहा हूँ कि गोदान के युग में वे ऐसे नहीं रह गये थे -कला की इस (Zwiespelt) या दिविषता को स्मरण रखना पड़ेगा। गान्धीवाद के प्रभाव में लखनी घारण करने के कारण प्रेमचन्द से सूरदाल ऐसे पात्रों के चरित्र पर जितना भी रग भरते बना भर दिया। हरिभाऊजी के शब्दों में श्रिधिक से श्रिधिक भीरोदात्त बनाया, श्रिपनी जान में उन्होंने इसमें कोई कोरकसर नहीं रक्खी, पर वस्तुवाद का हाथ न छोड़ा। इसी दुवारा का नतीजा रगभूमि स्नादि पुस्तकें हैं। इन उपन्यासों का ऊगरी रग विल्कुल गान्वीवादी है, पर ज़रा गहरे पानी में पैठ कर उनके उपसंदारों को पिंहुए, तो गान्धीवाद की पराजय ही दृष्टिगोचर होगी । इस प्रकार यह एक श्रजीव दुनिया हो गई ।

हम नहीं कहते कि लेखक ने सज्ञान रूप से रङ्गभूमि में पायडेपुर-वालों को विखरते तथा पायडेपुर को उजड़ा हुआ दिखनाया है। नहीं ऐसा नहीं। पर हुआ यह कि अपने गान्धीवादी आदर्श के बावजूद उन्होंने अपने पैरो को वस्तुवादी अमीन पर कसकर जमा रहने दिया, पैरों को वहाँ से नहीं हटाया। इसी वस्तुपादी अमीन पर पैर जमा कर ही वे गान्धीवादी पक्का के सहारे उड़े। जो नतीजा है सो सामने है।

प्रेमचन्द ने न रङ्गभूमि में न प्रेमाश्रम में न तो श्रन्य किसी इस प्रकार के उपनासों में गान्धीवादी टेकनीक की जीत दिखाई है। श्रवश्य इन सभी में उन्होंने ऐसे वातावरण की सृष्टि की है कि वास्तविक हार होते हुए भी नैतिक जीत का श्राभास होता है, पर एक तो जहाँ उद्देश्य वास्तविक जीत है, वहाँ ने तिक जीत के श्राभास का कोई मृल्य नहीं। श्राभास इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम रङ्गभूमि में ने तिक जीत भी नहीं हुई। ने तिक जीत हम तभी मानते जव हारकर भी पाएडेपुरवालों का सङ्गठन हो जाता वे इस बात को समक जाते कि स्वदेशी पूँजीवाद श्रीर साम्राज्यवाद एक दूसरे के मित्र हैं, श्रीर इस बात को समक कर वे श्रागे के समाम के लिए तैयार हो जाते। पर जैसा कि हम दिखा चुके, ऐसा नहीं हुआ।

में सममता हूँ श्रव भी रद्वभूमि को ठीक तरह से सममने का युग नहीं श्राया। बाद की पीढ़ियाँ क्वचित् इस उपन्यास को जिस रूप में श्राज लोग उसे देखते हैं उससे भिन्न रूप में देखें। श्रव लोग उसमें गान्धीवाद की सामाजिक टेकनीक की सफलता या श्रसफलता लोजते हैं, शायद लेखक ने भी यही दिखाने के लिए लिखा भी हो, पर-कला में उस से कहीं श्रधिक हो सकता है जितना कि लेखक उसमें सजान रूप से रखता है, कथानक का तकज़ा कुछ श्रोर ही है। रद्धभूमि की कथा संचेप में यही है न कि स्वदेशी पूजीवाद श्रपनी दिग्विजय के दौरान में पागडेपुर पहुँचता है, वहाँ गाँववाले उससे जौंककर उसका विरोध करते हैं। स्रदास जो श्रात्मययेष्ट ग्राम्य श्रार्थिक व्यवस्था का श्रादी है, इसके विचद एक श्रसंगठित तथा स्वतःस्फूर्त विद्रोह का नेनृत्व करता है। वह ऐसा किसी स्रष्ट धारणा को लेकर नहीं, बर्लिक कई श्रार्थिक-सामाजिक-भावुकतागत कारणों से करता है।

मिलों की स्थापना के विरुद्ध सूरदास के विचार कुछ यों है— 'साहब किरस्तान हैं। घरमसाले में तम्बाकू के गोदाम बनायेंगे, मंदिर में उनके मजदूर सोयेंगे, कुएँ पर उनके मजूरों का श्रड्डा होगा, बहू. बेटियाँ पानी भरने न जा सकेंगी।...ताड़ी शराब का परचार बढ़

## रगभूमि पर एक नई दृष्टि ]

जायगा, कसियाँ भी तो श्राकर वस जायगी, भ्रैंदेंसी स्मिर्टिमी हैमारी चहू-बेटियों को श्राकर घूरेगे। कितना श्रधरम होंगा ? दिहात के किसान श्रपना काम छोड़ कर मजूरी के लालच से दोड़ेंगे, यहाँ बुरी-बुरी बात सीखेगे, श्रीर श्रपने बुरे श्राचरन श्रपने गाँवों में फैनायेंगे। दिहातों की लड़कियाँ बहुएँ मजूरी करने श्रायेंगी, श्रीर यहाँ पैसे के लोम में श्रपना घरम बिगाड़ेंगी।

राजा साहन जो स्रदास को यह सममाने आये थे कि जमीन दे • दो, उन्होंने स्रे को यह सममाया कि ये बुराहयाँ तो तोर्थश्यानां में भी होती हैं, पर स्रे के सामने एक न चली।

कहा जायगा सूरे के ये विचार गात्रीवादी हैं। अवश्य हैं, पर ऐमा कहनेवालो को यह भी पता होना चाहिए कि गायीजी के ये विचार उन्हीं के नहीं हैं। जिस समय पहले-पहल पाश्चात्य देशों में पूँजीवाद का उदय हुआ, उस समय उसका विरोध तरह-तरह के लोगों ने किया। मार्क-एंगेल्स ने १८४८ में प्रकाशित अपने कम्युनिस्ट मैनिस्फेटो में ऐसे विरोधों को गिनाया है। ऐसे विद्रोहियों में सबसे प्रमुख तो खर सामन्तवादी थे, पर इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे परोप्तकारी अच्छे लोग भी थे जो किसी न किसी कारण से उदीयमान पूँजीवाद से घवड़ाये हुए थे। पर ये लोग पूँजीवाद का किस प्रकार समाजवाद हारा अर्थात् और भी उन्नतर तरीके के हारा विरोध कर विद्रोह को सफलतामंडित करना चाहिए, यह न समक पाकर पीछे के युग में गोचारण और वेणुवादन के सामन्तवादी युग में लौट जाना चाहते थे, और तदनुसार उसी का नारा देते थे। इस प्रकार ये अपने अनजान में ही सामन्तवादी युग के समर्थक थे।

स्रदास ऐसे ही लोगों में हैं। वह कोई समाजवादी या क्रान्तिकारी नहीं, वह समाज के रथचक को पीछे को आर घुमाना चाहता है। समाज के सम्बन्ध में उसके जो विचार हैं, जिनको हमने उसी के शब्दा

में व्यक्त किया, वे गान्धीवादी हैं, पर वे एक बीते हुए युग को प्रत्याविर्ित करना चाहते हैं, इसलिए वे प्रतिक्रियावादी हैं। वे जय प्राप्त नहीं कर सकते, वे हार कर ही रहेंगे, उनके हारने में ही भलाई है। यहाँ कोई सूरभक्त चौंक कर यह पृछ सकता है, तो क्या मेरा श्रिभिपाय यह है कि गांधीजी के श्रार्थिक सामाजिक विंचार प्रतिक्रिया-वादी हैं ! हॉ, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि गांधीजी के या सूरदास के विचार आत्मयथेष्ट प्राप्य आर्थिक पद्धति पर अवलम्बित हैं, वे अवश्य ही प्रतिगामी हैं। चाहे जितना भी अध्यात्मिक मुलम्मा चढा कर ये विचार पेश किये जायँ, इन श्रार्थिक विचारों की प्रतिगामिता स्पष्ट है। अवश्य इस सम्बन्ध में यह बता दिया जाय। इधर कुछ दिनों से गांधीजी मिलों के सम्बन्ध में 'हिन्द स्वराज' (१६०८) में व्यक्त श्रपने विचारों से हट गये हैं, उन्होने अब मिलो को सहन करने की े नीति प्रहण कर ली है। उनके इस सम्बन्ध के विचारों का जो चित्र इमें 'श्रप्रवाल योजना' में मिलता है, वह 'हिन्द स्वराज' में व्यक्त विचारों से भिन्न है। अपने विचारों को अव्यावहारिक पाकर ही उन्होंने ऐसा परिवर्तन किया होगा। इसी श्रव्यावहारिकता के कारण ही हम 'रगभूमि' के अन्तिम अध्यायों में यह देखते हैं कि पाडेपुर उजह गया, और उसी की छाती पर जानसेवक की मिल धुँआ फेंकती हुई मानो उद्धतरूप से खड़ी है।

में इस प्रकार चीजो को देख रहा हूँ, और मिवज्य की पीढ़ियाँ रग-भूमि को इस रूप में देखेंगी। इससे यह न समसा जाय कि में पूंजीवाद को श्रादर की दृष्टि से देखता हूँ। जिलकुल नहीं। मेरा वक्तन्य केवल इतना है कि पूँजीवाद सामन्तवाद के मुक्ताबले में उक्ततर पद्धति है। सामन्तवाद श्रपने श्रान्दर की श्रसगतियों के कारण पूँजीवाद को जगह छोड़ देने के लिए बाध्य है। पर इसका श्रर्थ यह कदापि नहीं कि वह एक जुलम करने वाली शोषक पद्धति के श्रलावा कुछ श्रीर है। रंग- स्मि ही हम हा प्रमाण है। किस प्रकार से लोगों को हिरों से निकृत कर खेतों-खिलहानों को उजाइ कर, जहाँ लोग मत्तर-सत्तरें पुरिनी में बमे हुए हैं, वहाँ से उन्हें निकाल कर, बेकसों को गोलियों से उड़ नाकर पूजीवाद श्राकर श्रासन जमाता है यह राम्मि में सुन्दर का से विवित है। सामन्तवाद से पूजीवाट में ग्राने में जो बीन का परिवर्तन काल (Transition period) पड़ता है, उसका रंगम्मि एक बहुत सजीव चित्र है। मजे की बान है कि उन दिनों प्रेमचन्द सामन्तवाद, पूजीवाद श्रादि शब्दाविलयों के सम्बन्ध में सज्ञान न थे, फिर मी उनके कैनवत पर इसका चित्र इसित्र सुन्दर श्रीर सजीव उत्तरा कि इसर उधर तॉक-माँक करते रहने पर भी तथा कहीं मित्र निरोध, कहीं श्रिहसा ग्रादि से श्रांख लहाते रहने पर भी तथा कहीं मित्र निरोध, कहीं श्राहसा ग्रादि से श्रांख लहाते रहने पर भी वे हर हानत में ग्राने बस्तुवादी लंगोटे के प्रति सब्चे रहे।

रतमृमि में स्रदास जैने पूँ जेवाद के निरुद्ध असंगठिन, मानुकता पर आवारित, धर्म का मुनम्मायुक्त निद्रःह का प्रतोक है, उसी प्रकार जानसेवक नये पूँ जीवाद का प्रतीक है। जानसेवक एक आदर्श पूँ जीवादो, एक पूँ जीवादी Commell faut पर उनके चरित्र की आलोचना करने के पहले हम स्रदास तथा अन्य कुछ चरित्रों पर एक निगाह श्रीर डालेंगे।

यद्यि प्रेमचन्द्र ने स्रदास चित्र को हिरमाऊ तो के शब्दों में जितना भी हो सका धोरोदाच बनाया, पर वस्तुवादी कला के तका के कारण उन्होंने इस व्यक्ति में भी ऐत्र दिखालये हैं। मनुष्य प्रकृति दिवायुक्त ambivalent है, इमलिए ऐसा दिखाना जलरी था। जिन्न समय सुभागी ने पित द्वारा पीटी जाकर स्रे का आश्रय लिया, उस समय स्रो ते सोचा था—'मैं कितना अभागा हूँ, काश यह मेरी स्रो होती, तो कितने आनन्द से जीवन अपनेत होता। अन् तो मैरो ने इमे पर से निकाल ही दिया, मैं एख खूँ तो इसमें कीन सो बुराई है। इससे

कहूं कैसे, न जाने दिल में क्या सोचे ! मैं श्रन्धा हूं तो क्या श्रादमी नहीं हूं ! बुरा तो न मानेगी ! मुक्तसे इसे प्रेम न होता तो मेरी इतनी सेवा क्यों करती ?"

ऋवश्य सूरदास सम्हल गया, पता नहीं इस प्रकार के विचारों से उसकी धीरोदात्तता में बट्टा लग गया कि नहीं, पर उसकी इंसानियत में तो नहीं लगा। सच तो यह है कि कम से कम इस प्रकार एक बार सूरदास में कमजोरी आयी दिखाकर प्रेमचन्द ने सूरदास को एक रक्त-मांस्पर्शहीन कल्पना होने से बहुत कुछ बचा लिया। एक अन्य मौके पर उसने ताव में आकर एक गाँववाले को मुँह चिढ़ाया। उसने क्रोध में आकर मैरों से उसकी चिढ़ कही—

> भैरो, भैरो, ताड़ी वेच; या बीबी की साड़ी वेच।

पर इतना ही नहीं जब भैरो ने उसकी पोटली चुरा ली थी श्रीर घर मे श्राग लगा टी थी, उस समय जगघर ने श्राकर उससे पूछा था कि उसके रुपये चोरी गये कि नहीं। इस पर उसने कहा, नहीं। कला-कार की निःस्पृहता से प्रेमचन्द ने यह दिखलाया कि सूरे ने इस प्रकार जो इनकार किया कि उसके रुपये नहीं उठ गये, इसमें यह परोपकारी भावना नहीं थी कि भैरो चोरी मे फॅस जायगा। बात कुछ श्रीर ही थी। 'श्रम्धे भिखारी के लिये दिरद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं थी, जितना घना। स्रदास जगघर से श्रपनी श्राधिक हानि गुप्त रखना चाहता था... भिखारियों के लिए घन-संचय पाप-संचय से कम श्रपमान की बात नहीं। बोला— मेरे पास थैली वैली कहाँ! होगी किसी की! थैली होती तो भीख माँगता ? जगघर ने बहुत जिद की, फिर भी सूरे ने कहा—साड़े पाँच रुपये तो कभी जुड़े नहीं, साड़े पाँच सी कहाँ से श्राते ?

इस प्रकार सूरे ने सरासर भूठ कहा—श्रीर ऐसा किसी उदात्त उद्देश्य को लेकर नहीं बल्कि उसी कारण से कहा जिस कारण से सभी भूठ बोलते हैं, श्रर्थात् श्रपने एक ऐब पर पर्दा डालने के लिए।

श्रीर श्रागे चला जाय। जिस समय सुभागी बाद को चलकर इन्हीं रुपयों को चोर के घर से छिछोरंपन से ले श्रायी श्रीर सूरे को रुपये दिये तो सूरा ने एक मौलिक प्रतिवाद के बाद रुपये रख लिये थे, जब उसके घर में जगधर, वह तथा सुभागी हॅसी करती हुई भैरो के द्वारा पकड़, ली गयी, तभी उसने जाकर इस धन को वापस किया, श्रीर उल्लू ने से यह भी बता दिया कि सुभागी ने ये रुपये उसे पहुँचाये थे।

इस प्रकार सूरा कोई श्रादर्श ही श्रादर्श नहीं है। वह एक मनुष्य है। श्रब्छा ही है कि वह ऐसा है, नहीं तो एक पुलात मात्र होने से सारा उपन्यास ऐंठकर रह जाता क्योंकि वह उपन्यास का केन्द्र है।

यह तो हुआ सूरे के व्यक्तिगत चिरत्र का उद्घाटन, श्रव उसके सामाजिक राजन तिक व्यक्तित्व पर दो बातें। मैंने इस सम्बन्ध में सूरे पर जो कुछ कहा है, उससे यह अम हो सकता है कि वह अपने अनजान में केवल सामन्तवादी व्यवस्था को फिर से लौटा लाने का ( श्रवश्य भावकता तथा धर्म का मुलम्मा चढ़ाया हुआ) एजेएट मात्र है, पर यह बात नहीं। उसके व्यक्तित्व में, उसके सामाजिक आर्थिक विचारों में प्रतिगामित्व का यह उपादन होने पर भी, उसके चरित्र में एक अत्यंत कान्तिकारी उपादान है। वह है पूँ जीवाद के मनमानेपन, उसके श्रत्यान्वारी तरीको का विरोध। सूरदास के चरित्र में ये दोनों उपादान इतने खिल्तिमल्त हो गये हैं कि इनको अलग करना टेढ़ी खीर है। सच तो यह है कि उसका प्रतिगामी चरित्र उसके विचारों तक ही सीमित रहता है। सफलता के बाद इन विचारों को जब उसे कार्यरूप में परिण्यत करने का मौका मिलता, तभी उसका प्रतिगामी चरित्र खुलता, पर अभी

तो कार्यचेत्र में वह पूँजीनाद के विरुद्ध चाहे जिस उद्देश्य को लेकर हो, संग्राम ही कर रहा था। इसलिए उसके चरित्र का क्रान्तिकारी पहलू ही हरकत में श्रा रहा था। इसी कारण उस पर लोग इतने मुख हो गये हैं। सूरदास के ऐतिहासिक प्रतीक गान्धीजी के चरित्र में ये दो उपादान इसी रूप में हैं। इस हिष्ट से देखने पर सूरदास की चरित्र-सृष्टि करने में प्रेमचन्द ने कमाल कर दिया इसमें सन्देह नहीं।

सूरदास श्रहिंसा का श्रनन्य उपासक है। एक श्रन्धे-श्रपाहिज के लिए यह स्वामांविक बात भी थी। वह श्रहिंसा का इतना उपासक है कि ऐसे समय में भी श्रहिंसा की सलाह देता है जब श्रहिंसा कायरपन मात्र है जिस समय जानसेवक का लड़का प्रमुसेवक ताव में श्राकर नायकराम को मारकर चला जाता है, उस समय किसी भी दृष्टि से नायकराम की श्रोर से श्रहिंसा कायरपन ही होती, नायकराम मन ही मन तय करता है कि वह इस श्रपमान का बदला लेगा, पर सूरा ऐसे समय में भी श्रहिंसा का पाठ पढ़ाता है। कहता है—वैर बढ़ाने से कुछ फायदा न होगा। तुम्हारा तो कुछ न होगा, लेकिन मुहल्ले के सब श्रादमी वंध जायेंगे। श्रव यह पूछा जा सकता है कि क्या मुहल्ले के श्रादमी वंध जायेंगे। श्रव यह पूछा जा सकता है कि क्या मुहल्ले के श्रादमियों के बंध जाने के डर से एक प्रश्ल के विरुद्ध हाथ न एठाना श्रहिंसा है ? तो कायरपन क्या है ? क्या यही धीरोदात्तता है ?

एक बार उसी ज़मीन के सम्बन्ध में सरकार से मगड़े के विलिसिले में पुलिस श्रीर जनता में मुठमेड होने की नौबत श्राई। जनता ने कहा 'हम देवता नहीं हैं, हम तो जैसे के साथ तैसा करेंगे। उन्हें भी ग़रीबों पर चुल्म करने का मजा मिल जाय।' यह कह कर वे लोग पत्थरों को उठा उठा कर पटकने लगे। 'तब इस श्रम्धे ने वह काम किया जो श्रीलिया ही कर सकते हैं। उसने जमीन से एक बडा सा पत्थर का दुकड़ा उठा लिया, श्रीर उसे श्रपने माथे के सामने रखकर बोला, 'श्रगर तुम लोग श्रब भी मेरी बिनती न सुनोगे, तो इसी दम इस पत्थर से िस टकरा कर जान दे दूंगा। मुक्ते मर जाना मंजूर है, पर यह श्रंधेर नहीं देख सकता।' उसके मुँह से इन बातों का निकलना था कि चारों तरफ सन्नाटा छा गया।'

ये श्रहिषावादी भी श्रजीब खुदा के बन्दे होते हैं, जब सरकार या शासकवर्ग की तरफ़ से जुल्म होता है, निहत्थों श्रीर बेकसो पर गोलियाँ चलाई जानी हैं, तो ये जबानी प्रतिवाद कर फिर समकौते के नाम पर श्रात्मसमर्पण कर देते हैं, पर जब इन्हों जुल्मों से अबकर शरीब या बेकस चका या ढेना भी उठा लेते हैं, तो फौरन इनको देंसर होता है, श्रीर ये उनके सामने माथा टकरा लेने को या श्रनशन की धमकी देते हैं। इस दृष्टि से देखने पर सूरे का चित्र गान्धीवादी श्रिहंसा का श्रव्छा श्रवस खीचता है।

सूरा इसी प्रकार विद्रोही जनता को विद्रोह से रोकता हुआ मैजिस्ट्र ट की गोली से मारा जाता है। किर क्यों न गान्धीवादीगण उस पर निसार हों। इसी कारण हम अपने मित्र गान्धीवादी समीज्ञक परम विद्वान् श्री रामनाथ 'सुमन' को कहते पाते हैं—

'कला श्रौर तत्त्वज्ञान को दृष्टि से रगभूमि धेमचन्द्रका सास्टरपीस
है। वह मानव जीवन का एक व्यक्तिव श्रौर एक सत्य प्रदान करता
है। वह शरीर पर श्रात्मा को विजय का श्रालनाद है। वह सम्पूर्ण जीवन का एक वित्र श्रीर उस चित्र में चिरन्तन तत्त्व की कला का प्रस्कुरन है। पर पिछले वर्षों ने धेमचन्द के जीवन पर जो प्रभाव डाला या, उसका प्रतिनिधि चित्र गोदान है। इसमें रंगभूमि की भाँति कोई निर्दिष्ट किनासफी नहीं है, कर्मभूमि की तरह समाज-चेत्र को कोई स्ट्रेटजी नहीं है, श्रौर न 'सेवासदन' की भाँनि समाज सेवा का स्वष्ट कार्यक्रम है। इसमें केवल चित्र हैं श्रौर समस्याएं हैं ..। होरी की पराजय में व्यक्ति को श्रात्मा की निजय का वह सन्देश नहीं है जो रगभूमि में है।'

इम पहले ही बता चुके हैं यह व्यक्ति सत्य तथा श्रात्मा की विजय-किस प्रकार श्रवास्तिवक, रंगभूमि के नतीजों को भूलकर उनान भरने का परिणाम है। उन्हें यहाँ दुहराने की श्रावश्यकता नहीं। रहा रंगभूमि प्रेमचन्द की सर्वोत्तम रचना है या नहीं, इस पर हम श्रागे विचार करेंगे।

स्रदास ऋहिंसा पर विश्वास करता है, पर एक जगह उसे हम दूसरे ही रूप में पाते हैं। जिस समय एक दिन रात को सुमागी पर बुरे उद्देश्य से इमला करते हुए घीस् श्रौर विद्याघर पकड़े गये थे, उस समय मुहल्लेवालों ने बहुत समकाया पर सूरदास ने इन लड़कों को पुलिस के इवाले कर तथा सजा करवाकर ही चैन लिया है। उसने कि ची की एक न मानी। उसकी स्मा तितिस्ना, श्रहिसा का कहीं पता नहीं रहा । क्या इस मामले में सूरा गान्धीवाद का सही रूप से प्रति-निधित्व नही करता ? क्या यहाँ पर प्रेमचन्द गांधीजी के व्यक्तित्व का श्रक्स नहीं उतार पाये, श्रौर बहक गये ! नहीं, इसके विपरीत इससे सूरा गांधीजी का श्रीर भी सही श्रीर समग्र प्रतिनिधि हो जाता है। गाधीजी की श्रहिसा का भी तो यही हाल है। वह क्या है श्रीर क्या नहीं, इसे कोई जान नहीं सकता। दूसरे का किया हुआ अनशन भी हिसा हो सकता है, पर गाधीजी चाहे वाडाला में एक बोरा भर नमक लेकर भागे तो वह श्रहिसा है। श्रसली बात यो है कि गांधीजी जिसे श्रहिसा कह दे, वह श्रहिसा है, बाकी सन हिंसा है। पराधीन भारत में कोई ढेला भी चलावें तो वह हिसा है, पर गाधीजी के द्वारा तैयार किये हुए स्वतंत्र भारत के चित्र मे सेना रहेगी! सीतारमैया कहते हैं, श्रिहिसा श्रंगे जों के लिए है, मार्क्षवादियों के लिए नहीं। इस प्रकार सैकड़ो श्रमंगतियाँ दिखलाई जा सकती हैं। एक श्रीर तथ्य बताया जाय । कौंसिल-श्रसेम्बली के काग्रेसी सदस्यों मे प्रायः बहुत से श्रपने को गान्धीवाटी परिगामतः सत्य श्रौर श्रहिसा का उपासकः

बताते हैं। ये ही लोग प्रति वर्ष २६ जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिश्चा लेते हैं, उधर कौसिल-श्रसेम्बली में दाखिल होने के पहले दिन राजमित की शपथ लेते हैं। तो इन दोनों शपथों में से कोई न कोई शपथ मूठी होगी। पर इस प्रकार मूठी शपथ लेने में उनके सत्य में कोई फर्क नहीं श्राता। सत्य के एक मात्र ठेकेदार जो ठहरे! श्रसली बात यों है कि सत्य श्रीर श्रहिसा का केवल मुलम्मा है, श्रसली साधन तो दबावमूलक राजनीति है।

सूरदास की सबसे बड़ी श्रासफलता है कि उसके मरते समय मिटुश्रा भी उससे नाराज था। उसका कहना था 'दादा श्रव मुँह न खुलवाश्रो। परदा दका रहने दो। मुक्ते चौपर करके जा रहे हो। हमारी दस बीचे की मौल्सी जमीन थी कि नहीं, उसका मावजा दो पैसा, चार पैसा कुछ द्वमको मिला कि नहीं, उसमें से मेरे हाथ क्या लगा ! घर में भी मेरा कुछ हिस्सा होता कि नहीं ? हाकिमों से बैर न करते तो क्या घर के सौ न मिलते ?" फिर मिटुश्रा ने यह कहा था कि वह पुतली घर में श्राग लगायेगा। समक में नहीं श्राता श्रात्मवल की विजय कहाँ हुई !

इसमे श्रिधिक सूरदास के चरित्र पर श्रालोचना करने की श्रावश्य-कता नहीं। उसके सम्बन्ध में इतना कह देना यथेष्ट होगा कि वह श्रपने में गान्धीवाद को काफी श्रच्छी तरह मूर्त करता है। उसकी कमजोरियाँ श्रसंगतियाँ, दुर्बलताएँ उसके चरित्र के निर्माण में बाधक न होकर उसे श्रीर भी जीवन प्रदान कर गांधी का मूर्त रूप बना देती हैं।

इसी उण्न्यास में एक दूसरा पात्र विनय है। श्रापात दृष्टि में वह भी गान्धीवाद को मूर्त करता है। पर इतनी सफलता के साथ नहीं जितना कि सूरदास। विनय एक राजा का इकलौता लड़का है, पर वह सममता है कि उसमें सेवाभाव है, श्रीर इसी धारणा के वशवर्ती होकर वह विपुत्त विश्व में अपने प्रयोग करने या अपने साथ प्रयोग करने निकल पड़ता है। असल में वह एक petty-bourgeois philistine है, जैसे कि उच तथा मध्यम वर्ग के परापकारीगण होते हैं। यह परोपकारी शब्द हमारा नहीं है। जब विनय जेल से भागने के बाद भीड़ के पीछे होना नाहता है, उस समय नायकराम उससे कहता है-निया अभी तक परोनकार से जी नहीं भरा ?' थोड़ी बात पड़ते ही उसको कलई • खुल जाती है, और अन्त तक वह डान किनक्जाट, डान जुमान, हैमिलेट श्रोर सेन्ट श्रामीमी की श्रजीव लिचड़ी के रूप में इमारे सम्मुख श्राता है। कभी वह यह है, कभी वह। वह खुद ही नहीं जान पाता कि वह है क्या। उसकी प्रेमिका सोफिया उसको रिहाई के लिए आधारत्र लाती है, पर वह छूटने से इनकार करता है, पर कुछ ही देर बाद नायकराम के इस काँसे में आकर कि उसको माँ बोमार है दोवार फींद कर निकल जाता है। स्मरण रहे वीरवाल के कहने पर उक्षने जेल से भागना यह -कह कर इनकार किया था कि यह गनत है। वह श्रिहिंसा पर विश्वास रखता है पर जब अंगनो प्रेमिका को जनता के हाथां खनरे में पडते देखता है तो जनता के नेता पर गोली चला देता है। वह एक अवसर पर जनता को ऋहिंसात्मक रहने के तिए कहता हुआ जनता द्वारा व्यग का पात्र बनता है। इस पर वह ताव में आकर अपने को गाली मार लेता है।

विनय गान्धोवाद के एक हिस्से पर पूर्ण विश्वास रखना है। वह हिस्सा है वर्गसमन्वय। तरह-तरह की श्रात्मनववनाश्रों से नह श्रपने इस विश्वास को वल पहुँचाता है। उसकी प्रेमिका सोकिया से उसे श्रास्मन करने के विचार से विनय को उसकी माँ रानी जाह्नवी उसे उदयपुर रियासत में प्रजा में काम करने मेजती है। वहाँ उसे श्रास्मन होता है कि रियासत की श्रोर से प्रजा पर जुल्म होता है, प्रजा पिस रही है। वह स्वयं श्रास्मायपूर्वक जेल में डाल दिया जाता है। उसे जेल से छुड़ाने के लिए विद्रोही नेता ग्राता है। वह छूटने से इनकार करता है। उल्टे-रियासत के सम्बन्ध में एक गान्धीवादी फिलिस्टिन के ही उपयुक्त शब्दों में कहता है, श्रगर तुम्हारी बातें श्रद्धारशः सत्य भी हों, तो भी मैं ऐसा काम न करूँ गा जिससे रियासत की बदनामी हो।

लड़ने तो रियासत से चले हैं और यह चाहते हैं कि उसकी बदनामी न हो, यह क्या घीरोदात्त श्रादर्श है ? क्या श्रात्मा के गौरव का
शंखनाद है ? इसे चाहे जो भी ऊँचा नाम दिया जाय यह मावना शासक
वर्ग के हित में । कुछ सन्देह रहा हो तो निनय श्रागे क्या कहता है
सुनिए । वह कहता है 'मुक्ते श्रपने भाइयों के हाथ से विष का प्याला
पीना मंजूर है, पर रोकर उनकों संकट में डालना मंजूर नहीं । इस
राज्य को हम लोगों ने सदैव गौरव की हिए से देखा है, श्रीर
महाराजा साइव को श्राज भी हम उसी श्रद्धा की हिण्ट से देखते हैं ।
वह उन्हीं साँगा श्रीर प्रताप के वश्रज हैं जिन्होंने हिन्दू जाति की रह्मा
के लिए श्रपने प्राणों की श्राहुति दे दी थी । इम महाराज को श्रपना
रह्मक, श्रपना हितैषी, चित्रयकुलितिक समसते हैं । उनके कर्मचारी
सब हमारे भाई-वन्द हैं । फिर यहाँ की श्रदालत पर क्यों न विश्वास
करे ? वे हमारे साथ श्रन्याय भी करें तो भी जवान न खोलेंगे । राज्य
पर दोपारोपण करके हम श्रपने को उस महान वस्तु के श्रयोग्य सिद्धकरते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य श्रीर इन्ट है ।

वर्गसमन्वय के साथ-साथ कैसी बड़ी-बड़ी वार्ते हैं ? कायरता और आत्मप्रवंचना की क्या अञ्छी संगत है।

विनय के सम्बन्ध में कायर शब्द कदाचित् किसी धीरोदात्त पाठक को अवाञ्छित ज्ञात हो इसलिए याद दिला दें कि कैसे जब एक कॉसे पर वह नायकराम के साथ जेल से भागने को तैयार हो गया, तो भागते समय उसकी विग्धी सी बँध रही थी। फिर उसके बाद उसने जाकर किस प्रकार सर्दार साहब से समेद सूठकहा कि उसे श्री मती क्लार्क का पता नहीं, जब कि सब पता था। उसके विचार थे: सब हमारे भाई हैं, शोषित श्रीर शोषक दोनो इसलिए laissez faire सबको समान श्रिध-कार, status quo जैसा है रहे, हाँ कुछ दया धरम से काम लेना चाहिए, धनियों की चाहिए कि मज़दूरों के ट्रस्टी बन जाय ! प्रेमचन्द ने इसी पुस्तक में दिखलाया है कि किस प्रकार श्रंगे ज़ रेजिडेन्ट का नाम सुनते ही इस चत्रियकुलतिलक साँगा श्रीर प्रताप के वश्ज का हर के मारे खुरा हाल हो जाता है, किस प्रकार वह प्रजा पर जुल्म करता है। इस प्रकार उपन्यासकार ने विनय के व्याख्यानों में भले ही वर्गसमन्वय के पद्म को दिखलाया हो, पर वस्तु के चेत्र में वे वास्तविकता को पद- शित करने में नहीं चूके। रंगभूमि में भारतीय रयासतों को उनके सही रंग में दिखलाया गया है।

वीरपाल के शब्दों में रियासत के राजा तथा कर्मचारी 'हैं हमारे ही माई बन्द, पर हमारी ही गरदन पर छुरी चलाते हैं। किमी ने जरा साफ कपड़े पहने, और ये लोग उसके सिर हुए। जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन। चोरी कीजिए, डाके डालिए, घरों में आग लगा-हए, गरीबों का गला काटिए, कोई आप से न बोलेगा। वस कर्मचारियों की मुहियाँ गरम करते रहिए। दिन दहाड़े खून कोजिए, पर पुलिस की पूजा कर दीजिए, आप वेदाग छूट जायेगे, आ। के बदले कोई वेकसर फॉसी पर चढ़ा दिया जायगा। कोई फरियाद नहीं सुनता। कीन सुने, सभी एक ही थैलों के चट्टे बट्टे हैं। यह समम लोजिए कि हिंसक जन्तुओं का गोल है, सबके सब मिल कर शिकार करते हैं और मिल-जुल कर खाते हैं। राजा है, वह काठ का उल्लू। उसे विलायत में जाकर विद्वानों के सामने बड़े-बड़े व्याख्यान देने की धुन है। मैंने यह किया और मैंने वह दिया। या तो विलायत की सैर करेगा या यहाँ अंग्रे जो के साथ शिकार खेलेगा। सारे दिन इन्हीं की जूतियाँ सीघी करेगा, इसके सिना उसे कोई काम नहीं, प्रजा जिये या मरे।"

प्रेमचन्द के वित्रण से यह ज्ञात होता है कि उन्हें रियासती प्रजा से कितनो श्रााव गहानुभूति है, वे श्रन्य मामजों में वै। किक रूप से ( subjectively ) इस समय तक गान्वीवादी होने पर भी कम से कम रियासतों के मामले में वर्गसमन्त्रय, द्रस्टीशिप तथा रामराज्य में विश्वास नहीं रखते थे। पर त्रिनय रखता था। कार्य रूप में तो वह इससे कही आगे बढ़ जाता है। गया था रियासती प्रजा की सेवा करने पर किसी त्पच्ट विचार घारा का अविकारी न होने के कारण वह सैकड़ों चरो का उजड़वा कर लौटता है। वह काफी तजर्वा प्राप्त करने के बाद कहता है 'मुक्ते अपनी भूत मालूप हो गई, मैं समकता था प्रजा वड़ी सहनशील श्रीर शान्तिप्रिय है। अत्र ज्ञात हुआ वह नीच श्रीर कुटिल है।" विनय असल में कभी जनवादी था ही नही। जिस समय सोकी को विद्रोही भगा ले गये उन समा उसने रियासत तथा क्लाके के . दुब्क्रत्यों में खुत्र कर हिस्सा लिया। वहाँ तक कि रियासत का दाहिना हाथ हो गया। वह एक अजीव चरित्र है। पर प्रेमवन्द के चार उप-न्यासों में इम इसी व्यक्ति को विभिन्न रूप में पाते हैं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्य में वह कमशः प्रेमशङ्कर, विनय, अमरकान्त, चक्र-धर के रूप में मीजूद है। पर रंगभूमि में ही यह पात्र अपनी पूरी philistinism में पकट होता है। एक बार तो वह अपनी माँ के सामने तलवार उठा कर यह कहते हुए आत्महत्या का प्रवास करता है कि "अम्मा, इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप का पुत्र कहलाऊँ लेकिन श्रपनी अन्तिम आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी सारी अपकीर्ति का प्रायश्चित किये देता हूँ । भुमे आशीर्वाद दीनिए ।' पर उसके हाथ को तज्ञवार पकड़ ली गई। वह आत्महत्या न कर सका। उसको लोगों में जब श्राशिक भादि कह कर दुत्कारा तो उसने यह कह कर श्रपने को गोली मार ली कि 'क्या श्राप देखना चाहते हैं कि रईसों के बेटे क्योंकर प्राण देते हैं ! देखिए )" यह अपने

रूप की चरम सीमा है। इस नौजवान रईस को न जीना श्रायान भरना । उसने जनम भर बुछ ऐसे विचारी को लेकर चलना चाहा जो उसके लिए बहुत ही बोमिल थे, फिर इसमें श्रापड़ा प्रेम, श्रव तो बिल्कुल पगहा टूट गया, कुछ तारतम्य नहीं रहा। अन्त में वह मरा भी तो उस तरह से । फिर भी प्रेमचन्द ने इस व्यक्ति के जीवन का बड़ी ही सहानुभूति के साथ-चित्रण किया है। ऐसा शायद इस कारण किया हो कि विनय कुछ भी हो गान्धीवादी विचारों को लेकर चलने कींदु चेष्ठा तो करता है। परलेखक की इस सहानुभूति से उसके चरित्र की दुर्वलता उसकी मध्यवर्गीय जनोचित दुलमुलयकीनी, उसकी के करा देनेवाली विशेषताऍ श्रौर भी स्पष्ट हो गई है। जिन चार उपन्यासों के इमने श्रभी नाम गिनाये उनमें रंगभमि उपन्यास श्रवश्य ही उचतर कोटि का है थ्रौर गान्धीवाद को सबसे अधिक सफलतापूर्वक चित्रित करता है, केवल इसिलए नहीं कि इसमें इस विनय के चरित्र को पूर्ण रूप से उद्घाटित देखते हैं, बिल्क इसलिए कि इस उपन्यास में श्रीर उपन्यासो की तरह विनय के दुर्वल चरित्र से ही गान्धीवाद का प्रति-निधित्व नहीं कराया गया है, इसमें सूरदास ऐसा चरित्र इस काम को श्रंजाम देता है। स्वाभाविक रूप से यह पुस्तक गान्धी-युग का श्रिधिक सफल चित्र है।

यह श्रारचर्य की बात है कि कुछ समालोचक उपन्यासकार की सहानुभूतिमूलक तूलिका से घोखे में श्राकर विनय को भी घीरोदात्त समझ बैठे हैं। शायद वे उसके 'श्रात्मबलिदान' से घोखे में श्रा गये। पर जिस परिस्थित में वह 'श्रात्मबलिदान' हुआ, उसमें उसे श्रात्महत्या से श्राधिक 'गौरव' प्रदान करना गलत होगा।

रंगभूमि में विनय ग्राकेला फिलिस्टीन हो, ऐसी बात नहीं। वह तो खानदानो फिलिस्टीन है। उसका पिता राजा भरतिसह, उसकी मा रानी जाह्नवी, उसकी बहिन इन्दु उसकी प्रेमिका सोफिया ये सब उच तथा मध्यवित्तवर्ग के अन्दर की सहाँध के विभिन्न प्रतिनिधि हैं। सोफिया का भाई प्रभुसेवक भी एक नरम किस्म का फिलिस्टीन है। ये लोग सन सममते हैं कि ये दुनिया की बहुत मलाई कर रहे हैं, वड़ा त्याग कर रहे हैं, वे एक इद तक त्याग करते भी हैं, पर समाज की गति के नियमों से. उसके इन्द्वात्मक विकास से अपिरचित होने के कारण, श्रीर जिस काम को वे उठाना चाहते हैं श्रपनी शिचा-दीचा तथा वर्ग से उसके ऋयोग्य होने के कारण वे केवल श्रीर गइवड़ी पैदा फ़रके विलीन हो जाते हैं। जिस समय वे समफ रहे हैं कि वे बड़ी सेवा कर रहे हैं, उस समय वे केवल श्रपने श्रनगैल, परस्वर सम्बन्ध-विहीन प्रयोग मात्र ही कर रहे हैं, ऐसे प्रयोग जिन्हें वे शायद सत्य का प्रयोग कहैं। बात यह है कि इन सब लोगों ने लोकसेवा को अपनाना चाहा है, पर ये लोक कौन हैं इसकी उन्हें तमीज़ नहीं, इसमें वे लोक फे द्वारा परिचालित नहीं होते, वे इस मामले में केवल स्वेच्छा से परि-चालित होते हैं। इसका नतीजा है धींगाधींगी, कल्याण के बदले श्रकल्याया। ऐसी धींगाधींगी के साथ उनके जीवन में श्रीर भी घींगाघींगियाँ हैं, नतीजा है मान्यतात्री तथा मूल्यों की क्यामत, महाप्रलय ।

श्राइए राजा भरतसिंह से शुरू किया जाय। रंगभूमि में वे लोकसेवक विनय के सुयोग्य पिता के रूप में प्रतेश करते हैं। श्रामी न विनय
की कलई खुली, न उनकी। पर जब वे सुनते हैं कि विनय जाकर,
रियासत में कैद हो गया है, तो वे रानो से खिराकर नाय कराम को उसे
छुड़ाने के लिए भेजते हैं। खेर एक रिता में यह कमजोरी बड़ी चोज़
नहीं, पर श्रामे चलकर हम देखते हैं कि जब विनय को कार्रवाहयों से
रियासत पर श्रांच सी श्राने लगती है तो वे श्रलम कमरे में विनय को
बुला कर कहते हैं 'भेरी तुमसे विनीत याचना है कि तुम स्रष्ट, रूप से
अपने को सेवकदल से प्रयक् कर लो, श्रीर समाचारपत्रों में इसी श्राशय

की विश्वित प्रकाशित कर दो।..." श्रवश्य विनय ने ऐसा नहीं किया, पर वह वास्तविक रूप से इन कमेलों से श्रलग हो गया। तभी तो जब वह एकाएक जनता को समक्ताने श्राया तो जनता ने उसको ताने दिये, श्रौर उसने श्रपने को गोली मार ली। इस प्रकार जनता का ताना जो उसको इतना लगा वह क्यों, इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक से जाकर पूछने की जरूरत नहीं।

कुँवर भरतिसह विनय की मृत्य के बाद फिर श्रपना व्यावचर्म उतारकर रईसो की रैंक की दुनिया में चले गये। करीब १००० पृष्ठ की रंगभूमि का अन्त इस पैराग्राफ से होता है—"कुँवर भरतिसह अव फिर विलासमय जीवन व्यतीत करते हैं। फिर वही सैर और शिकार है, वही श्रभीरों के चोचले, वही रईसों के आडम्बर, वही ठाठ-बाट। उनके धार्मिक विश्वासों की जड़ें उखड़ गई हैं। इस जीवन से परे अब उनके लिए अनन्त शून्य और अनन्त आकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लोक असार है। परलोक असार है। जब तक जिन्दगी है, हम खेल कर काट दो। मरने के बाद क्या होगा कीन जाने।..."

क्या विनय की मृत्यु के बाद कुँवर भरतसिंह अब बदले ! नहीं वे हमेशा भीतर से यही थे। उनके पत्नी तथा पुत्र-प्रेम ने उन्हें कुछ दिन लोकसंग्रह का नाच नचाया था।

कुँवर साहब की स्त्री श्रीर विनय तथा इन्दु की माँ रानी जाहबी देखने में तो एक तेजस्विनी वीर ललना है, पर उनकी मानसिक बना-वट श्रात्यन्त जाटल है। वह भी कुँवर साहब की तरह पुत्रगतप्राणा है, पर कुँवर साहब से भिन्न श्रर्थ में। उसकी पुत्रप्राण्यता शायद उसके श्रहकार श्रीर Philistinism की एक परोच्च परितृप्ति का जरिया मात्र है। वह सोपिया श्रीर विनय के प्रेम के बीच जिस प्रकार पहती हैं, जिस प्रकार वह सोपिया से कहती हैं कि वह दूर प्रवास में गये हुए विनय को यह लिख दे कि वह (सोपिया) मिसेज क्लार्क होनेवाली है,

जिस प्रकार वह स्वयं इस सफेद फूठ को विनय के पास लिख मेजती हैं, उसका कोई फायड (Frend) के अनुसार मनोविश्लेषण करे तो उसमें Electra complex पुत्रगमनप्रवृत्ति तथा ऐडलर के अनुसार विश्लेषण करे तो प्रमुत्व की भूल के अतिरिक्त कुछ न पायेगा। वह सोफिया और विनय के विवाह सम्बन्ध के विश्व थीं, इस बात की कदाचित् यों ज्याख्या कर दी जाय कि धमों की विभिन्नता ही इसका कारण था, पर वह तो हर हालत में विनय के विवाह के विश्व ही हैं। यह कोई स्वस्थ बात नहीं कही जा सकती। वह विनय पर एकाधिकार चाहती हैं। सम्बन्ध तो यह है कि इसी अहंकारी स्त्री के कारण सारे खानदान का सत्यानाश हो जाता है। बात यह है कि वह कुंवर साहब, विनय तथा इन्दु को प्रयच्च तथा परोच्च रूप से ऐसे विचारों पर चलाना चाहती है जिनके लिए वे अपनी वर्ग-स्थित तथा शिचा-दीचा से सम्पूर्ण अनु-पयुक्त है। declasse होने पर ही वे इन विचारों को लेकर चल सकते थे, उस अवस्था के अभाव में इन विचारों को लेकर प्रयोग करने में फिलिस्टिनवाद का उदय हुआ है न कि कान्तिकारिता का।

फिर रानी जाह्नवी के विचार भी कुछ सामंजस्य-युक्त रूप में कान्तिकारी नहीं। केवल एक परोपकार की पंगु भावना है, पगु इस-लिए कह रहा हूं कि उसके साथ जिन वातों के होने से वह वाग्रसर हो सकती थी, वे नहीं हैं। रानी में सामाजिक उदारता कुछ भी नहीं। उसमें श्रपने किसी विचार को कान्तिकारी उपसंहार तक लें जाने की हिम्मत नहीं। जब इन्दु श्रपने पित की इतरता श्रों के विकृत् उक्ता केर

<sup>\*</sup>रानी केवल पुत्र पर प्रमुख करना चाहती है इसी बात जेकी विलान के लिए ही शायद प्रेमचन्द ने दिलाया है कि सोफिया का "श्राचरण पूर्ण रीति से हिन्दू धर्म श्रीर हिन्दू समाज के श्रीनुकृत ही चुका था" फिर भी रानी को उससे ऊपरी खुशी मात्र है।

विद्रोह कर उसके घर में रहने से इनकार करके चली श्राती है तो वह इन्दु को पुरुषप्राधान्यमूलक पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर कहती है— '× × × श्रगर फिर मेरे सामने मुंह से ऐसी बात निकाली तो तेरा गला घोंट दूँगी। क्या तू उन्हें श्रपना गुलाम बना कर रक्लेगी! तू श्री हो कर चाहती है कि कोई तेरा हाथ न पकड़े, वह पुरुष हो कर क्यो ऐसा चाहें ! × × श्रगर तुके उनकी बातें पसन्द नहीं श्रातीं, तो कोशिश कर कि पसन्द श्रायें। वह तेरे पतिदेव हैं, तेरे लिए उनकी सेवा से उत्तम कोई पथ नहीं।'

इस प्रकार जाह्नवी सरासर यह कह रही है कि स्त्री का कर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण रूप से अपने व्यक्तित्व को पित के व्यक्तित्व में बोर दे चाहे पित पाजी, बदमाश, उचका ही हो। अन्यत्र वह इन्दु से कह रही है—जो स्त्री अपने पुरुष का अपमान करती है, उसे लोक, परलोक कहीं शान्ति नहीं मिल सकती है। इन्दु ने अपमान यह किया था कि एक सत्कार्य में चन्दा दिया था।

जिस समय विनय श्रात्महत्या कर मर गया, उस समय कोिकया रोती हुई श्राई, तो जाह्नवी बोली—'क्यों रोती हो बेटी ? विनय के लिए ? बीरो की मृत्यु पर श्रांसू नहीं बहाये जाते, उत्सव के राग गाये जाते हैं। मेरे पास हीरे श्रीर जवाहरात होते, तो उसकी लाश पर लुटा देती। मुक्ते उसके मरने का दुःख नहीं है। दुःख होता, श्रगर वह श्राज प्राणा बचा कर श्राता।' यहाँ पर पाठक को यह याद दिलाया जाय कि सोिफया जा रही थी इस कारण विनय इस मगड़े में पड़ा था। फिर यह समक में नहीं श्राता कि जब वह भीड़ को शान्त करने गया था तो पिस्तील लेकर वयों गया था ? विनय को 'प्रेमचन्द ने बराबर श्राहिसावादी, फिर भी बराबर पिस्तीलवाज वयो बनाया, यह समक में नहीं श्राता। जब वह रियासत की जेल से निकल कर करीब करीब सीधे उस भीड़ के सामने गया जो क्वार्क के मकान को घेर कर खड़ी थी, उस

समय भी वह एकाएक निस्तील चताता है। म्राखिए यह पिस्तील कहाँ से म्राई १ क्या जेल मे उनके पास निस्तील थो १ यहाँ प्रेम वन्द टेकनीक में कुछ ग़लती कर गये ऐसा ज्ञात होता है। म्रस्त ।

विनय की मृत्यु के बाद जाह्न ती छोर मो कहती है — 'यह तो मेरी चिर-संचित श्रिमलाषा थो, बहुन ही पुरानी, जब मैं युवनी थी, श्रीर वीर राजपूती तथा राजपूतानियों के आत्मसमर्पण की कथाएँ पढ़ा करती थी। उसी समय मेरे मन में यह कामना श्रंकुरित हुई थी कि ईश्वर मुक्ते भी ऐसा ही पुत्र देता जो उन्हों वीरों की भाँति मृत्यु से खेलता, जो श्राना जीवन देश श्रीर जाति के लिए हवन कर देता, जो श्रानो कुल का मुख उउउवल करता। मेरी वह कामना पूरी हो गई।'

सचमुच क्या यह कामना पूरी हो गई ? मुक्ते तो ऐसा ज्ञात होता है कि विनय अपनी माँ के अहकार तथा अपनी दुर्वलता की वेदी पर बिलदान हो गया। कुछ मी हो, रानी जाह्नवी एक बहुत हो प्रमुत्वशीला Domineering रमणो है, और उसका चित्र वैसा नहीं है जैसा कि घीरोदात्त पाठक उसे समक्तते हैं, यहाँ तक कि वैसा भी नहीं जैसा कि प्रेमचन्द उसका निर्माण करना चाहते थे, विलक कुछ दूसरा ही है। उसका महत्त्व एक सफल चित्र के का में है। उसके चित्र से उपन्यास के रस के परिपाक में सहायता मिलती है।

सोक्षिया इस उपन्यास की नायिका है। वह भी विनय का ही प्रतिरूप है। वह भी विनय की तरह श्रस्थर-चित्त, स्मष्टित्रचारहीन तथा सदा उद्श्रान्त है। शुरू में वह नही निचारशीला तथा नैतिक साहसयुक्त शात होती है। वह अपनी कर्ट्रधर्मी माँ के विषद निप्त प्रकार विद्राह करती है, वह बहुत ही सुन्दर है। सब तो यह है कि इसी प्रथम दर्शन की छान पाठक के मन पर श्रन्त तक रहनी है, श्रोर इसो के जारणा पाठक उसकी बाद की कलावाजियों का देख कर भी नहीं

देखता। वह न तो ठीक-ठीक प्रेमिका है श्रौर न ठीक-ठीक क्रान्त-कारिगी, श्रर्थात् दोनों बातों की ऐसी मिलावट है जो उसे एक श्रजीब दुर्वलचित्त स्त्री बना कर छोड़ देती है। उसमें दो व्यक्तिल हैं, श्रीर दोनों परस्पर विरुद्ध। जब तक वह मिसेज सेवक के विरुद्ध विद्रोह करती है, श्रीर इसी की वशवर्ती होकर घर से निकल जाती है, तब तक उसे इम एक विद्रोहिगी के रूप में पाते हैं। इसके बाद विनय के जाने तक विनय के घर में उसका जो ग्राचरण रहता है, वह एक साधारण प्रेमिका के कार्य हैं, उसमें कोई श्रीर उपादान नहीं। वह क्लार्क के साथ 'कपट लीला' कर जिस प्रकार उदयपुर पहुँचती है 'तथा विनय से मिलती है, वह भी इसी रूप में है। श्रव वह क्रान्तिकारिणी नहीं है। यदि वह क्रान्तिकारिगी या गांधीवादिनी कुछ भी होती, तो उसे चाहिए था कि रियासत में विनय का काम जहाँ से छूटा है, असे वहाँ से उठा लेती। पर वह ऐसा नहीं करती। घटनाचक से रियासत के विद्रोही उसे उठा ले जाते हैं, श्रौर विनय खोजता हुस्रा उसके पास पहुँचता है तो वह जनवादिनी वन कर विनय को दुत्कारती है। सन्देह नहीं, यह ड्रामा बहुत श्रब्छा रहा, पर शीघ ही वह इस बाघ की खाल को ज़तार कर भाग चलती है। रास्ते में तथा बाद की बराबर वह प्रेमिका ही है। हॉ, श्रन्त की तरफ फिर उसका कान्ति-कारित्व उभड़ता है, श्रीर वह यह जान कर कि पांडेपुर में गोली चलनेवाली हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। इसी अनुपेरणा से विनय वहाँ जाता है, फिर वह श्रात्महत्या करता है।

सोफिया का सारा विद्रोह केवल तीन घटनाओं पर निर्भर है—

 <sup>(</sup>१) माँ के विरुद्ध विद्रोह कर घर से निकल जाना।

<sup>(</sup>२) रियासत के विद्रोहियों के यहाँ जब विनय पहुँचता है, तो उसे बुरी तरह श्रीर उचित रूप से दुतकारना।

(३) पांडेपुर की उस समा में जाना श्रीर विनय के जाने में कारण-स्वरूप होना।

हाँ, एक बात और, वह यह कि विनय के अतिरिक्त किसी से शादी करने से इनकार करना और आत्महत्या करना, पर इसका रूप विद्रोह का होने पर भी इसमें अन्य उपादान भी हैं। आत्महत्या करना तो बिल्कुल फिजूल था। उसका किसी प्रकार समर्थन नहीं हो सकता। वह चित्तदौर्वलय का परिचायक है।

संदोप में यही सोफिया है, विनय का स्त्री-संस्करण। उपन्यास को पढ़ने से यह जात होता है कि पहले प्रेमचन्द दोनों का मिलन कराना चाहते थे, पर उनमें घर्ममेद था, इसे कैसे सुलमाया जाय यह न समम पाकर पहले विनय द्वारा और फिर सोफिया द्वारा आत्महत्या कराई गई। शायद अभीष्ट मिलन को आसान करने के लिए ही सोफी से लेखक २६वें अध्याय में कहला रहा था—"में भी हिन्दू घर्म पर जान देती हूँ। जो आतिमक शान्ति कहीं न मिली, वह गोपियों की प्रेमकथा में मिल गई। वह प्रेम का अवतार, जिसने गोपियों को प्रेमरस पान कराया" उसी की चेरी बन कर जार्किंगी, तो वह कीन हिन्दू है जो मेरी उपेदा करेगा ?"

सोफिया ने यह सब जो कुछ कहा वह बिल्कुल ही वेसिर-पैर है। हम मान सकते हैं कि एक ईसाहन किसी हालत में ऐसा कह सकती है, रोज बीसियों लोग धर्मों में इधर से उधर जाते रहते हैं, पर सोफिया को ईसाई धर्म की जिस प्रकार छानबीन करते दिखाया गया है, उसके कारण सोफिया को यह वक्तव्य शोमा नहीं देता, और यदि देता है तो केवल एक आत्मावस्मृता प्रेमिका की दशा में ही। अनत में सोफिया धर्मपरिवर्तन करने के लिए तैयार हो गई थी, यह बात सोफिया के प्रेमिका-चरित्र पर शायद चार चाँद लगाये, पर मनुष्य के रूप में उसका मूल्य घटाती है। प्रेमचन्द अपनी रचनाओं में, यहाँ तक कि

३२८

[कथाकार प्रेमचन्द

इस पुस्तक में भी सर्व-धर्म-विरोधी के रूप में दृष्ट होते हैं, नहीं तो हम तो यही कहते कि यहाँ प्रेमचन्द प्रतिकियावादी दृष्टिगोचर होते हैं। इसी कारण इमारा यह अनुमान है कि इस सम्बन्ध में पहले प्रेमचन्द का कुछ श्रौर लक्ष्य था पर बाद में उन्होंने उसे बदल कर श्रात्महत्या फरवा दी। यह मनीविज्ञान की दृष्टि से शायद श्रच्छा ही रहा क्योंकि विनय श्रौर सोकिया के से चरित्रों के लिए श्रात्महत्या ही एकमात्र नतीजा हो सकता था। इन लोगों ने न तो जग को पहचाना, न अपने को ! वे एक ऐसे विचार को उठा कर चले जिसके वे सर्वथा अयोग्य थे। ऐसे पात्रों तथा पात्रियों से प्रेमचन्द ने उच तथा मध्य वर्ग के ऐसे लोगों का चरित्र खींचा है जिनमें कुछ त्याग की प्रवृत्ति है, तपत्या भी है, परोपकार-भावना भी है, पर वे स्रपने वर्ग-विचारों में बुरी तरह बँधे हैं। वे जनता की सेवा के नाम पर श्रात्मश्लाघा की तृप्ति करने चले हैं। वे श्रपने वैयक्तिक जीवन को कर्तव्य के साथ सामंजस्य युक्त करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे असफल तथा Frustrated मनः तुराया होने के लिए बाध्य हैं। ऐसे ही चरित्र के लोग छात्रजीवन में क्रान्तिकारी या समाजवादी तथा बाद के जीवन में सी॰ अहैं। डी॰ के जालिम अपसर होते हैं श्रीर यह भी है कि अगर राह लगा गये तो परम बीर भी निकल जाते हैं।

परम बार मा निकल जात ह ।

इन्दु भी इसी श्रेणी की एक स्त्री है। फिर भी वह श्रपने भाई तथा
सोफिया से श्रच्छी ही है। उसका दुर्भाग्य यह है कि उसकी शादी एक
ऐसे व्यक्ति से हुई है जो एक ही श्रात्म-प्रवंचक है। वह सोचता है,
यें जो करता हूं श्रीर जो मेरा स्वार्थ है, वही सबका स्वार्थ होना
चाहिए। वह भी श्रपनी माँ के मार्ग पर चलती है। एक जगह उसकी
कलई बहुत बुरी तरह खुल जाती है, वहाँ जहाँ कि सोफिया के साथ
बातों-बातों में चोट करती हुई वह कह जाती है—'एक राजा का
समान एक चुद्र न्याय से कहीं ज्यादा महत्त्व की वस्तु है।' यह मानों

इन्दु के पति की ही बातों की—उस पित की बातों की जिससे वह उकता जाती है—प्रतिध्वित है: यों में स्वयं जनवादी हूँ, श्रीर उस नीति का हृद्य से समर्थन करता हूँ, पर जनवाद के नाम पर देश में जो श्रशान्ति फैली हुई है, उसका मैं घोर विरोधी हूँ। ऐसे जनवाद से तो घनवाद, एकावाद सभी वाद श्रव्छे हैं। यह ठीक ही है, राजा श्रीर पूँजीनित लोग तभी तक जनवादी, लोकतंत्रवादी हैं जब तक उससे उनका लाभ होता है, नहीं तो साम्राज्यवाद, फासिस्टवाद तो हैं ही। कितने संनेन में पूँजीवादी गणतंत्र को सममा दिया। इन्टु का यह कहना कि एक राजा का सम्मान एक जुद्र न्याय से बड़ा है, भावकता की भाषा में राजा के वचनों का तर्जु मा है।

इन्दु का चिरत्र उस जगह भी बहुत घृणित रूप में प्रकट हुआ है जहाँ वह अपने पित को इसिलए उकसा रही है कि वह इसिलए लड़े जिसमें सुरदास की जमीन मैजिस्ट्रेट उसे वाग्स न करा सके। अवश्य इसके पीछे दो औरतों की लागडाँट भी है, पर यह कैसी लागडाँट कि सब सिद्धान्तों को तिलांजिल देकर वह कह रही है—'यह बात आपके मुंह से शोमा नहीं देती। यह नेकनामी वदनामी का प्रश्न नहीं है, अपनी मर्यादा-रद्धा का प्रश्न है। आपकी कुल-मर्यादा पर आधात हुआ है, उसकी रद्धा करना आपका परम धर्म है चाहे उसके लिए न्याय के सिद्धान्तों की विल क्यों न देना पड़े। '''' मर्यादा तथा कुल-मर्यादा की क्या सुन्दर फिलिस्टिन-सुलम आत्मवंचनामूलक धारणा है!

सोफिया का माई प्रमुसेवक विलायत से सिगरेट का काम सील कर आया है, अपने को किव और कलाकार सम्मता है पर है वह पका पेटिबुर्ज वा फिलिस्टिन। वह एक किवत्वरसलोलुर पलायनवादी है। अपने ऐहिक स्वर्ग का उसने स्वयं ही चित्रण किया है—'मेरे जीवन का सुल' 'स्वर्ग तो यही है कि किसी पहाड़ी के दामन में एक जलधारा के तट पर छोटी सी मोपड़ी बना कर पड़ा रहूँ । न लोक की चिन्तां हो, न परलोक की । न अपने नाम का कोई रोनेवाला हो, न हँसने-वाला ।' इस प्रकार के भावों को बहुत सी कवितां ओं में व्यक्त किया गया है । यदि में भूलता नहीं हूँ तो इक बाल के संग्रह बाँग-ए-दरा में इस प्रकार की एक कविता है । 'इक बँगला बनेगा न्यारा' भी इन्हों विचारों का सूचक है । ऐसे लोगों में लोक सेवा के लिए जिस संग्राम-शीलता की ज़रूरत है, वह नहीं होती, और न वह स्पष्ट विचार होतां है कान्तिकारी बनने के लिए जिसकी ज़रूरत है । ये वीरता को कमी लब्छेदार भाषा में छिपी आत्मा-वंचना से पूरी कर लेते हैं । इन्द्रदत्त ने प्रभुसेवक से ठीक ही कहा था 'तुम्हारी समस्त शक्ति शब्द-योजना में ही उह जाती है, कियाशीलता के लिए कुछ बाकी नहीं बचता । यथार्थ तो यह है कि तुम अपनी रचनाओं की गई में मी नहीं पहुँचते, वस जवान के शेर हो ।'

पिता जानसेवक ने भी प्रभुसेवक को बिल्कुल ठीक कहा—'तुम जीवन की सुख-सामियों को तो चाहते हो, लेकिन उन सामियों के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है, उनसे दूर भागते हो। हमने तुम्हें कियात्मक रूप से कभी धन और विभव से घृणा करते नहीं देखा। तुम अञ्झे से अञ्झा मकान, अञ्झे से अञ्झा भोजन, अञ्झे से अञ्झा वस्त्र चहिते हो, लेकिन बिना हाथ-पैर हिलाये ही चाहते हो कि कोई तुम्हारे मुँह में शहद और शर्वत टपका दे।' सिनेमा में जांकर रोनेवाले, चित्रपट के खलनायक पर दाँत किटकिटानेवाले शौकीन परोपकारियों का यही हाल है। ऐसे लोग क्रांति कर सकते हैं बशर्ते कि वैसा करते समय उनकी माँग के बाल इधर-उधर न हो और पतल्चन का कीज़ न विग्रह जाय।

फिर भी यह मानना पड़ेगा कि प्रभुसेवक में कुछ भलाई है। कविता उसे परोपकार के गम्भीर प्रयत्नों या यों कहिए प्रयोगों से अपेज़ा- कृत रूप से बचा लेती है। इसके श्रातिरिक्त वह अपने पिता के इन बचनों से क्र इ होकर घर छोड़ देने का साइस तो रखता है। साधारण तौर पर इस तरह के लोग बिल्कुल श्रक्में एय, बुज़दिल, घरबुस्स, किवतामात्र-सर्वस्व होते हैं। बात यह है उसमें कुछ श्रव्छी किवत्व-शिक्त है। इसके श्रातिरिक्त जीवन की गुत्थियों में श्राधिक नहीं पड़ता, पड़ता तो क्या होता पता नहीं। जानसेवक का लड़का प्रभु तथा सोफिया किसी न किसी कारण घर छोड़ते हैं यह बात बहुत मार्के की है। यह पूँजीवाद वर्ग में भी श्रात्मिवरोध की सूचना देता है, जो क्रान्ति के लिए श्रावश्यक शर्त है।

श्रव हम स्रदास के बाद इस उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पात्र जानसेवक पर श्राते हैं। जानसेवक उदीयमान मारतीय पूँजीवाद का प्रतिनिधि है, निरलस, कर्मठ, उन्मेषशालिनी बुद्धियुक्त, निर्दय, श्रवसर का शाता। जैसे बाज कितना भी ऊपर उद्दे, उसकी निगाह शिकार पर रहती है, उसी प्रकार उसकी दृष्टि मुनाफे पर रहती है। इसी मुनाफे के पीछे वह जीता है, श्रीर इसी के पीछे वह मरने के लिए तैयार है। इसके पीछे वह लड़का छोड़ता है, लड़की छोडता है, सबको छोड़ने के लिए तैयार है वशर्ते कि मुनाफा हो।

रंगभूमि में भारतीय पूँ जीवाद के शैशव का चित्रण है। इसमें पूँ जीवाद अभी घुटनों के बल चल रहा है। गोदान में भी देशी पूँ जीवाद का चित्र है, पर वह अपेचाकृत परिणत अवस्था का चित्र है। रङ्गभूमि का कैनवास काफी बड़ा है, पर उसमें मज़दूरों के असन्तोष काचित्र नहीं है। गोदान मे यह है। बात यह है कि शुरू के युग में मज़दूर संगठित नहीं होते, धीरे-धीरे ही उनमे संगठन का उद्य होता है।

देमचन्द की सबसे बड़ी विशेषता श्रीर शायद सबसे बड़ी महत्ता यह है कि वे नख से शिख तक हमेशा साम्राज्यवाद तथा पूँ जीवाद

के विरोधी रहे हैं। श्रदालत को, पुनीस को वे काते से काले रंग में चित्रित करते हैं। इस उपन्यास में दारोगा माहिर अली ने अपने उसी भाई को घोला दिया जिसने खून का पानी कर उसे पाला । माहिरंब्रली का बाप भी दारोगा श्रौर श्रुषलोर था, मरते समय कफन नहीं जुडा। वह भी द्रष्टक्य है कि तलमीने के अक्षर की भी प्रेमवन्द ने वेहमात ही दिखलाया है। उसको घून मिलती है तो छोटे मकान का ज्यादा दाम दिलवाता है, नहीं तो श्रच्छे मकान को भी नाममात्र मूल्य पर ले लेता है। उनका साहित्य इस कारण उदीयमान भारतीय राष्ट्रीयता तथा साय ही उठते हुए दलिन वर्गों का साहित्य हो जाता है। ग्रमीरों के प्रति उनके मन में श्रगाघ घृणा थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, "जो च्यक्ति धनसम्पदा में विभोर श्रीर मम हो, उसके महान् पुरुष होने की कल्पना में नहीं कर सकता। जैसे ही मैं किसी त्रादमी को धनो पाता न्हूं, वैसे ही मुक्त पर उसकी कला श्रीर बुद्धिमत्ता की बातों का प्रभाव काफूर हो जाता है। मुक्ते जान पड़ता है कि इस शख्त ने मौजूरा -सामाजिक व्यवस्था को-उस सामाजिक व्यवस्था को, जो अमीरौ द्वारा नारीबो के दोइन पर अवलम्बित है -स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार किसी भी बड़े आदमी का नाम जो लक्ष्मी का कुनापात्र भी हो. मुक्ते श्राकर्षित नहीं करता। बहुत मुमिकन है कि मेरे मन के इन भावों का कारण जीवन में मेरी श्रसफतता ही हो। बैंक में मोटी रकम जमा देख कर शायद मैं भी वैधा ही होता जैसे दूसरे हैं, मैं भी प्रलोभन का सामना न कर सकता, लेकिन मुक्ते प्रसन्नता है कि स्वभाव स्त्रौर किस्मत ने मेरी मदद की है श्रीर मेरा भाग्य दिर्द्रों के साथ सम्बद्ध है। इससे मुक्ते श्राध्यात्मिक सान्त्वना मिलती है।"

कहा जा सकता है कि ये बाद के युग के प्रेमचन्द के विचार हैं। हाँ ये परिश्वत तथा विकसित प्रेमचन्द के, गोदान के लेखक के विचार हैं, पर रक्कभूमि में भी धन के प्रति यही घृणा का भाव है। उस युग में व्यक्तिगत रूप में गांधीवादी होते हुए भी प्रेमचन्द कभी भी गांधीवाद के श्रानुधीनक वर्गसम्बद्ध सिद्धान्त के कायल न हो पाये। बात यह है उस जमाने में भी वे एक इद तक ही घोखे में रह सकते थे। जीवन की वास्तविकताएँ उन्हें वर्गसमन्वय में विश्वास करने नहीं देती हैं। श्रगर कहीं उत्पर से उन्होंने इस विचार को दिया भी है, तो उसके साथ जो तथ्य उन्होंने दिये हैं, वे चिल्ला चिल्ला कर कुछ दूसरी ही बात कह रहे हैं।

रंगभूमि के तो पहले पैरे ही से घनियों के विरुद्ध जेहाद शुरू है।
"शहर श्रमीरों के रहने श्रीर क्रय-विक्रय का स्थान है। उसके वाहर
की भूमि उनके मनो जन श्रीर विनोद की जगह है। उसके मध्य माग
में उनके लड़कों की पाठशालाएँ श्रीर मुकदमेशाजी के श्रखाड़े हैं, जहाँ न्याय के बहाने गरीशों के गले घोंटे जाते हैं।" साथ-साथ न्यायालयों को भी ले लिया।

जानसेवक एक ब्रादर्श पूँ जीपित है। उसे ब्रपने कारखाने के लिए स्रे की ज़मीन चाहिए। साम, दाम, दंड, मेद से वह इसे प्राप्त करता है। उसकी लड़की सोफिया का एक ब्राप्तकांड के कारण राजा भरत-सिंह के परिवार से परिचय हो गया। वस उसने गोट मिलाना शुरू किया। उसका दामाद महेन्द्रसिंह म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, उससे यह काम होगा; स्वयं राजा को चार सौ बीस पढ़ा कर वह उससे मोटी रकम का शेभर खरिदवा लेता है। पर वह घोखेबाज नहीं। शेपर ज़रूर घोखेबाजी से खरिदवाया, पर मोटा मुनाफा दिलवाया।

वह मुनाफे के लिए किसी बात से चूकना कीरी मानुकता समकता है। वह हिसाब का पक्का है। जो हिसाब ठीक नहीं रखता, उसका वैसा करने में चाहे कुछ भी बहाना हो, वह उसे चमा नहीं कर सकता। वह ताहिरश्रली को हिसाब की गड़बड़ी के लिए माफ नहीं करता, यहाँ तक कि स्रा श्रपनी मृत्युश्या से उसकी सिफारिश करता है, पर ऐसे के लिए पूँजीवाद में फाफी नहीं। वह अपने मुनाफे में कौड़ी वृद्धि के लिए कहता है कि म्यनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिल कर यहाँ एक शराब और ताड़ी की दूकान खुलवा दूँगा। उसे सूरे की जमीन पसन्द आती है, वह समस्ता है वह ज़रूर वेचेगा। रुपये की शक्ति में उसे आगाध विश्वास है। कहता है "रुपये के सबह आने दीजिए और आसमान के तारे गिनवा लीजिए।"

प्रेमचन्द ने बड़ी दच्ता से इस व्यक्ति का चित्र खींचा है। जान को मानापमान की कोई चिन्ता नहीं, लड़का प्रभु नायकराम से लड़ श्राता है, पर वह जाकर उससे माफी माँग श्राता है। बात यह है च्यापार का तकाजा था। है जानसेवक ईमानदार याने पूँजीवादी -दृष्टिकोण से ईमानदार। पर प्रेमचन्दजी बीच-बीच में फबती कस देते हैं। कहते हैं "मगर घन का देवता ब्रात्मा का बिल्दान बिना प्राये प्रसन्न नहीं होता।" जानसेवक धार्मिक है, पर उसका असली धर्म -मुनाफा है। जानसेवक अपने धर्म का रहस्य अपने ही मुँह से पुत्र को समकाता है। पूँ जीवादीगण के धर्म का बहुत ही मार्मिक उद्धाटन है। अंग्रेज के विषय में कहा जाता है कि वह छै दिन तक तो मैमन या धन देवता के यहाँ पूजा करता है, श्रीर एक दिन खुदा के घर में, पर यह पूँजीवाद के हास के युग में उत्पन्न भारतीय पूँजीवाद का प्रतिनिधि जानसेवक उससे श्रागे बढ़ जाता है, वह सातवें दिन गिरजे में तो जाता है, पर वहाँ भी जपने के लिए सैमन के बुत को श्रपने साथ ले जाता है।

जान श्रपने पुत्र प्रमु को समका रहा है "××मुक्ते निश्चय था कि
तुम जीवन श्रीर धर्म के सम्बन्ध को भलीभाँति समकते हो, पर श्रव श्रात हो गया कि तुम, सोफी श्रीर श्रपनी माता की भाँति भ्रम में पड़े हुए हो। क्या तुम समकते हो कि मैं श्रीर मुक्त-जैसे श्रीर हजारों श्रादमी जो नित्य गिरजे जाते हैं, भजन गाते हैं, श्राँख बन्द करके ईश- प्रार्थना करते हैं, धर्मानुराग में हूं वे हुए हैं ! कदापि नहीं । अगर अब तक तुम्हें नहीं 'मालूम है तो अब मालूम हो जाना चाहिए कि धर्म केवल स्वार्थ संघटन है । संमव है तुम्हें ईसा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समकते हो, पर मुक्ते तो यह भी विश्वास नहीं है । मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही अझा है जितनी किसी मामूली फकीर के प्रति । उसी प्रकार फकीर भी दान और ज्ञम की महिमा गाता फिरता है, परलोक के सुलों का राग गाया करता है । वह भी उतना ही त्यागी, उतना ही दीन, उतना ही धर्मरत है । लेकिन इतना अवश्वास होने पर भी में रिववार को सी काम छोड़ कर गिरजे में अवश्य जाता हूं । न जाने से अपने समाज में अपने मान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा । फिर अपने ही घर में अशान्ति फैल जायगी । मैं केवल तुम्हारी माता की खातिर से अपने कपर यह अत्याचार करता हूं ।"

स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति अपने नौकरों के घर्म की परवाह नहीं करेगा। वह अपने गुमाशता ताहिरश्रली से कहता है, 'श्रापको हमारी प्रत्येक श्राज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे उससे श्रापका खुदा खुश हो या नाखुश। हम अपने कामों में आपके खुदा को हस्तच्चेप न करने देंगे।' जानसेवक इन बातों को अपनी पत्नी के सामने कहता है, और वह उनका समर्थन करती है। इघर बड़ी घार्मिक बनती है, श्रपनी खड़की से घार्मिक बहस कर उसे घर से चले जाने के लिए विवश करती है, उसका यह हाल। फिर जब अंग्रेज़ क्लार्क से लड़की की शादी के ढंग देखती है तो घार्मिक मतमेद भूल कर उसी सोफी की खुशामद करती है। यदि वश चलता तो शायद स्वयं क्लार्क से विवाह करती। परले सिरे की कट्टर पर बिल्कुल। असामांजक है। पर जान की तारीफ यह है कि उससे निमाता है। धर्म के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार कि वह स्वार्थ-संघटन मात्र है केवल जान तक सीमित नहीं। विनय के तेजस्वी है। सोफियाँ हिन्दु श्रादि उच श्रेणी की स्त्रियाँ भविष्य की भारतीय भारी।का श्रादर्श नहीं हो सकतीं, इसके लिए सुमागी ऐसी बेलिए नारी चाहिए। वह बहुत हद तक श्रादर्श है।

श्रव श्रंत में विचारणीय यह है कि रंगभूमि प्रेमचन्द की सबसे उत्कृष्ट रचना है या नहीं। श्री रामनाथ सुमन के कथन का हम हवाला दे चुके कि वे समसते हैं कि यह प्रेमचन्द की मास्टरपीस है। श्री श्रृष्ट्य अचरण के मतानुसार "यों तो उनके सभी उपन्यास लोगों ने पसन्द किये हैं, लेकिन रंगभूमि मेरी राय में उन्हीं का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे श्रच्छा उपन्यास है। रंगभूमि में कहानी है, काब्य है, फिलासफी है, मनोविज्ञान है श्रीर हूँ दूने पर नीति, धर्म श्रीर सोशलिज्म का बहुत-सा मसाला मिल जायगा। रंगभूमि हमारी जिंदगी का खाका है, जिसके जोड़ की कल्पना थैकरे के वैनिटी फेयर में श्रीर मेरी कारेली के वेन्डेटा में जरा-जरा मिल जाय तो मिल जाय, वरना दुनिया में श्रीर कहीं न मिलेगी।"

कहा जाता है स्वयं प्रेमचन्द ने डाक्टर इन्द्रनाथ मदन को लिखे हुए श्रपने एक पत्र में रंगभूमि को श्रपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना था, पर उस समय तक वे गोदान के लेखक नहीं हुए थे। फिर यह जारूरी नहीं कि कलाकार श्रपनी कला की जो श्रालोचना करते हैं, वह श्रालोचक के लिए मान्य तथा श्रपरिहार्य हो। हम पहले बता चुके हैं कि क्यों हम गोदान को ही उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। रंगभूमि में वे श्रमी दृबिधे में हैं। श्रमी उनकी द्रध्यतता ( subjectivity ) तथा हश्यगतता ( objectivity ) का न तो कलात्मक ह ह मिटा है, न सिहान्तात्मक। श्रमी उनका श्रन्तमुं ख तथा बहिमुं ख दो है। इस कारणा रंगभूमि बहुत कुछ एक रोमेंस हो गया है। इसकी हश्यगतता ( objectivity ) द्रष्टगतता में रंगी हुई है। इसमें नाटकीयता का प्रयास बहुत है। गोदान में ही ये एक होकर एक ऐसी कला को जनम

कायाकल्प ]

देते हैं जो श्रभी तक श्रपराजित है। ज्ञपन्यासों में रंगभूमि सर्वश्रेष्ठ है।

## कायाकल्प

वज्रघरसिंह राजपूत हैं, किन्तु श्राप श्रपने को मुंशी लिखते श्रौर कहते हैं। बहुत छोटे पद से तरक्की करते-करते आपने अन्त में लह्सीलदारी का उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि स्राप उस पद पर तीन मास से श्रिधिक न रहे, श्रीर वह भी एवजी में रहे, पर श्राप श्रपने को साविक तहसीलदार लिखते थे, श्रौर कोई मौका पाते ही श्राप उस जमाने की श्रचकन श्रादि पहिन कर निकलते थे, यद्यपि स्रव ये पोशाक उन्हें फिट नहीं होती थीं। वे दरबारदारी की कला में निपुण् थे। उनके पुत्र चक्रधर ने अपने प्रयास से पिता से बहुत कम सहायता लेकर एम० ए० पास कर लिया था। मुंशीजी की इच्छा थी कि चक्रधर कुछ नौकरी करे, किन्तु चक्रधर की रुचि समाज-सेवा की श्रोर थी, फिर भी जब ऊँच-नीच समकाया गया तो जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवकिंदह की लड़की मनोरमा के ग्रहशिच्क होने पर राजी हो गये। मनोरमा पर चकघर के सरल स्वभाव का श्रसर पहा. श्रौर वह श्रपने गृहशित्तक को बहुत चाहने लगी। उघर चक्रधर की शादी के लिए भी लड़कियों के पितागण दौड़ने लगे। चक्रघर विवाह नहीं करना चाहते थे, किन्तु आगरे से आये हुए एक सज्जन यशोदा-नन्दन की बातों से प्रसन्न होकर वे लड़की देखने के लिए आगरा जाने के लिए राजी हो जाते हैं।

द्रास्ते में यशोदानन्दन ने चक्रघर को वतलाया कि जिस लड़की श्रहल्या को वे श्रपनी लड़की बताते हैं, वह उनकी लड़की नहीं बल्कि केवल पालिता लड़की मात्र है। किसी मेले के श्रवसर पर यह लड़की खो गई थी, तब से यशोदानन्दन इसका पालन कर रहे हैं। गाड़ी श्रागरे पहुँची तो मालूम हुश्रा कि वहाँ पर हिन्दू-मुसलिम दंगा होने ही वाला है। बात यह है इस बार मुसलमान जहाँ कुर्वानी कभी नहीं होती थी वहाँ पर कुर्वानी करने पर तुले हुए थे। यशोदानन्दन फौरन मुसलमानों के नेता ख्वाजा महमूद के निकट पहुँचे। जन उन्होंने ख्वाजा साहन से पूछा कि यह नई रस्म क्यों निकाली जा रही है, इसके उत्तर में उन्होंने कहा—इसलिए कि कुर्वानी करना इमारा इक है। अब तक इम आपके जडवात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए इक को भृल गये थे, लेकिन जब आप लोग अपने इक्तो के सामने हमारे जजनात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं कि इस अपने इकों के सामने आपके जज्जात की परवाह करें। मुसलमानों की शुद्धि करने का आपको पूरा इक हासिल है, लेकिन क्म से क्म पाँच सी वर्षों में श्रापके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती। श्राप लोगों ने एक मुरहिक को जिन्दा किया...जब श्रापने इमें ज़र करने के लिए नये-नये इथियार निकाले, तो इमारे लिए इसके सिवाय क्या चारा है कि अपने हियारों को दूनी ताकत से चलावै।

यशोदानन्दन इस पर निरुत्तर हो गये, किन्तु यह कहते हुए वहाँ से चल दिये कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खड़े-खड़े देखें, श्रीर हमारे घरों श्रीर मंदिरों के सामने कुर्बानी हो । चकघर ने श्राधक बुद्धि से काम लिया । वे हिन्दुश्रों को समसाते रहे कि गौ को बचाने के लिए अपने भाइयों का खून करना उचित नहीं है । हिन्दू इस उपदेश पर बहुत नाराज हुए । वे इस वातावरण में मुस्लमानों को भाई मानने के लिए तैयार

नहीं थे। किसी ने कहा धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है, तो किसी ने कुछ श्रीर किसी ने कुछ। यशोदानन्दन ने जो लोगों को इस प्रकार श्रावाजकसी करते सुना, श्रीर न्यक्ति ने जब यहाँ तक कह दिया कि यशोदानन्दन यह जो बनारस गये थे, यह अपनी लड़की के लिए वर हूँ दुने नहीं बल्कि जान बचाने गये थे, तब ने नहाँ से बिल्कुल इट कर चले गये। मुसलमान लोग कुर्जानी करने श्राये, तो चक्रधर ने वहाँ पर मुसलमानों से कहा कि पहले मुक्ते मारो, फिर गाय को मारना। साथ ही उन्होंने दगा पर आमादा हिन्दुश्रों को घर जाने के लिए कहा। जब चक्रघर ने इस प्रकार का रुख प्रह्मा किया तो दंगा वच गया, श्रीर कुर्जानी जिन जगहों में हमेशा होती थो, उसके श्रालावा कहीं नहीं हुई।

इस प्रकार चक्रघर अहल्या के सामने एक ज्योति मंडित रूप में पहले ही आया। स्वामाविक रूप से अहल्या के तहण मन पर इसका बड़ा प्रमाव पड़ा। यशोदानन्दन की स्त्री वागीश्वरी ने जब अहल्या से पूछा कि वह इस विवाह पर राजी होगी कि नहीं, तो अहल्या ने सम्पूर्ण रूप से स्वीकृति दे दी।

मुंशी वज्रघर ने चक्रघर को ट्यूटरी का फायदा उठा कर मनोरमा के पिता दीवान हरिसेवकसिंह से परिचय कर लिया, श्रीर उनके जिर्ये से रानी साहिवा से भी परिचय कर लिया। उन्होंने वहाँ जिटें हाँकी, तो कुछ दिनों में पचीस करये की तहसीलदारी मिल गई। देखने की तनख्वाह पचीस की थी, किन्तु श्रामदनी पचासों की थी। श्रम सुंशीजी की पाँचों घी में थी। रोज घर पर महिफत्त जमने लगी। शराव की नदी वहने लगी। मुंशीजी मामूली तहसीलदारों की तरह प्रजा पर खुव श्रात्याचार करने लगे।

ठाकुर विशालसिंह रानी साहिबा के वारिस होते थे क्योंकि रानी -साहिबा नि:सन्तान थी। इसी कारण मुंशोजी पहले ही से उनसे रफ़्तजब्त बढ़ाते जा रहे थे। ठाकुर साहब की तीन बीवियाँ थी। थे तीनों स्त्रियाँ श्रापस में बहुत लड़ा करती थीं।

जगदीशपुर की रानी देविपया—केवल दो शब्दो में समाप्त हो जाता था-विनोद श्रौर विलास । उनके पति को मरे वर्षों हो चुके थे, किन्तु विधवा रानी ,साहिबा मोग-विलास से नहीं चूकती थीं। अपनी भुरियों को मिटाने के लिए तथा पुनयोंवन प्राप्त करने के लिए वह न मालूम क्या-क्या करती रहती थीं। एक बार एक राजकुमार उनके यहाँ बैठे हुए थे। ये रानी साहिबा के नये शिकार थे, किन्तु थोड़ी देर में ज्ञात हुआ कि ये राजकुमार श्रीर कोई नहीं उनके मृत पति ही हैं जो इस समय इस राजकुमार के रूप में पैदा हुए हैं। राजकुमार रानी की पहचान जाते हैं, श्रीर ऐसा ही कहते हैं। रानी ने हैरत में श्राकर राजकुमार के मुँह पर नजर डाली। ऐसा मालूम हुश्रा कि उन्होंने इनको कहीं देखा है। अन्त में राजकुमार साफ-साफ बता देते हैं—'यहीं मेरा घर या। तुम स्त्री थीं, मैं पुरुष था।' रानी देविषया ने राजकुमार को पहचान लिया। श्राइने की गर्द साफ हो गई। बोली- 'प्राणेश ! तुम्हीं हो इस रूप में !!' यह कहते-कहते वह मूछित ्हो गई। रानी के होश में श्राने पर राजकुमार उनसे कहते हैं—'जिसे इम मृत्यु कहते हैं, श्रीर जिसके भय से संसार काँपता है, वह केवल एक यात्रा है। उस यात्रा में भी मुक्ते तुम्हारी याद श्राती थी।..... यह कर्मलोक है, वहाँ भोगलोक, श्रीर कर्म का दराड भोग से कहीं भयंकर होता है।...देखता था कि मेरे प्रेमिसिचित उद्यान को भाँति भॉति के पशु कुचल रहे हैं। मेरे प्रण्य के पितत्र सागर में हिंसक जल-जन्तु दौड़ रहे हैं, श्रीर देख-देख कर क्रोध से विह्नल हो जाता था। कितने दिनों मेरी यह श्रवस्था रही, पता नहीं।' इसके बाद राजकुमारू ने यह वताया कि उनका जन्म हुत्रा, वे शिचा के लिए बर्लिन गये, अभीर वहीं पर एक तिब्बती मिच् से उनकी मेंट हुई, और उसी के साथ

वे ति बत गये, फिर वहाँ पर एक महात्मा से उनकी मेट हुई जो पूर्व-जन्म में डार्विन थे। इसी महात्मा की सेवा में रहते-रहते पूर्वजन्म के सम्बन्ध में ज्ञान तथा श्रीर न मालूम क्या-क्या श्रातीकिक शक्तियाँ राजकुमार को प्राप्त हो गई। राजकुमार ने देवप्रिया से प्रस्ताव किया कि अगर वह चाहती है तो वह उनके साथ चल सकती है। तदनुसार रानी कुँ श्रर विशालसिंह को राज्य देकर राजकुमार के साथ चल दी।

मुंशीजी अब राजा विशालसिंह के मुसाहिबों में हो गये। रोज महफिल जगती थी। बाहर से एक फजलू उस्ताद आये हुए थे। फजलू 🔻 ने मलार छेड़ा, श्रौर मुंशीजी भूमने लगे। फजलू मुंशीजी को ही श्रपना कमाल दिखाते थे। उनके छिवाय श्रीर उनकी निगाह में कोई था ही नहीं। उस्ताद लोग वाइ-वाह का तार बाँधे हुए थे, मुंशीजी श्रॉखें बन्द किये सिर हिला रहे थे, श्रीर महफिल के लोग एक-एक करके बाहर चले जा रहे थे। दो-चार सजन बैठे थे, वह वास्तव में सो रहे थे। फजलू को इसकी जरा भी परवाह न थी कि लोग उसका गाना पसन्द करते हैं या नहीं। उस्ताद उस्तादों के लिए गाते हैं। गुग्री गुणियों की ही निगाह में सम्मान पाने का इच्छक होता है, जनता की उसे परवाइ नहीं होती । अगर उस महफिल में अकेले मुंशीजी होते तो भी फजलू इतना ही मस्त होकर गाता। घनी लोग गरीवों की क्या परवाइ करते हैं ! विद्वान मूर्ली को कब ध्यान में लाते हैं। इसी भाँति गुणीजन श्रानाहियों की परवाह नहीं करते। उनकी निगाह में मर्मज्ञ का स्थान घन श्रीर वैभव के स्वामिशो से कहीं ऊँचा होता है। मलार के बाद फजलू ने निर्गु पा गाना शुरू किया, रागिनी का नाम तो उस्ताक ही बता सकते हैं। उस्तादों के मुख में सभी रागिनी समान रूप धारण करती हुई मालूम होती है। आग में पिवल कर सभी वातुयें एक-सी हो जाती हैं। मुंशीजी को इस राग ने मतवाला कर दिया। पहले बैठे?

बैठे सूमते थे, फिर खड़े होकर सूपने लगे। सूपते-सूपते आप ही श्राप उनके पैरों में गति-सी होने लगी। हाथों के साथ पैरों से भी ताल देने लगे। यहाँ तक कि वह नाचने लगे। उन्हें इसकी जरा भी कैंप न थी कि लोग दिल में क्या कहते होंगे। गुणी को अपना गुण दिखाते शर्म नहीं श्राती। पहलवान को श्रखाड़े में ताज ठोंक कर उतरते क्या शर्म ! जो लड़ना नहीं जानते, वे ढकेलने से भी श्राखाड़े में नहीं जाते। सभी कर्मचारी मुँह फेर-फेर कर हॅसते थे। जो लोग बाहर चले गये, थे, वे भी यह ताराडव नृत्य देखने के लिए आ पहुँचे। यहाँ तक कि विशाल-सिंह भी हॅस रहे थे। मुंशीजी के बदले देखने वालों को फॅप हो रही थी, लेकिन मुंशीजी अपनी धुन में मम थे। गुणी गुणियों के सामने अनुरक्त हो जाता है। अनाड़ी लोग तो हँस रहे ये, और गुणी लोग नृत्य का आनन्द उठा रहे थे। नृत्य ही अनुराग की चरम सीमा है। नाचते-नाचते मुंशीजी श्रानन्द से विह्नलं हो कर गाने लगे । .... इस समय तो उनकी फुर्ती श्रीर चूस्ती जवानों को मी लिबत करती थी। उनका उछल कर श्रागे जाना फिर उचक कर पीछे त्राना, भूकना श्रीर मुद्रना श्रीर एक-एक श्रंग की फैरना वास्तव में श्राश्चर्यजनक था।

इसी प्रकार मु'शीजी अपनी मनमाँगी मुराद पा गये। वे इसी जगत के की है ये, उन्हें यही जगत भाताया। मुंशीजी अब अपने को शहर के प्रमुख गण्यमान्य लोगों में गिनने लगे थे। वे चाहते थे कि चक्रघर का विवाह कहीं अच्छी जगह हो, किन्तु पूछने पर मालूम हुआ कि चक्रघर अहल्या से विवाह करने का वचन दे आये हैं, और किसी भी प्रकार कहीं और विवाह नहीं करेंगे। चक्रघर मनोरमा को अब भी पढ़ाते थे। मनोरमा की ओर से बराबर प्रेम का प्रदर्शन होता था। कभी वह क्यये दे देती, कभी कुछ कहती, तो कभी कोई ऐसे भाव व्यक्त करती जिससे उसका हृदयगत प्रेम पकट हो जाता था। मनोरमा की माँ मर चुकी

थी, किन्तु ठाकुर इरिसेवक ने लोंगी नामक जिस स्त्री को बैठा लिया या, वह घर की मालकिन थी, श्रीर मनोरमा तथा उसके भाई के साथ माँ की ही तरह व्यवहार करती थी। हरिसेवक के पुत्र सेवक लोंगी से बहुत नाराज थे कि यह कहाँ से घर की मालकिन बन बैठो, किन्दु लोंगी का घर पर श्रखंड राज्य था। उसका व्यवहार नौकर-चाकरों से भी इतना श्रव्छा था कि वे यह कहा करते थे कि यदि लोंगो चली गई तो वे भी नौकरी छोड़ कर चल देंगे।

राजा साहव के तिलक की जबर्दस्त तैयारियाँ हो रही थीं। प्रान्त भर के रईस बुलाये जा रहे थे। वेगार से ही बहुत-सा काम चल रहा यां, किन्तु सभी काम वेगार से तो नहीं हो सकता। कलकत्ते से थिएटर कम्पनी बुलाई गई थी, मथुरा की रासलीला अगडली को न्यौता दिया गया था। खर्च का तखमीना पाँच लाख से ऊतर था। प्रश्न था दत्ये कहाँ से आर्वे। खजाने में मंग्ती कौड़ी भी न थी। असिमयों से छ:माही लगान पहले ही वसून किया जा चुका था। कोई कुछ कहता था कोई कुछ । मुहूर्त त्राता जाता था, त्रीर कुछ निश्चय न होता था, यहाँ तक कि केवल पन्द्रह दिन रह गये। मुंशीजो ने श्रीर दीवान साहत ने राय दी कि श्रसामियों पर इल पीछे दस राया चन्दा लगा दिया जाय। राजा साइन इस पर श्रामित करते रहे कि श्रासमी गरीन हैं, उन्हें कष्ट होगा, किन्तु मुंशीजी ने यह समका दिया कि असामियों का राजा साहत्र जितना गरीत्र सममते हैं, वे उतना गरीत्र नहीं होते । 'एक-एक ब्रादमी लड़के-ज़ड़िकयों की शादी में इजारों उड़ा देता है, दस कारे की रकम इतनी जगादा नहीं कि किसी को श्राखर सके।' राजा साहब ना ना करते रहे, फिर इस बात पर राज़ी हुए कि किसी भी हालत में सख्ती न की जाय, श्रीर कोई शिकायत की बात न हो। श्रव चन्दा वस्त होने लगा! चारों तरफ लूर-खनोट होने लगी। जातियाँ श्रीर ठोंक-पोट तो साधारण बात थी। किसी के बैल खोत

लिये जाते थे, किसी की गाय छीन ली जाती थी, कितनों ही के खेत कटवा लिये गये। बेदखली और इजाफे की घमिकयाँ दी जाती थीं। जिसने खुशी से दिये, उसका तो १०) ही में गला छूट गया, जिसने हीले-हवाले किये, कानून बघारा उसे १०) के बदले २०), ३०), ४०) देने पड़े। चक्रधर ने जब यह श्रत्याचार देखा तो राजा साहब से शिका-यह की, राजा साहब मल्ला गये। बोले कि वे खुद क्यों नहीं कहते ! जब बताया गया कि वे हर के मारे नहीं कहते, तो उन्होंने बतायां— श्रमामी ऐसे बेसींग की गाय नहीं होते। जिसको किसी बात की ग्रखर होती है, वह चुप नहीं बैठा रहता। उसका चुप रहना ही इस बात का प्रमाण है कि उसे अखर नहीं है, या है तो बहुत कम ....। में अपने कर्मचारियों से श्रलग कुछ नहीं हूं।' कहते-कहते राजा साहव यहाँ तक कह गये-4यह सब तुम्हारे श्रादिमयों की शरारत है। तुम्हारी सिमिति के श्रादमी जा-जाकर श्रमा-मियों को मटकाते रहते हैं। इन्हीं लोगों की शह पाकर वे सब शेर हो गये हैं।

श्रन्त में चक्रघर वहाँ से निराश होकर लौटे। उत्सव के केवल तीन दिन बाकी थे। सब इन्तजाम ठीक था, किन्तु किसी कैम्प में घास नहीं थी। जब ठाकुर हरिसेवक को यह बात मालूम हुई तो वे इन्टर लेकर चमारों पर जुट गये। कुछ चमार श्रकड़ गये तो उन पर श्रीर मार पड़ी। एक चमार बोला—'हम यहाँ काम करने श्राये हैं, जान देने नहीं श्राये हैं, एक तो भूखों मेरें, दूसरे लात खायँ। हमारा जनम इसीलिए थोड़े ही हुआ है! जिससे चाहिये काम कराहये, हम घर जाते हैं।'

ठाकुर साहब फिर इन्टर फटकार कर बोले—'कहाँ भाग कर जाश्रोगे ! गाँव में घुसने भी नहीं पाश्रोगे । क्या सरकारी काम के हँसी-खेल समस्र लिया है !'

चमार—सरकार श्रपना गाँव ले लें, हम छोड़ कर चले जायेंगे। ठाकुर—खेत छीन लिये जायेंगे। घर गिरा दिये जायेंगे। इसक फेर में मत रहना।

चमार-शापको ग्राख्तियार है जो चाहें करें। हमें श्रव इस राज्यः में नहीं रहना है। कुछ हाथ पाँव थोड़े ही कटाये बैठे हैं। श्रगर कहीं ठिकाना न लगेगा तो मिरिच-डमरा तो है ही।

मुंशी—जिसने बाड़े के बाहर कदम रखा, उसकी शामत श्रा गई।
चमार फिर भी नहीं माने, श्रीर वे बाड़े के द्वार की श्रोर चले।
इसी समय उघर से राजा साहब श्रा पहुँचे। चमारों के चौघरी ने
उनसे रो कर शिकायत की कि बड़ा श्रन्याय हो रहा है, किन्तु राजा
साहब बोलं—तुम सब के सब मुक्ते बदनाम करना चाहते हो। हमेशा
से लात खाते चले श्राये हो, श्रीर वही तुम्हें श्रव्छा लगता है। मैंने
तुम्हारे साथ भलमनसी का बर्ताव करना चाहा था, लेकिन मालूम हो
गया कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते। तुम नीच हो, श्रीर
नीच लातों के बगैर सीधा नहीं होता। तुम्हारी यही मर्जी है तो
यही सही।

चौधरी—जब लात खाते थे, तब खाते थे। श्रव न खायेंगे। राजा—क्यो ! श्रव कौन सुरखाव के पर लग गये हैं!

चौघरी—वह समय लद गया। क्या श्रव हमारी पीठ पर कोई नहीं कि मार खाते रहे, श्रीर मुँह न खोलें ! श्रव तो सेवा सम्मति हमारी पीठ पर है।.....

राजा साहब होठ चन्नाने लगे। राजा साहब तुल गये कि इनसे आज निपट लेना है। उधर चक्रधर ने ऐसे नाजुक मौके पर दूर खड़े होकर तमाशा देखना लजाजनक समका। वे जाकर इड़तालियों के बीच डट गये। उनको देखते ही इडतालियों का दिल बढ़ गया। राजा

साहन चकघर के पास गये, श्रीर उन्हें समसाने लगे। चौधरी के सामने राजा साहन जितने नाराज हो रहे थे, चकवर के सामने उतना ही पहले ठएडे पड़ गये। हरिसेवक ने राजा साहन से शिकायत की कि ये लोग कहते फिरते हैं कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बरावर बनाया है, किसो के ऊरर राज्य करने का श्रिविकार नहीं है, किसी को कार राज्य करने का श्रिविकार नहीं है, किसी को कहा—'इन बातों से तो कोई बुराई नजर नहीं श्रातो। में खुद प्रजा से यही वात करना चाहता हूं।' हरिसेवक ने यह कहा कि हुत्रूर ये लोग कहते हैं कि जो जमोन से बीज उगाये, वही उसका माजिक है, इस पर भी राजा साहब ने कहा कि 'बहुन ठोक कहते हैं। इसमें तो मुक्ते विगड़ने को कोई बात नहीं मालूप होती। वास्तव में में प्रजा का गुलाम हूँ, बिलक उसके गुजाम का गुलाम हूँ।'

चक्रघर ने बल्क अपनी सफाई में कहा—मैंने प्रजा को उनके
अधिकार अवश्य सममाये हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा
को संसार में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस
दिन राजाओं की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन उनका अन्त हो
जायेगी। देश में वही राज्य व्यवस्था होती है जिसका वह अधिकारी
होता है।

राजां साहब जा कुछ कह रहे थे, वह श्राघा गम्भीरता में श्रीर श्राघा बनाने के लिए कह रहे थे। थोड़ी देर में ही वे श्राने श्रसली रूप में प्रकट हुए। बोले—श्रव्छा बाबुजो, श्रव श्रपनो जवान बन्द करो। में जितनी ही तरह देता जाता हूँ, श्राग उतने ही सिर चढ़े जाते हैं। मित्रता के नाते जितना सह सकता था, उतना सह चुका, श्रव नहीं सह सकता। में प्रजा का गुजाम नहीं हूँ। प्रजा मेरे पैरों की धूल है, मुक्ते श्रिधकार है कि उसके साथ जैसा उत्तिन समक्षे वैसा सलूक कहाँ। किसी को हमारे श्रीर हमारी प्रजा के बोर्च में बोलने

का इक नहीं है। आप अब कृपा करके यहाँ से चले जाइये, श्रीर फिर कभी रियासत में कदम न रखना, वरना शायद आपको पछताना पड़े। जाइये।

वात बात में बात बढ़ गई, श्रीर राजा साहब तिलमिला कर बन्दूक लिये हुए चक्रघर के पीछे दीड़े, श्रीर ऐसे जोर से उन पर कुन्दा चलाया कि िस पर लगता, तो शायद वहीं टडे हो जाते, मगर कुशल हुई। कुन्दा पीठ में लगा था। चक्रघर जमीन पर गिर पड़े। बस फिर क्या था, पाँच हजार श्रादमी बाड़े को तोड़ कर बाहर निकले, श्रीर दंगा करने लगे। गोली चल गई। चक्रघर ने उठकर दंगा शान्त करना चाहा। लोग मजिस्ट्रेट को मारने में लगे हुए थे, चक्रघर ने उन्हें बचा लिया। कहा—'मेरी लाश को पैरों से कुचल कर तभी तुम श्रागे बहु सकते हो।' मजदूरों ने चक्रघर को हट जाने के लिए कहा, बात यह है इस समय तक कई श्रादमी गोलियों से मारे जा खुके थे। मजदूर बोले—तुम शान्त शान्त बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीटता है, तो क्या हमीं शान्त बैठे रहें शान्त रहने से तो श्रीर भी हमारी दुर्गित होती है। हमें शान्त रहना न सिखाश्रो, हमें मरना सिखाश्रो तभी हमारा उद्यार कर सकोगे।

चक्रघर बोले—...संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उदार के जो उपाय बताये हैं, उनसे काम लो, श्रीर ईश्वर पर भरोसा रखो।

मजदूरों को इस बात की भी फिक्र थी कि उन्होंने को कुछ दङ्गा-फसाद किया था, उसके फलस्वरूप उन्हें सजा मिलेगी। बोले—हमारी फाँसी तो हो ही जायेगी, द्वम माफी तो न दिला सकोगे।

मिस्टर जि़म (मिजिस्ट्रेट)—'हम किसी को सजा न देंगे।' किसी तरह मजदूर सौट गये। मजे की बात यह है, जब सब खतरा दूर हो -गया तो जिम उल्या चक्रघर से कहने लगा—'हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलावेगा। तुम dangerous श्रादमी है।' राजा साहब ने चाहा कि चक्रघर यह प्रतिश्चा लिख कर दे दें कि वे या उनके सहकारी इस रियासत में न रहें, किन्तु 'चक्रघर उस पर राजी न हुए। तब चक्रघर गिरफ्तार कर लिये गये। जेल में जाकर वज्रघर ने श्रपने पुत्र चक्रघर को बहुत समसाया कि वह माँफीनामा लिख दे किन्तु वे हस पर राजी न हुए।

जब चक्रधर जेल में चले गये तो उनको छुड़ाने की कोशिश करने के लिए कई बार मनोरमा राजा विशालिंद से मिली। राजा साइब की जवानी कव की गुजर चुकी थी, किन्तु उनका हृदय अभी तक प्रेम से वंचित था। तीन रानियों से उन्हें कुछ भी न मिला था। मनोरमा को देख कर उनके हृदय में नई-नई प्रेम-कल्पनायें श्रंकुरित होने लगीं। कहाँ वे गँवारिन रानियाँ, श्रीर कहाँ यह मनोरमा। वस्त्रों में सुरुचि, श्राभूषणों में सुबुद्धि, वाणी मधुर, एक-एक शब्द हृदय को पवित्रता में रंगा हुआ। उन्होंने सुंशीजी के जरिये से विवाह का प्रस्ताव करा दिया। विवाह तय हो गया। मनोरमा कुछ सोच कर इस विवाह में राजी हो गई।

चक्रघर जिस जेल में ये उसमें कैदियों पर खूब मनमाना होता था। एक दिन कैदी दारोगा पर टूट पड़े। दारोगा जी की सिट्टी-पिट्टी भूल गई। कहीं भागने का रास्ता न था। चक्रघर ने देखा अनर्थ हुआ जाता है, तो तीर की तरह कपटे। कैदियों के बीच में घुस कर घन्नासिह का हाथ पकड़ लिया, और बोले—'हट जाओ, क्या करते हो!' भन्नासिंह का हाथ दीला पड़ गया, किन्तु अभी तक उसने गर्दन न छोड़ी। चक्रघर बोले—'छोड़ो ईश्वर के लिए।' इस पर चन्नासिंह बोला—'जाओ भी बड़े ईश्वर की पृँछ बने हो! जब यह रोज गालियाँ देता है, वात-बात पर इन्टर जमाता है, तब ईश्वर कहाँ सेया

रहता है, जो इस घड़ी जाग उठा। "पहल इस्मान्नपूछ्य अन ता किसी को गालियाँ न देगा, मारने न दौड़ेगा ?" दारोगा ने कुरान की कसम खाई, तब उसकी जान छूटी, किन्तु ज्योंही वे दफ़्तर पहुँचे त्योंही पूरा गारद मेज दिया कि सरकशों को ठीक करे। जब कैदियों ने यह हाल देखा तो वे चकघर के विरुद्ध नारा देने लगे कि यह दगावाज़ है, इसे मारो। चकघर ने दारोगा को बहुत रोकना चाहा कि वह और उसके सिगाही कैदियों पर न दूर पड़े, किन्दु उनका कुछ वश न चला वे गिरफ़्तार कर लिये गये, और कैदियों पर मार पड़ने लगी। कैदियों ने भी जोर का मुकाबिला किया, यहाँ तक कि उन्होंने जेल के गारद पर कब्जा कर लिया, इतने में बाहर से पुलिस पहुँची, और कैदी काबू में कर लिये गये। इस दंगे में चकवर को बहुत ज्यादा चोट आई।

मनोरमा ने जब यह सुना कि चक्रघर की बहुत चोट लगी है तो उसने राजा साहब को जिम के पास दौड़ाया कि उन्हें रिद्दा कर दिया जाय, कम से कम बाहर के श्रस्ताल में उनका इलाज हो। जिम नशे में था, उसने एक भी न सुनी। जब राजा साहब ने श्रिषक जोर डाला तो डैमफूल सुग्रर का बचा इत्यादि कहा, श्रीर ठोकर मारने को दौड़ा। राजा साहब से श्रव जब्द न हुग्रा। कोष ने सारी चिन्ताश्रों को, सारी कमजोरियों को निगन लिया, राज्य रहे या जाय बला से। जिम ने ठोकर चलाई ही थो कि राजा साहब ने उसकी कमर पकड़ कर इतने, जोर से पटका कि चारों खाने चित्त जमीन पर गिर गया। किर उठना चाहता था कि राजा साहब उन को छाती पर चढ़ बैठे, श्रीर उसका गला जोर से दवाया। कीड़ी की-सी श्राखें निकल श्राईं। मुँह से फिचकुर निकलने लगा। सारा नशा, सारा क्रोब, सारा श्रमिमान रफूचकर हो गया। राजा ने गला छोड़ कर कहा—'गला घोंट दूँगा, इस फेर में न रहना। कचा ही चवा जाऊँगा। चपरासी या श्रहलकार

नहीं हूँ कि युम्हारी ठोकरें सह लूँगा।' जिम नरम पड़ा, बोला— 'राजा साहब, श्राप सचमुच नाराज हो गया, मैं तो श्रापसे दिल्लगी करता था।' श्रन्त में दोनों एक दूसरे से तपाक से मिले, श्रीर जिम ने कहा कि चक्रधर के सम्बन्ध में उनकी श्रजी मंजूर हो गई। राजा साहब यहाँ से सीचे घर पहुँचे तो वहाँ मनोरमा उनका इन्तजार कर रही थी। राजा ने सारी बातें उससे कह सुनाई। जब वृत्तान्त समाप्त हुआ, तो मनोरमा के हृदय में प्रेम का श्रंकुर पहली बार जमा। वह एक उपासक की भाँति श्रपने उपास्य देव के लिए बाग में फूल तोड़ने श्राई थी, पर बाग की शोभा देख कर उस पर मुग्ध हो गई।

जब जेल दारोगा चक्रधर के पास यह हुक्म लेकर पहुँचा कि श्रापके लिए शहर के अस्पताल में रह कर इलाज कराने का हुक्म हुआ है, तो चक्रधर ने यह कह कर बाहर के श्रस्पताल जाने से इन्कार कर दिया कि चोट तो श्रौर को भी लगी है, फिर श्रकेले उसी का इलाज बाहर क्यों हो ? फलस्वरूप चक्रधर वहीं रह कर अब्छे होने लगे। चक्रधर पर जेल में दंगा करने का मुकदमा भी चलाया गया। मनोरना को यह मालूम हुआ कि यह मुकदमा उसके भाई गुरुसेवक सिंह, के इजलास में है, उसने कोशिश करा कर चक्रधर को इस मुकदमे से बरी करा दिया। जत्र इस प्रकार चक्रधर इस मुकदमे से छूट गये तो 'सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि गुरुसेवकसिंह पक्का खैरख्वाह-समका जाता था। इसके बाद चकघर का चालान आगरा जेल हो गया । वहाँ पर श्रहल्या उससे मुलाकात करने श्राई । उससे चक्रघर को मालूम हुआ कि मनोरमा का विवाह राजा विशालिस से हो गया; इस वात को सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वह अपने मन ही मन सोचने लगे कि इसका क्या कारण है कि ऐसा हुआ।

राजा विशालसिंह मनोरमा पर लट्टू थे। वे हर समय उसकी दिलजोई करते, श्रीर रुख देख कर चलते। श्रव तक जिन स्त्रियों से राजा का

साबका पड़ा था, मनोरमा उन सबों से मिन्न थी। न उसे वस्त्राभूषणों से प्रेम था न किसी, से ई॰ प्रां या द्वेष। ऐमा प्रतीत होता था कि वह स्वर्गलोक की देवी है। राज्य का स्त्र बहुत कुछ मनोरमा के हाथ में आ गया। पहले जिले के हुक्म रियामत में आते तो रियासत में खलबनी मच जाती। कर्मचारी सारे काम छोड़ कर हुक्काम को रसद पहुँचाने में मुस्तैद हो जाते थे। अब उनकी कोई विशेष परवाह नहीं की जाती थी। सूबे का लाट ही क्यों न हो, नियमों के विरुद्ध एक कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। सबसे विचित्र बात यह थी कि राजा साहब की विषयवासना सम्पूर्णतः लोग हो गई थी।

जब चकथर श्रपनी सजा काट कर लौटे तो स्टेशन पर मनोरमा के कारण राज्य की श्रोर से उनका बहुत जोर का स्वागत हुग्रा। मनोरमा ने स्वागत के लिए एक दोर्घ व्याख्यान भी लिख रखा था, किन्तु समय श्राने पर वह उसे पढ न सकी। राजा साहव ने ही उसे पदा। बहुत जोर का जुलूस भी निकला। बाद की मनीरमा श्रीर चकघर में एकान्त में बातचीत हुई। चकघर ने यह कहा कि वह 'देहातों में जाकर काम करना चाहते हैं। बोले-'हमारे नेतात्रों में यही तो बड़ा ऐव है कि वे स्वय देहातों में न जाकर शहरों में पड़े रहते हैं, जिससे देहातो की सची दशा उन्हें नहीं मालूम होती। न उन्हें वह शक्ति हाथ श्राती है, न जनता पर उनका प्रभाव पड़ता है, जिसके वगैर राजनै तिक सफलता हो ही नही सकती। मैं उस गलतो में न पहूँगा। भनोरमा ने यह इच्छा पकट की कि वह देहात में घूम-घूम इर उनके साथ काम करे। चक्रधर ने मना किया श्रीर कहा कि उसका कोमल शारीर उन कठिनाइयो को न सह सकेगा। मनोरमा से उन्होंने कहा कि उसके लिए इतना ही बहुत है कि वह राज्य में प्रजा को मुखी श्रौर सन्तुष्ट रखे। मनोरमा ने कहा - भी श्रकेली कुछ न कर सकूँगी। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आने

कामों में मुक्तसे घन की सहायता लेते रहें। ज्यादा तो नहीं पाँच इजार रुपये प्रति मास श्रामको मेंट कर सकती हूँ, श्राप जैसे चाहे, इसका उपयोग करें। मेरे सन्तोष के लिए इतनां ही काफी है कि वे श्रापके हाथों खर्च हों। मैं कीर्ति की भूखी नहीं। केवल श्रापकी सेवा करनी चाहती हूँ।' फिर बोली-'प्राप मुक्ते दिल में जो चाहे समक्तें, मैं इस समय श्रापसे सब कुछ कह दूंगी। मैं हृदय में श्रापकी उपासना करती हूँ । मेरा मन क्या चाहता है, यह मैं स्वयं नहीं जानती । अगर कुछ-कुछ जानती भी हूँ तो कह नहीं सकती। हाँ, इतना कह सकती हूँ जब मैंने देखा की परोपकार कामनायें धन के बिना निष्फल हुई जाती हैं, यही श्राप के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तो मैंने उसी बाधा को इटाने के लिए यह वेड़ी ऋपने पैरों में डाली। मैं जो कुछ कह रही हूँ, इसका एक-एक श्रद्धार सत्य है। मैं यह नहीं कहती कि धन से मुक्ते घृणा है। नहीं, मैं दरिद्रता को संसार की विपत्तियों में सबसे दुखदाई सममती हूँ, लेकिन मेरी सुख-लालसा किसी भले घर में शान्त हो सकती थी। उसके लिए मुक्ते जगदीशपुर की रानी बनने की जरूरत न थी। मैंने केवल श्रापकी इच्छा के सामने सिर सुकाया है, श्रीर मेरे जीवन को सफल करना आपके हाथ में है।

श्रागरे के हिन्दुश्रों श्रोर मुसलमानों में श्राये दिन जृतियाँ चलती रहती थीं, श्रोर जरा ज़रा सी बात पर दोनों दलों के सिरफरे जमा हो जाते, श्रोर दो-चार के श्रंगमंग हो जाते। कहीं बनिये ने डंडी मार दी, श्रोर मुसलमानों ने उसकी दुकान पर घावा कर दिया, कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिन्दू का घड़ा छू लिया, श्रोर मुहल्ले में फीजदारी हो गई। एक मुहल्ले में मोहन ने रहीम का कनकीश्रा लूट लिया, श्रीर इसी पर मुहल्ले भर के हिन्दुश्रों के घर लुट गये, दूसरे मुहल्ले में दो कुत्तों की लड़ाई पर सैकड़ों श्रादमी घायल हुए, क्योंकि एक सोहन का कुत्ता था, दूसरा सईद का। निज के रगड़े-मगड़े साम्प्रदायिक

-संग्राम के चेत्र में खींच लाये जाते थे। दोनों ही दल मजहन के नशे में चूर थे। मुफलमानी ने बजाजे खोले, हिन्दू नै चे बाँधने लगे, मुबह को ख्वाजा साहत्र हाकिम जिला को सलाम करने जाते, शाम को बाबू यशोदानन्दन । दोनों श्रानी-श्रपनी राजभक्ति का राग श्रलागते । देवता श्रों के भाग्य जागे, जहाँ कुत्ते निद्रापासन किया करते थे, वहाँ पुजारो जी की भग घुटने लगी। मछजिदों के दिन फिरे, मुल्जाश्रों ने श्रवाबीलो को वेदलल कर दिया। जहाँ साँड जुगाली करता था, वहाँ पीर साहब की हिडिया चढ़ी। हिन्दुश्रों ने महावीर दल बनाया, -मुसलमानों ने श्रली गोल सजाया। ठाकुरद्वारे में ईश्वर-कोर्तन की जगह निवयों की निन्दा होतो थो, मसजिदो में नर्माज को जगह देवता श्रों की दुर्गति। खगजा साहच ने फतवा दिया, जो मुसलमान किसी हिन्दू श्रीरत को निकाल ले जाय, उसे एक इजार इजों का सवाव मिलेगा। यशोदानन्दन ने काशो के पडितों की व्यवस्था मँगवाई कि एक मुसलमान का वध एक लाख गोदानों से श्रेष्ठ है। होली के दिन थे। एक मियाँ साहन मुर्गी हाथ में लटकाये चत्ते जा रहे थे। उन के करड़े पर दो-चार छीटें पड़ गये। बस, गजब ही तो हो गया। मियाँ साहब जामा मसजिद पहुँचे, ऋोर मिनार पर चढ़ कर बाँग दी —'ये उम्मते -स्ता ! आज एक काफिर के इाथों मेरे दीन का खून हुआ है। "" खारे शहर में दंगा शुरू हो गया। यशोदानन्दन का मौके से पाकर मुक्तमानों ने मार डाला। अब तो दंगा श्रोर मी जोर का हो गया। मौका पाकर कुछ गुंडे श्रहल्या को उठा ले गये। खत्राजा साहब इतने के लिए तैयार न थे। ख्वाजा साह्य ने जो यशोदानन्दन की लाश देखी तो वे रो पडे । हिन्दुश्रों ने जाकर खत्राजा साहव को यह भी इचिला की कि श्रहल्या को मुसलमान उठा ले गये हैं। इधर श्रहल्या की त्तलाश होने लगी, किन्तु चकघर के घर में इस बातो पर बहस होने लगी कि यदि वह लौट भी आवे तो वह भ्रष्टा समकी जाय या श्रीर कुछ । निर्मला ने ही यह राय दी । सुन कर चक्रघर बोला—'अष्ट वह होता है, जो दुर्वासना से कोई काम करे । जो काम हम प्राण भय से करे वह हमें अष्ट नहीं कर सकता ।' वज्रघर भी हसी राय को हुये, बोले—'ऐसा लहका मर जाय तो भी गम न हो ।' निर्मला इतनी बात के लिए तैयार न थी, पित से बोली—'बड़े धर्मात्मा बनकर आये हो, रिश्वतें ले लेकर हहाते हो, तो धर्म नहीं जाता, शराब उड़ाते हो, तो मुँह में कालिख नहीं लगती । लड़का एक अनाथिनी को रज्ञा करने जाता है, तो नाक कटती है । तुमने कीन-सा कुकर्म नहीं किया, अब देवता बनने चले हो !'

चक्रघर श्रागरा पहुँचे, कुछ स्लाह मश्विरा के बाद वे ख्वाजा के घर पहुँचे। वहाँ देखा तो एक लाश रखी हुई है। चक्रघर को मालूम नहीं था कि यह लाश किसकी है। उन्होंने बताया कि श्रहल्या को बदमाश लोग पकड़ ले गये हैं।

ख्वाजा—'यह वही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वह इसी की इरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहल्या की तलाश करता फिरता था, श्रीर वह मेरे ही घर में कैद थी। यह जालिम उस पर जब करना चाहता था। मौका पाकर लड़की ने सीने में छुरी भोक दी ऐसे लड़के की मौत पर कीन बाप रोयेगा। काश, इस मुलक में अहल्या सी लड़कियाँ होतीं।' ख्वाजा ने चकघर को इस बात के लिए बधाई दी कि इस प्रकार की स्त्री, उसे मिल रही है। यशोदानन्दन के किया-कर्म के तीसरे ही दिन चकघर श्रीर श्रहल्या का विवाह हो गया। चकघर थोड़े ही दिन में श्रहल्या को लेकर अपने घर पहुँचा। वज्रघर श्रीर निर्मला ने पहले तो इस विवाह को स्वीकार न करना चाहा था, किन्तु बाद को उन्होंने वधूका श्रान्छी तरह स्वागत किया किन्तु दीनों उसके हाथ से खाते। नहीं थे, श्रीर इस बात को छिपाने के लिए एक महराजिन रख ली। एक दिन यह बात इस तरह खुल गई कि महरा-

जिन ने बहू से तरकारी: विघारने के लिए धी माँगा, बहू घी लिये हुए चौके में चली गई। चौका छूत हो गया। चकतर ने तो खाना खाया, श्रीर सबके लिए वाजार से पूरियाँ श्राईं। बहू तभा से त्रिस्तरे पर पड़ गई, स्रीर चक्रवर घर छोड़ने पर तैयार हो गये। उमी शहर में रहते हुए श्रलग रहना ठीक न होता. इसलिए चक्रधर इलाहाबाद के लिए रवाना हो गये, श्रीर वहाँ जैसे तैसे गुजारा करने लगा। दोनों कौ श्राधिक कठिनाई बहुत रही। कुछ समय बाद बनारस से यह तार े श्राया कि मनोरमा चख्त बीमार है, श्रन्तिम घड़ी निकट मालूम देती है। तार पाकर दोनों बनारस रवाना हुए। श्रवकी बार ये तीन प्राणी थे, क्योंकि इस बीच ब्रह्ल्या को एक पुत्र मो हुआ। था। मनोरमा की वीमारी का कारण चकघर के प्रति उसका प्रेम ही था, इसलिए चकघर के श्राते ही वह श्रव्छी होने लगी। श्रवकी बार जब श्रहल्या राजा विशालिंद के पास श्राई तो उन्हें कुछ श्रकाट्य प्रमाण ऐसे मिले जिससे यह ज्ञात हो गया कि ऋइल्या बीस साल पहले राज की जो लड़की खो गई थी, वहा है।

श्रहल्या की श्रपने पुराने दिन भूल गये, वह श्रच्छी खासी श्रमीरजादी बन गई। सारे दिन श्रामोद-प्रभोद के स्वाय उसे दूसरा काम न
था। पित के दिल पर क्या गुजर रही है, यह सोचने का कष्ट वह क्यों
उठाती ? जब वह खुश थी, तब उसके स्वामी भी श्रवश्य खुश होंगे।
-राज्य पाकर कौन रोता है! बच्चा शंखधर की भी श्रहल्या को परवाह
नहीं रही। वह भी मनोरमा के पास रहता था। बिल्क श्रव माता की
गोद में श्राते हुए कि ककता था। चक्रघर मनोरमा के कारण यहाँ से
जाना चहता था, कि उसे डर था कि कहीं श्रहल्या जाने से इन्कार
न कर दे। चक्रवर श्रजीव परिस्थित में था। उसे कोई श्रयना न
मालूम होता था। इसी उधेइबुन में कि क्या करे श्रीर क्या न करें
चक्रधर मोटर पर हवा खाने निकले। श्राकेले थे, सहसा रास्ते में एक

साँड़ श्रा पड़ा। बहुत भगाया किन्तु न इटा। चंकघर छड़ी हाथ में लेकर उतरे कि उसे भगा हैं, पर वह भागने के बदले उनके पीछे दौड़ां। साँड ने पीछा किया, तो वे पेड़ पर चढ़ गये। साँड ने लौट कर मोटर पर वार किये। मोटर की दुर्गति हो गई। सॉड जब चला गया तो वे उतर कर पास के गाँव में गये कि लोगों की भदद से मोटर को ठीक किया जायते जो व्यक्ति सामने मिला, उससे कहा कि चलोमददकरो तो उसने इन्कार किया। चक्रघर ने गुस्से में श्राकर कहा—'मैं कहता हूं तुमको चलना पड़ेगा। ' किसान ने दृढ़ता से कहा-'तो साहब इस तान पर तो इम न जायेंगे, पाली चमार नहीं हैं। इम.भी ठाकुर हैं। यह कह कर किसान घर जाने लगा। बात-बात में बात बढ़ागई। चक्रघर ने कह डाला-'चलता है या जमाऊँ दो चार हाथ। तुम लात के श्रादमी, बात से क्यों मानने लगे।' इसी तरह धक्कम धक्का होता रहा। इतने में सामने वाले घर में से लालटेन लिये एक श्रादमी निकला, यह वही जेल का धन्नासिह था, इसने फीरन चक्रधर को पहचान लिया, यद्यपि वह उनका ग्रसली नाम नहीं जानता था। बोला -- यह त्रादमी जिसे त्राप ठीकरें मार रहे हैं, मेरा सगा भाई है, तुम्हारा मिजाज इतना कड़ा कबसे हो गया। जेहल में तो तुम दया श्रीरं धर्म के देवता बने हुए थे। क्यां वह दिखावा ही दिखावा था ? निकला तो था कुछ श्रीर ही सोच कर, मगर तुम अपने पुराने साथी निकले...।' किसी तरह घन्नासिह मान गये। चक्रधर ने ग्लानि से कहा-4में बहुत लिजत हूं, मुक्ते स्तमा करो। ' घन्नासिह गद्गद् हो गया। घन्नासिंह को थोडी ही देर में ज्ञात हो गया कि जेल के यह 'भगतजी' बाबू बज्रधर(सह के लड़के चक्रधरसिंह हैं। घक्रासिंह विस्मित होकर बोला—'सरकार ही बाबू, चक्रधरसिंह हैं! घन्य भाग्य थे। यह कहते हुए दौड़ कर घर में गया, ऋौर एक चारपाई लाकर द्वार पर डाल दी। फिर लपक कर गाँव में खबर दे आया। एक च्या में गाँव के सब आदमी आकर चक्रधर को

नजरें देने लगे । चारों श्रोर हंलचल-सी मच गई । सबके सब उनके यश गाने लगे । जब से सरकार श्राये हैं, हमारे दिन फिर गये हैं, श्रापका शील स्वधावं जैसा सुनते थे, वैसा ही पाया । श्राप साजात मगवान हैं । स्वयं मन्नानिंह जिसको चोट लगी थी, वह कराह कर सुस्कराते हुए बोला—'सरकार देखने में तो दुबले-पतले हैं, पर श्रापके हाथ पाँव लोहे के हैं ।' इस पर उसके भाई घन्नासिंह ने कहा —'श्ररे पागल, भाग्यवानों के हाथ-पाँव में ताकत नहीं होती, श्रकवाल में ताकत होती है ।' सहसा सहक की श्रोर से प्रकाश दिखाई पड़ा, जरा देर में दो मोटरें सहक पर धीरे-धीरे जाती हुई दिखाई दीं, जैसे किसी को खोज रही हों । एकाएक दोनों उसी स्थान में पहुँच कर रक गईं, जहाँ चक्रघर की मोटर दूटी पड़ी थीं । मनोरमा मोटर लेकर उनकी तलाश में श्राई थीं । वह उन्हें लेकर लीट गईं ।

उधर मनोरमा दिन-न-दिन हावी होती जा रही थी। श्रहल्या ऐरवर्य के उपमोग में दूवी हुई थी। चक्रधर ने एकाघ बार श्रहल्या से चलने के लिए पूछा भी, तो वह चलने को तैयार तो हुई, किन्तु साफ समक्त में श्रा गया कि ऐसा करते हुए उसे दुःल हो रहा है। तब चक्रघर एक दिन रात को चुपके से उठकर चल दिये। चलते हुए, यह बता दिया जाय कि मन्नासिंह मर गया, श्रीर उसके भाई को काफी जमीन माफी में दे दी गई।

कई साल हो गये। गुरुसेवक ने कोशिश कर कराकर लौंगी को घर से अलग कर दिया था। हिरिसेवकिंग्ड कहते तो कुछ नहीं थे, किन्तु भीतर ही भीतर घुले जा रहे थे। जब रोग असाध्य हो गया, मनोरमा देखने आई, तो उसने गुरुसेवक से कहा कि लौंगी अम्मा को बुला दो, वह भले ही इन्हें संभाल लो। अन्त में लौंगी आई, किन्द्र अब अन्तिम समय था। हिरिसेवक ने हाथ फैलाकर कहा—'लौगी,

श्रीर पहले क्यों नहीं श्राई।' लौंगी के ही श्रालिंगन में हरिसेवक ने प्राण त्याग दिया।

शंखधर को अपने पिता को हूँ ह निकालने की धुन सवार हुई। वह जब देखो तब इसी पर सोचा करता। अन्त में वह भी एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। जाते समय वह एक पत्र लिख गया कि वह क्यों जा रहा है। बड़ी लम्बी यात्राश्रों के बाद वर्षों में अपने पिता का पता लगा। उसने चुपके से अहल्या को एक पत्र भी लिखा, किन्तु अहल्या तब तक अपने ऐश्वर्य से ऊव कर यशोदानन्दन के खँडहर में रहने लगी थी। वह उन दिनो बहुत बीमार भी रहती थी। पत्र देर में मिला, इसके उत्तर में उसने यह लिखा कि मैं तो उठ भी नहीं सकती। शंखधर ने ऋभी ऋपने पिता से परिचय् नहीं बताया था। सोचा शायद यह चले या न चले, मुक्ते तो जाना ही चाहिये। यह सोचकर वह रवाना हो गया। गाड़ी अधवार को चीरती हुई चली जा रही थी। सहसा शङ्खधर 'इर्षपुर' का नाम सुन कर चौंक पड़ा। वह भूल गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, मेरे रुक जाने से कितना वडा श्रनर्थ हो जायेगा। किसी श्रज्ञात शक्ति ने उसे गाड़ी खोलकर उतर त्राने पर मजबूर किया । उसने स्टेशन को गौर से देखा । उसे जान पड़ा, मानो उसने इसे पहले भी देखा है, वह एक च्या तक श्रातम-विस्मृति की दशा में खड़ा रहा, फिर टहलता हुआ स्टेशन के बाहर चला गया। सड़क पर हो लिया, ऋाबादी की श्रोर चला। सामने एक विशाल भवन् दिलाई दिया। भवन् के भीतर का एक-एक कमरा उसकी ब्रॉखों में फिर गया। महल के बाग के द्वार पर संगीन चढ़ाये, एक चौकीदार खड़ा था। शङ्खघर को श्रन्दर कदम रखते देख कर बोला- 'तुम कौन हो !' शङ्गधर ने डाँट कर कहा चुप रहो, इम रानी जी के पास जा रहे हैं। यह रानी कौन थी, वह क्यों उसके पास जा रहा था, श्रौर उसका रानी से कन परिचय हुआ था, यह सन शहूधर

को कुछ न याद ग्राता था। द्रवान को उसने जो जवाब दिया था, वह भी ग्रनायां ही निकल पड़ा था। बाग का एक एक पौधा एक एक -कायाकल्म ] क्यारी, एक एक मूर्ति, हीज, संगमरमर का चत्रूतरा उसे जाना-पहचाना सा मालूम होता था। वह निशंक भाव से राजभवन में जा पहुँचा। रानी को लबर दी गई। उस समय वह तपस्या में थी, पहले सुन कर नाराज हुई कि कोई आया है, किन्तु थोड़ी देर में पूर्वस्मृतियाँ जागृत हो गई। शीस ही वर्ष तो उन्हें शरीर त्याग किये हुए। क्या ऐसा कमी हो सकता है ? रानी कमला बाहर गई। रानी ने जो शह्वधर की देखा तो बोली—'श्राज बीस वर्ष से तुम्हारी उपासना कर रही हूँ, श्राहये मेरे हृदय-मन्दिर में विराजिये।' शङ्ख्या बोले — प्रिये, मेरी दृष्टि में तुम वही हो जो स्नाज के बीस वर्ष पहले थी। नहीं, तुम्हारा स्नात्मस्वरूप उससे कहीं मुन्दर, कहीं मनोहर हो गया है। शहुधर वहीं एक रात रहे बीस साल बाद मिली हुई लड़की, नाती, दामाद सब से वंचित होकर विशालसिंह के चरित्र में ब्रजीय परिवेतन हुन्ना था। उनकी फिर चल दिये। सम्पूर्ण वृतियाँ हिसा हिसा पुकार रही थीं ! वह क्यों किसी पर दया

करें। मनोरमा पर भी वे नाराज रहते लगे, प्रजा पर श्रात्याचार करने लगे। मनोरमा ने रियासत का काम देखना छोड़ दिया। राजा साहब त्रपनी पाँचवीं शादी की फिल में रहने लगे। बरात चलने ही वाली थी कि शाह्वधर श्रीर श्रहल्या श्रा पहुँचे। ियता श्रीर पुत्री का सम्मिलन बड़े स्त्रानन्द का दृश्य था। स्रामुख्नों की मड़ी लग गई। शहूधर कमला को साथ में ले आया था। अलोकिक ज्ञान से उसका चेहरा देवकन्यात्रों की तरह हो गया था। कमला को जगदीशपुर में स्राकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक युग के बाद अपने घर आई है। राजा साहब ने शहू घर को श्रपने बड़े भाई के रूप में पहचाना। वे मनोरमा मे बोले —यह शह्रघर मेरे भाई साहब ही हैं। चेहरे में तिल बरावर भ ' फर्क नहीं है। इतनी समानता तो जुड़वा माइयों में भी नहीं है। कोई पुराना नौकर नहीं है, नहीं तो इसकी साह्यी दिला देता।

शंखधर दिन रात श्रपने कमरे में बैठे लिखा-पढ़ा करते। वे सोचा करते मेरे बार-बार जन्म लेने का हेतु क्या है ! क्या मेरे जीवन का उद्देश्य जवान होकर मर जाना ही है ? क्या मेरी जीवन की श्रमिला-षायें कभी पूरी न होंगी ? देविपया अर्थात् अव कमला द्वारा पर श्राकर लड़ी हो गई। द्वार पर लड़े-खड़े कहा—'ग्रन्दर श्राक्तं ?' शलघर उसे देख कर उन्मत्त हो गये। देवप्रिया ने फिर कहा — 'श्रन्दर श्राऊँ १' शंखधर ने कातर स्वर में कहा—'नेकी श्रौर पूछ-पूछ !' देविषया बोली-'नहीं प्रियतम, तुम्हारे पास श्राते डर लगता है।' शंखधर ने एक पग आगे बढ़ कर देवप्रिया का हाथ पकड़ा। देवप्रिया ने सहमी हुई श्रावाज में कहा-- 'मुक्ते छोड़ दो।' उसका हृदय धक-धक कर रहा था। शंखधर ने कहा- 'घर आई हुई लक्ष्मी को कौन छोड़ सकता है।' देवप्रिया की चिरच्रुधित प्रेमाकांचा त्रातुर हो उठी। अनना वियोग से तड़पता हुन्ना हुदय त्रालिगन के लिए चीत्कार करने लगा। उसने श्रपना सिर शंखधर के वद्यस्थल पर रख दिया, श्रौर दोनों बाहें उसके गले में डाल दीं। कितना कोमल, कितना मधुर, कितना अतु-रक्त ! फिर ऐसा हुआ कि वज्र बड़े वेग से उसके सिर पर गिरा। शंखघर वेहोश हो गया था, होश में श्राया तो बड़े चीगा स्वर में बोला-'प्रिये फिर मिलें गे। यह लीला उस दिन समाप्त होगी, जब प्रेम में वासना न रहेगी।' शंखधर मर गये। राजा साहत वहाँ ग्राये तो श्राँखों से आँसू की एक बूँद भी न गिरी। खड़े खड़े भूमि पर गिर पड़े, और दम निकल गया।

त्रान्त में चक्रघर भी श्राये। लोगों ने सब बताया। चक्रघर रोये नहीं, गम्भीर सुदृढ़ भाव से बोले— ईश्वर की इच्छा। सुके किसी ने एक पन्न तक न लिखा। बीमारी क्या थी, इत्यादि। चक्रघर के श्राके के बाद ही ब्रहल्या भी मर गई। मनोरमा ने कहा—इन्हें दर्शन बदा था, नहीं तो प्राण कब के निकल चुके थे। इसके बाद कई साल बीत गए, मुंशी वज्रधर नहीं रहे। निर्मला भी मर गई। देविषया फिर जगदीशपुर पर राज्य कर रही हैं। हाँ, उसका नाम भदल गया है, विलासिनी देविषया श्रव तपस्वनी देविषया है।

× × ×

सभी समालोचक इस विषय में सहमत हैं कि 'कायाकल्य' से प्रेम-चन्द ने श्रव तक जो ख्याति प्राप्त की थी, उसमें कुछ वृद्धि नहीं हुई। रामरतन भटनागर का कहना है कि 'प्रेमचन्द के अन्य उपन्यासो की कथावस्तु को इम समझ सकते हैं, परन्तु कायाकल्प की कथायें इमें चकर में डाल देती हैं। कौन कथा श्रिधकारिक है, कौन प्रासंगिक, प्रेमचन्द क्या कहना चाहते हैं, मूल बात क्या है, पाठक समक नहीं पाता।' डाक्टर रामविलास कहते हैं, 'निर्माण की दृष्टि से कायाकल्पः प्रेमचन्द का सबसे निर्वल उपन्यास है।' सत्य इससे भी कहुतर है। सभय रूप से लेने पर यह उपन्यास न केवल उलजलूल, निरर्थक, शिथिल तथा लचर है, बल्कि इसका कुछ रख मी प्रगति विरोधी है। इस उपन्यास के दो भाग हैं, एक में रानी देविपया तथा उनके जन्मों का इतिहास है, दूसरे में चक्रधर की कथा है। रानी 'देविपया वाला हिस्सा उपन्यास को सब तरह से-ग्रथांत कला की दृष्टि से देखिये तो, श्रीर प्रगतिशील विचारों की दृष्टि से देखिये तो नीचे की श्रीर घसीटता है। इस हिस्से का यथा प्रतिपाद्य या ऋाशय है, यह समक में ही नहीं। श्राता। इस उपन्यास में यह दिखलाया गया है कि रानी देविषया के कई जन्म होते हैं, श्रीर हर बार उन्हें पतिरूप में वही व्यक्ति मिलता है, किन्तु शारीरिक मिलन की चेष्टा करते ही पागडु की तरह उस प्रेमी का देद्दान्त हो जांता है। वही मटनागरजी जो यह कहते हैं कि काया-कल्प उन्हें चक्कर में डाल देता है, न मालूम किस रहस्यवादी मनोवृत्ति से परिचालित होकर श्रीर शायट यह भूल कर कि उन्होंने पहले वैसा फहा है, इस प्रसंग का यों 'उद्घाटन' करते हैं—

'जन्म-जन्मांतर में प्रेमप्रसग के चित्रित करने में क्या तथ्य है ? जान पड़ता है प्रेमचन्द स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को दो स्तरों पर रख कर देख रहे हैं। श्राध्यात्मिक स्तर पर रख कर वे देखते हैं कि प्रेम श्रली-किक है, दिव्य है, मनुष्य को उसका ग्रास्त्राद ग्रपाप्य है। वासना की काई पड़ते ही प्रेम की मृत्यु हो जाती है। यह प्रेम का ग्रादर्श बहुत ऊंचा श्रादर्श है, दिव्य श्रादर्श है। हमारे सबके लिए तो सामाजिक श्रीर व्यावहारिक स्तर ही ठीक है, जहाँ स्त्री-पुरुष के लिए विवाह के सत्त्र में बँधकर जीवन पर्यन्त, श्रीर एक की मृत्यु के बाद दूसरे को इस 'मर्यादा' की रहा। करनी है। जन्म जन्मान्तरों की बात न हम जान सकते हैं, न जानना भला हो है। परन्तु विवाह तन का नहीं मन का है।'

श्री भटनागर यदि इस प्रकार रहस्यवादी दरें पर बहक गये तो हमें कोई विशेष श्राश्चर्य नहीं है, किन्तु हमें इस बात से बहुत ही श्राश्चर्य है कि डाक्टर रामित्रलास शर्मा भी इस सम्बन्ध में इसी प्रकार के मन्तव्य करते हैं। वे कहते हैं 'नारी की लालसा यदि जन्म-जन्मा-तर भी श्रातुप्त रहे तो क्या श्राश्चर्य ! मानों उस लालसा की श्रस्वस्थ तीव्रता को व्यक्त करने के लिए ही प्रेमचन्द ने उसके प्रेमो को बार-बार जन्माया है, श्रीर यह नारी उस युवा को बार-बार प्रस लेती है, श्रान्तिम बार जब वह शंखधर के रूप में पैदा होता है।'

भ्रयनागरजी ने वासना की काँई वाली जो ब्याख्या की है, वह बहुत मनोइ होने पर भी तथा विद्वान समालोचक की काल्यनिकता की -साची होने पर भी तथ्य से कहीं दूर है। रानी देविषया श्रपने पित के -मरने के बाद बराबर भ्रमरवृत्ति से काम लेती रही, न मालूम कितने -नौनिहाल फूलों का जीवन मधु उन्होंने चूंप लिया। फिर भी वह प्रत्येक जनम में पति के रूप में अपने पूर्वपति को पाती जाती है, इससे प्रेम की' श्राध्यात्मिकता तथा चिरन्तनता स्चित होती है, श्रथवा यह ज्ञात होता है कि प्रेम भी भाग्य भी तरह एक अनियंत्रित शक्ति है, जिससे तर्क से कोई सम्बन्ध नहीं ? रहा जन्मजन्मान्तरों तक चलने वाला प्रेम श्रीर पति-पर्ता सम्बन्ध कल्पना जगत में कितनी भी मधुर हो, वास्तविक जगत में बराबर पुरुष-प्रधान समाज में इस विचार के द्वारा खियों को पुरुषों के अधीन रखा है। यदि पति मर जाय, तो स्त्री फिर से शादी नहीं कर सकती, चाहे उसने पति का मुँह कभी देखा भी न ही, क्योंकि पति-पत्नी का सम्बन्ध एक जन्म का नहीं बल्कि जन्मजन्मान्तरो का है, किन्द्व यदि स्त्री मर जाय तो यह धारणा कभी भी पुरुष को पुन-विवाह से रोक नहीं पाई। इस प्रसंग में जनमजनमान्तरगत पति-पत्नी सम्बन्धवाली धारणा की सामाजिक अन्तर्गत वस्तु को देख लेना बिल्कुल अप्राधिंगक नहीं कहा जा सकता। यदि भटनागरजी की समा-लोचना मानी जाय तो प्रेमचन्द्जी इस उपन्यास के देवप्रियावाले हिस्से में पक्के प्रतिक्रियावादी तथा पुरुष-प्रधान समाज के पिर्ठू के रूप में सामने श्राते हैं। डाक्टर रामविलास ने भी मानों लगा कर इसी विचारसरीए का अनुसरए किया है, यह बहुत ही दु:ल की बात है। प्रगतिशील समालीचना किसी भा श्रवस्था में अपने को रहस्यवाद के वाग्जाल मे फॅसने नहीं दे सकती, वह तो हर हालत में किसी भी साहित्य को उसकी अन्तर्गत वस्त के कारण ही भला या बुरा करार देगी। जन्मान्तरवाद की धारणा ही प्रगति-विरोधी है। भारतीय श्रायं-समाज की एक उतनशोल अवस्था में इस धारणा की उत्वित हुई। जन्मान्तरवाट Status quo का समर्थन करता है। यह बताता है कि श्रमीर इसलिए श्रमीर है कि उसने पूर्वजन्म में सुकृत्य किये हैं, गरीव इसलिए गरीब है कि उसके कृत्य इसी के अनुरूप हैं। यदि इस जनग में न्याय नहीं हुन्ना तो अन्नाले मे होगा । इमने अन्यत्र जन्मान्तरवाद

श्रीर कर्म-सिद्धान्त की बहुत विस्तृत श्रालोचना की है, यहाँ पर सच्चेय में भो उसकी पुनरावृत्ति की कोई गुं जाइश नहीं है। फिर इम दूर क्यों जाँय, यदि उल्लिखित विद्धान समालोचकगण ने प्रेमचन्द साहित्य को ही इस सम्बन्ध में खोजा होता तो उन्हें पुनर्जन्मवाद की श्रन्तर्गत वस्तु क्या है, यह श्रव्छी तरह ज्ञात हो जाता।

बाद को प्रेमचन्द ने ही कर्मभूमि में लिखा—

"चौधरी ने सन्देह का सहारा लिया—भगवान ने छोटे बर्ड का मेद क्यों लगा दिया, इसका मरम समक्त में नहीं त्राता। उनके तो सभी लड़के हैं। फिर सबको एक श्रॉख से क्यों नहीं देखता?

पयाग ने शंका समाधान की-पूरव जनम का संस्कार है। जिसने जैसे कर्म किये, वैसे फल पा रहे हैं।

चौधरी ने खरडन किया—यह सब मन को सममाने की बातें हैं, बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर सन्तोख रहे, श्रीर श्रमीरों के रागरंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग सममते रहें कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया, श्रादमी का क्या दोष, पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल-बच्चे तक काम में लगे रहें, श्रीर पेट भर भोजन न मिले, श्रीर एक-एक अपसर को दस-दस हजार की तलब मिले। दस तोड़े के राये हुए। गदहे से मी न उठे।"

(कर्मभूमि)

इस प्रकार जन्मान्तरवाद के जरिये से प्रेम की चिरन्तनता तथा
-स्वयं जन्मान्तरवाद की सामाजिक अन्तर्गत वस्तु को हमने देख लिया।
-जन्मान्तरवाद के विषय में सबसे मजे की बात यह है कि यह घारणा
जिसे आज भारतीय सभी धर्म अपनी आधार शीला बनाये हुए हैं,
हिन्दुओं के सबसे पवित्र धर्मग्रन्थ ऋग्वेद में नहीं है। हम व्योरे में
-नहीं जाना चाहते, किन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में हम डाक्टर विन्टर-

निटस के शब्दों को उदध्त करने के लोम को सम्वृत नहीं कर सकते। वे लिखते हैं, 'of the dismal belief in the transmigration of the soul and eternal rebirth—the belief which controls the whole philosophical thoughts of the Indians in later centuries—there is in the Rg Veda as yet no trace to be found' अर्थात् 'ऋग्वेद में जन्मान्तर बाद का पता नहीं मिलता यद्यपि वाद की शताब्दियों के सारे दार्शनिक विचारों का केन्द्र यही विचार है।"

न मालूम किस वातावरण से प्रभावित होकर प्रेमचन्द्र नी ने क्राने उग्यास में जन्मों की कथा दे दी। इसमें सन्देह नहीं, यह एक बहुत ही प्रगति विरोधी प्रवृत्ति थी, श्रीर यह हैं की वात है कि बाद की रचनाश्रों में वे इस प्रवृति से मुक्त हो गये, बिल्क जैसा कि हम दिखा चुके कर्मभूमि में उन्होंने जन्मान्त्रवाद की ऐसी सुसंगत व्याख्या कर दी जिसमें किसी प्रकार कोई बात कट्टर से कट्टर समाजवादी दार्शनिक भी नहीं जोड़ सकता। उग्यास की विशुद्ध (!) दृष्टि से देखने पर भी देवप्रिया की कहानी के कारण पुस्तक का रसभंग ही हुश्रा है, श्रीर सारा उपन्यास एक श्रजीव शिथिलता के मंवर में क्स गया है। यह तावजुव है कि मटनागरजी किर भी इस उपन्यास के सम्बन्ध में यह जिखते हैं कि 'गोदान के बाद यह प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहेगा। संसार साहित्य के प्रेम रोमांचकों में इसका स्थान सुरिक्त है। इस एक उपन्यास में सामिक श्रान्दोलनों श्रीर श्रमर समस्याश्रों को एक शन्थि में गूँया गया है।' सामिक श्रान्दोलनों पर हम बाद को श्रायेंगे, कित्र

भाष्ट्रा मि. I. L. P. 78 . जिसको इस सम्बन्ध में पूरा ब्योरा जानना हो कि किस सामाजिक परिस्थित में आयों में इस घारणा की उत्पत्ति हुई, वह इस सम्बन्ध में इमारी सर्व धर्म सम्बन्धी पुस्तक का श्राध्ययन करे।

यह कथित अमर समस्याये क्या है यह समक में नहीं आता। इससे केवल इतना ही समक्त में भ्राता है कि विद्वान लेखक जनमान्तर्वाद में श्रीर उसके श्रानुसंगिक विचारों में श्रास्थावान है। रहा सामयिक श्रीर श्रमर समस्यात्रों को एक ग्रन्थि में गूँथने की बात, इस पर इम एक बहुत बडे श्रधिकारी समालोचक की राय दे चुके हैं, श्रीर वह श्रधिकारी समालोचक स्वयं भटनागर जी हैं। वे ही कहते हैं कि कायाकला की कथायें उन्हें चक्कर में डाल देती हैं, कौन कथा श्रिधकारिक है, कौन पासंगिक यह उनकी समक्त में नहीं श्राता, फिर वही कहते हैं कि दोनों हिस्सो को अञ्छी तरह एक अन्धि में गूँथा गया है! अब हम इनमें से किस बात का विश्वास करें ! इमारा यह सुचिन्तित मत है कि देव-प्रिया वाले श्रंश के कारण यह उपन्यास प्रमचन्द की रचनाश्रों में सब से घटिया दर्जे का हो गया है। Between the lines पढने पर ऐसा ज्ञात होता है कि भटनागर ज़ी तथा डाक्टर रामविलास भी यही समकते हैं कि यह उपन्यास घटिया दर्जे का है, किन्तु समालोचक सुलभ सत्साहस के श्रमाव के कारण वे इस बात को खुलकर कह न पाये, बहुत कुछ beat about the bush करके रह गये | क्या ऐसा नहीं हो सकता क एक लेखक समग्र रूप से प्रगतिशील हो, किन्तु उसकी रचना विशेष प्रगति विरोधी हो—विशेषकर जब कि लेखक कमोवेश उच्छवृत्तिवादी या eclectic है। इम समभते हैं कि यह कह देने पर भी कि काया--कला निम्नकोटि का उपन्यास है, प्रमचन्द पर कोई आँच नहीं आती।

हाँ, देव।प्रया वाले हिस्से को निकाल देने पर—सच बात तो यह है कि उसे निकाल देना जिल्कुल आसान हैं, क्योंकि चक्रघरवाली कहानी से उसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है—यह उपन्यास प्रेमचन्द के अन्य उपन्यासों की श्रेणी में आ जाता है। जन्मजन्मान्तर तथा तिब्बत की गुफाओं की हवाई सैर से उतर कर जब प्रेमचन्दजी हमारे सुपरिचित समतल पर आते हैं, तो उनका चित्रण बहुत अञ्छा उतरता

है। वही वर्ग-संवर्ष, एक वर्ग तो बेगार देते-देते मरा जाता है, पेट में श्रन नहीं है, तन पर कपड़े नहीं हैं, गालियाँ, मार पड़ रही है, दीरों सें भी बुरा हाल है; दूसरी ऋोर शासक वर्ग है, तीन-तीन, चार-चार बीतियाँ हैं, प्रत्येक बीबी के लिए अनग इंन्तजाम है, रुख आ रहे हैं, विलासिता में खर्च हो रहे हैं, पुलिसं भी देखो तो उनके साथ है, श्रदालत भी उन्हों की-सी कहती है, राष्ट्र उनका है, श्रासमान उनका है, जमीन उनकी है, दिन उनका है, रात उनकी है। भारतीय देहात में आते ही प्रेमचन्द श्रपने परिचित रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी लेंखनी से देहाती जीवन सजीव हो जाता है। देहाती जीवन का यह चित्र Idyllic या बशी बजाना, श्रीर गी-चरानेवाला चित्र नहीं है, बल्कि इसमें रोग है, गरीबी है, कुसंस्कार है, अज्ञान है, अशिदा है। यों तो विराट् प्रेमचन्द-साधित्य में देहाती जीवन का सर्वत्र चित्रण है, किन्तु रंगभूमि में श्रौर इस उपन्यास में जमींदारी प्रथा को एक पद्धति के रूप में जितना स्पष्ट किया गया है, उतना कहीं नहीं किया गया है। चक्रधर बेगार के विरुद्ध श्रावाज उठा कर जेल जाता है, जेल में कैदियों की श्रोर से भ्रपने ढग से लड़ता है, जेल में उसकी सजा बढ़ते-बढ़ते रह जाती है, बाहर श्राकर एक।एक वह श्रपने को ठाकुर विशालिंस के दामाट के रूप में पाता है, क्यों कि इस बीच में पता लगा है कि उसकी स्त्री श्रदल्या राजा विशालिंह की लोई हुई लड़की है; वह मोटर में सैर करने जाता है, श्रीर उसकी मोटर एक , जगह फॅस जाती है। वह पास वाले गाँव में जाता है, वहाँ जो व्यक्ति पहले मिलता है उससे कहता है कि श्राकर मेरी मदद करो, जब वह मदद नहीं करता तो उसको मारता है, श्रीर उसका हाथ तोड़ देता है। वही व्यक्ति जो बेगार के विरुद्ध लड़ कर जेल गया था, ऋाज स्वयं वेगार न पाने पर दाय तोड़ देता है। यह पद्धति की महिमा है। चक्रघर श्रादि से अन्त तक Subjectively श्रर्थात् द्रष्टगत रूप से

किसानों का हिमायती है, अहिंसावादी है, किन्तु पद्धति के फेर में पड़ते ही किसानों के ऊपर जुल्म करने वाला तथा हिंसावादी बन जाता है। क्या इस प्रकार लेखक ने यह इंगित नहीं किया है कि पद्धति को नष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें अञ्छे से अञ्छे आदमी भी जाकर उसी पद्धति के हो जाते हैं ! इस वर्णन से यह भी तो ज्ञात होता कि जब एक व्यक्ति किसी कारण से अपने की दूसरे वर्ग में पाता है, तो उसके विचार भी उसीके अनुरूप हो जाते हैं। इसी उपन्यास में एक श्रीर व्यक्ति का श्रमुरूप परिवर्तन इमें देखने की मिलता है। राज्य के श्रिधिकारी होने के पहले विशालिसेंह प्रजावत्सल थे, उनके विचार बुर्जु श्रा ढंग से उदार थे, किन्तु राजा होते ही उनके विचार परिवर्तित<sup>,</sup> हो जाते हैं। अवश्य यह परिवर्तन एकाएक नहीं होता, इसमें। कुछ अन्त-द्रन्द चलता है, प्रेमचन्दजी इसे सफलता-पूर्वक दिखलाते हैं। पद्रित की श्रप्रतिकार्यता श्रीर भी एक बात से स्पष्ट होती है। मनोरमा इसी कारण राजा विशालसिंह से विवाह करती है कि वह इस पद्धति के अन्तर्गत होकर चक्रधर को उनके परोपकारी—विशेषकर किसान-उन्नति सम्बन्धी कार्यों में सहायता करना चाहती थी (श्रभी तक चक्रघर राजा के दामाद नहीं हुए ये ) किन्तु क्या हुआ ? अन्त तक वह उस पद्रति के सामने हार कर बैठ गई। अवश्य उसने जो हार मानी, श्रीर वह जो बैठ गई, वह उस प्रकार ऋजु रेखा में घटित नहीं हुई, जिस प्रकार इमने बताया है, बल्कि सौतिया डाइ श्रादि बहुत से कारण तथा घटनायें इस बीच में उपस्थित होती हैं, श्रीर उसे यह रख लेने के लिए " विवश करती हैं। किन्तु प्रश्न तो यह है कि आखिरी नतीजा यही हुआ कि उसकी सदिच्छा के बावजूद उसे यक कर बैठ जाना पड़ा। यह पद्धति की ही महिमा है।

जमीदारी पदिति न केवल अपने अन्तर्गत व्यक्तियों को, चाहे वे पहले से इसके अन्तर्गत रहे हों, अथवा चक्रघर की तरह पीछे के किवाड़े से श्राये हों, पतित कर देती है, बल्कि वह श्रानी जनदेंस्ती तथा श्रन्य इथकंडां से शाषितों को भी पतित कर देती है। यदि जमोंदारों के श्रहल्कार वेईमान, मिध्याभाषी, दगाबाज हो तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है, वे भी लूट के हिस्सेदार हैं, किन्तु यह पद्धति अपने नोचे पिसती हुई जनता को भी गिरा देती है। जब तक गाँववालों का यह पता नहीं था कि माटर के लिए बेगार माँगनेवाला व्यक्ति कौन है, त्तव तक वे श्रपने एक साथी के मारे जाने पर श्रागववूना हो रहे थे,-किन्तु क्योंही उन्हें पता लग गया कि यह व्यक्ति राजा का दामाद तथा मुंशी वज्रवर का पुत्र है, त्योंही उनका सारा ढंग बदल गया। उस घायल व्यक्ति के भाई ने ही-कहाँ तो वह डाँट रहा था, श्रीर श्रांख का बदला श्रांख तथा दाँत का बदला दाँत लेकर हो सकता है, इस नीति का प्रतिपादन कर रहा था, एकाएक कह उठा-- 'सरकार ही बाबू चक्रघरिंद हैं, धन्य भाग्य थे कि सरकार के आज दर्शन हुए।' स्त्रयं वह घायल ग्रत्यन्त घृणित श्रीर खुशामदी तरीके से कराइते हुये भी मुस्कराते हुए कहता-'सरकार देखने में तों दुवले-पतले हैं, पर श्रापके हाथ पाँव लोहे के हैं। मैंने सरकार से भिड़ना चाहा, पर श्रापने एक ही श्रइ'गे में मुक्ते दे पटका।' उस घायल के भाई ने इस पर घायल को सम्बोधित करते हुए कहा - 'अरे पागल, भाग्यवानों के हाथ-गाँव में ताकत नहीं होती, श्रकवाल में ताकत होती है। उससे देवता तक काँपते हैं। राजा के दामाद के मुँह पर ऐसी बात करना कुछ इद तक च्रम्य कहा जा सकता है, किन्तु बात यहीं लनम नहीं होती । कुछ दिनों बाद वह वायल उसी चोट से मर जाता है, इस पर मी उसके माई को कोच नहीं श्राता। वह कहता है- कता श्रा गई तो कोई क्या कर सकता है। बाबू जी के हाथ में कोई डंडा भी तो नहीं या। दो-चार चूँ से मारे होंगे, श्रौर क्या ! मगर उस दिन से फ्तर बेचारा उठा नहीं। दूसरे श्रादमी ने कहा कि ठाँव-क्रुठाँव चोट

लग गई होगी। एक बूढ़े ने कुछ प्रतिवाद भी किया, किन्तु मृत व्यक्ति के भाई ने कहा—'वह राज्य पाकर फूल उठनेवाले ठयक्ति नृहीं हैं। तुमने देखा यहाँ से जाते ही जाते माफी दिला दी।' इस प्रकार यह पद्धित न केवल शोषक को जालिम बनाती है, बिल्फ शोषित को भी मनुष्यत्व से गिरा देती है। इस प्रकार प्रमचन्द-साहित्य का यह श्राशय है कि यह पद्धित अनैतिक है, इसका रहना ही एक अनीति है।

फिर भी गांधीवादी सज्ञान प्रेमचन्द कुछ न्त्रीर ही मत के हैं। चंक्रघर के मुँह से उनके विचार व्यक्त होते हैं—'मैंने प्रजा को उनके श्रिधिकार श्रवश्य समसाये हैं, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि राजा को संसार में रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस दिन राजाश्रो की ज़रूरत न रहेगी, उस दिन उनका श्रन्त हो जायेगा। देश में वही राज्यव्यवस्था होती है, जिसका वह अधिकारी होता है।" इस प्रकार अपने साहित्य में तार्किक रूप से वे जमींदारी प्रथा के विलोप को एकमात्र ध्येय बताने पर भी सज्ञान रूप से अभी वर्ग-समन्वय से शान्ति की आशा रखते हैं। चक्रधर इसी विचार को लेकर इमारे सामने श्राता है। लगे डायों यह बता दिया जाय कि चक्रधर भी एक श्रावारा है, उसी किस्म का जिस किस्म का श्रावारा कर्म-भूमि का श्रमरकान्त है। चक्रधर श्रीर श्रमरकान्त के चरित्र में केवल कवरी समता ही नहा, कुछ भीतरी समता भी है। प्रेम की उलकानों में ही पड़ कर तथा उन्हें सुलकाने में श्रसमर्थ रह कर चक्रधर किसान-संगठन करता है। किसान-संगठन उसके जीवन का कोई लक्ष्य या ध्येय नहीं है, वह यों ही फॅस-सा जाता है। कर्मभूमि मे तो यह होता है कि ग्रमरकान्त, सलीम ग्रादि ग्राने उठाये हुए ग्रान्दोलनों की किसी जगह पर लगा देते हैं, उनका कुछ न कुछ परिणाम होता है; किन्तु चक्रधर के चेत्र में तो इस प्रकार की कोई बात देखने में नहीं

आती। जेल से छूटने के बाद चक्रधर किसान-आन्दोलन या पुस्तक की भाषा में सेवा-अभिति का नाम भी नहीं लेता है। यह मानो उसके ं जीवन में एक च्रोपक-साथा, श्रीर बाद के जीवन में उसका कहीं भी पता नहीं लगता। चक्रधर श्रजीय, भावुक व्यक्ति है, उसकी भावुकता मस्तिष्क विक्वति के दर्जे त्क पहुँच जाती है। बाद को वह नाना प्रकार के घात-प्रतिघातों से त्रस्त होकर सन्यास प्रहण ,करता है, श्रौर इस प्रकार उसकी जो अन्तरतम आवाग वृत्ति है, वह चरम रूप से परितृप्त होती है। चक्रधर का चरित्र बहुत मजीव चरित्र है, सजीव इस माने में नहीं कि उसमें बहुत जीवन है, बल्कि सजीव इस माने में कि उसमें जो कुछ भी भला बुरा उदासीन जितना भी जीवन है, वह लेखक की · लेखनी से बहुत अञ्जी तरह परिस्फुट हा जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के अर्द्ध विकृत मस्तिष्क पेटिबुर्जु आ वर्ग के लोगों के नेतृत्व से कुछ सामयिक रूप से किसान-मज़दूरों को भले ही कुछ लाभ हो जाय, उनके अन्दर से जब तक नेतृत्व पैदा नहीं होगा तब तक कुछ होना-जाना नहीं है । प्रेमचन्द के उपन्यासों में किसानों के श्रयणियों के रूप में सभी जगह यही पेटिबुर्जुश्रा वर्ग के कुछ न कुछ श्रस्वाभाविक मनोवृत्ति सम्पन्न नौजवान दृष्टिगोचर होते हैं। प्रेमाश्रम के प्रेमशकर से लेकर गोदाम के मेहता, मालती आदि सभी के द्वारा उठाये गये त्रान्दोलनों के परिशामों को यदि इम एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो वह शून्य होगा। इमने बार-बार कहा है कि एक लेखक श्रपनी रचना में जितना चाहता है, उससे कहीं श्रिधिक चीजें होतो ध। क्या प्रेमचन्द ने इस प्रकार एक साथ यह दिख जाया है कि एक तरफ तो शहरी भावुक पेटिबुज् या नौजवानों के नेतृत्व से किसानों को कुछ न हासिल होगा, दूसरी तरफ गाधीवादी विचार-धारा अरीर कार्य-पद्धति विशेष लाभप्रद नहीं हो सकती !

इसी उपन्याम में नायक चकवर के मुँह से नेताओं के सम्बन्ध में

जो कुछ कहलाया गया है, उससे इमने ऊपर जो अनुमान किया है कि द्रष्टगत रूप से वे गांधीवादी नेतृत्व के समर्थक होने पर भी कला की हर्यगतता ने उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया कि वे इस नेतृत्व की पोल को दिखलायें। चक्रधर जो कहता है—'हमारे नेताओं में यही तो बहा ऐव है कि वे स्वयं देहातों में न जाकर शहरों में पड़े रहते हैं, जिससे देहातों की सची दशा उन्हें नहीं मालूम होती, न उन्हें वह शक्ति हाथ आती है, न जनता पर उनका वह प्रभाव पड़ता है जिसके बगैर राजनैतिक सफलता हो ही नहीं सकती।'

इस उपन्यास में उस्तादी पक्के गाने के गाने, वाली तथा ज्योतिष का अञ्जा मजाक उड़ाया गया है। गाने का उद्देश्य यह है कि उप-स्थित जनती का मनोरंजन हो तथा उनको कलात्मक ग्रानन्द प्राप्त हो, किन्तु ये शास्त्रीय रूप से शुद्ध गाने वाले किस प्रकार जनता की अवहेलना कर कला को हास्यास्पद बनाते रहते हैं, इसका मु'शी वज्रधर के गाने श्रीर नाचने के दृश्य से अञ्छा दिग्दर्शन कराया गया है। यों प्रेमचन्द-साहित्य में हास्यरस की बहुत कमी है, किन्तु इस स्पलस्य में उन्होंने जो निर्मल दास्य की घारा प्रवाहित की है, वह उनकी इस सम्बन्धी शक्ति का परिचायक है। गाना कभी केवल कुछ राजांश्रो महाराजात्रों तथा उनके दरबारियों की उपभोग्य वस्तु थी, किन्तु पूँजी-वाद के श्रागमन के साथ-साथ श्रपेचाकृत रूप से शिचा तथा संस्कृति का जो बहुल प्रसार हुआ है, उसके कारण अब संगीत केवल दरवारी नहीं रह सकता। अब उसे अपने स्वर्ग से उतर कर गंगा के रूप में प्रवाहित होकर जनता के लाखों सगर पुत्रों का उद्धार करना पड़ेगा। यदि ऐसा करने के दौरान में वह स्वर्गीय न रह पावे, उसे कुछ उतर कर पार्थिव होना पड़े, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी उपन्यास के एक पात्र के शब्दों में 'गाना ऐसा होना चाहिये कि दिल पर श्रसर पड़े, यही नहीं कि तुम तो तुम ताना का तार बाँच दो ह्रौर सुनने वाला

तुम्हारा मुँह ताकता रहे। जिस गाने से मन में भक्ति, वैराग्य, प्रेम श्रीर श्रानन्द की तरंगें न उठें, वह गाना नहीं है।'. गाना यदि केवल एक तरह की कसरत या acrobatics हो श्रयना स्वरों का योग वियोग या permulation combination हो, दृदय के साथ उसका कोई सम्बन्ध न हो—जनता के दृदय के साथ श्रपना सम्बन्द स्थापित न कर सके तो वह न्यर्थ है।

इसी प्रकार श्रन्यत्र इसी उपन्यास में फलित ज्योतिष का खून मज़ाक उड़ाया गया है। यह दिखलाया गया है कि एक तो यह सारी विद्या भूठी है, दूसरा ये ज्योतिषी भी उसी प्रकार अपनी विद्या या श्रविद्या को डांडी-पल्ला लेकर दाम देने वालों के हाथ वेचते रहते हैं जिस मकार इस पूँ जीवादी युग में समी चीज विकती रहती हैं। अञ्चल तो फिलत ज्योतिष कोई विद्या नहीं है, दूसरा उसे धनी लोग खरींद कर मूखों को वेवकूफ बनाया करते हैं। हिन्दु श्रों के अचलित संस्कारों में एक बहुत बड़ा कुसंस्कार यह है कि शादी-व्याह में या श्रन्य किसी काम-काज में फीरन ज्योतिषी बुलाये जाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है हम सभी जानते हैं। ज्योतिषी बुलाये जाने पर भी लड़की विधवा होती है, पतोहू मर जाती है, इत्यादि, किन्तु फिर भी लोगों की श्राँखें नहीं खुलतीं श्रीर एक परोपनीवी वगं इन्हीं लोगों की मूर्खता के कारगा चैन की बाँसुरी बजाता है। इसी पुस्तक में एक तरफ तो ज्योतिष का इस प्रकार मजाक उड़ाया गया है, दूसरी तरफ परलोक की कथा लिखी गई है, इसी से तो इमारा कहना यह है कि देविषया वाल हिस्सा निल्कुल चीनक-सा शात होता है। ऐसा मालूम होता है कि किसी ने एक सुन्दर शरीर पर गदहे का खिर लगा दिया। ये दोनों घारायें बिल्कुल परस्पर विरुद्ध हैं, न मालूम किस मनीवृत्ति से परि-चालित होकर तथा किन क्रियावादी प्रमानों के वशवर्ती होकर लेखक ने इस उपन्यास में देवप्रिया सम्बन्धी ब्राटरम-सटरम भर दिया ।

चक्रधर, वज्रधर, शंखधर, रानासाइन ब्रादि के कारण हम इस उपन्यास के सबसे महिमामय क्यों सारे प्रेमचन्द-साहित्य में सबसे ब्रिधक प्रेमरस में पगी हुई, लौगी के चरित्र को भूल जाते हैं। लौगी प्रेमचन्द की एक दिव्य सृष्टि है। शरतचन्द्र की श्रन्नदा दीदी के सामने वह निष्प्रम पड़ जाती है, उस त्याग की तो कोई सीमा परिसीमा नहीं है, किन्तु प्रेमचन्द के नारी चरित्रों में लौगी का चरित्र एकमात्र श्राद्शें प्रेमिका का चरित्र है। लौगी ठाकुर हरिसेवकसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है, किन्तु उसके सम्बन्ध में किन की माषा में यही कह उठने की तबीयत होती है कि

सती होते श्रेष्ठतुमि नाह होले सतीनामधारी

त्र्यात् त् सती नामधारिणी भले ही न हो, त् सती से श्रेष्ठा है। हमारे विराट प्राचीन साहित्य में सती, सावित्री, सीता ब्रादि कितने ही चरित्र हैं, किन्तु लौंगी के मुकात्रिले में प्रेम में सम्पूर्ण-रूप से कृत-ब्रात्म-समर्पण कोई स्त्री चरित्र नहीं है। शरतबात्र के श्रीकान्त में श्रन्नदा दीदी का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है जिसे लौंगी से बढ़कर बताया जा सकता है।

यहाँ पर संद्धेप में यह दिखा दिया जाय कि अन्नदा टीदी का चरित्र क्या है। अन्नदा दीदी की ही जन्नानी उनका विवरण संद्धेप में यों हैं—

'श्रीकान्त, तुम्हारी इस दुिलनी दीदी का नाम श्रन्नदा है। पित का नाम में क्यों गुप्त रख गई, यह इस विवरण के श्रन्त तक पढ़ने पर खुद ही ज्ञात हो जायगा। मेरे पिता घनी व्यक्ति हैं, उनका कोई लड़का नहीं था। इम दो बिहने थीं। इसिलिए पिता ने चाहा था कि किसी गरीब घर के लड़के को दामाद बना कर घर लाये, श्रीर उसे सिखा-पढ़ा कर श्रादमी बनावें। तदनुसार पिताजी ने मेरे पित को लिखाया-पढ़ाया तो सही, किन्तु श्रादमी न बना पाये। मेरी बड़ी बिहन विभवा होकर घर ही पर थी, उन्हीं की हत्या कर पित फरार हो गये।

यह दुष्ट कृत्य उन्होंने क्यों किया था, श्रमी तुम बच्चे हो न समसोगे, किन्तु एक दिन सममोगे। जो कुछ भी हो, कहो तो श्रीकान्त यह दुःख-कितना बड़ा है। यह लज्जा कितनी मर्ममेदी है ! फिर,भी तुम्हारी दीदी ने सब सहा था, किन्तु पति होकर जिस श्रापमान की श्राग वे श्रपनी स्त्री के हृदय में जगा गये, उसकी ज्वाला आज भी शान्त नहीं हुई। जाने दो। इस घटना के बाद सात वर्ष बीते। तब फिर उनके दर्शन हुए। जैसी पोशाक में तुमने उन्हें देखा था, उसी पोशाक में वे हमारे मकान के सामने साँप का खेल दिखला रहे थे। उनको श्रीर कोई भी पहचान न पाया, केवल मैंने पहचाना । मेरी श्राँखों को वे घोखा न दे सके। सुनती हूँ, यह परम दुःसाहस का काम उन्होंने मेरे ही लिये किया था, किन्तु यह भूठी बात थी। फिर भी एक दिन गम्भीर रात्रि में मैंने मकान का पिछला किवाड़ खोल कर पति के लिए घर छोड़ दिया। किन्तु सबने सुना जाना कि अन्नदा कुल-त्यागनी हो गई। इस कलंक का बोक्ता मुक्ते ब्रामरण ढोना पडेगा । क्योंकि जब तक पति जीवित थे, में आत्मप्रकाश न कर सकी। पिताजी को जानती थी, वे किसी भी प्रकार अपनी कन्या के इत्यारे को स्तमा नहीं करते। आज खैर वह भय नहीं, श्राज जाकर उनको सब कह सकती हूं, किन्तु श्राज कौन इस कहानी पर विश्वास करेगा ? इसलिए पितृगृह में मेरा कोई स्थान नहीं है। इसके श्रतिरिक्त मैं मुसलमान। हूँ (क्योंकि वे मुसलमान हा गये थे )।

इस विवरण में अन्नदा दीदी की और तकलीकों का उल्लेख नहीं है। लोंगी ने भी इसी प्रकार आजन्म रखैली होने की 'ख्याति' को सहकर भी तथा ठाकुर साहब के पुत्र गुरुसेवक के द्वारा जब तब पीटी जाने पर भी अन्त तक हरिसेवक को नहीं छोड़ा। उसके शरीर का 'अत्येक अणु उन्हीं उपादानों से बना था, जिनसे पागैतिहासिक सती, साबित्री आदि की सृष्टि हुई थी। फिर वही बात आ जाती है। प्रमचन्ड विवाह तथा सामाजिक रीतियों के कट्टर समर्थक थे, किन्तु लोंगी के चिरत्र से यह जात होता है कि विवाह के बाहर भी प्रेम दिव्य हो सकता है। सच बात तो यह है कि लोगी का प्रेम प्रेमचन्द-साहित्य की सब नारियों से दिव्यतर है। इस उपन्यास की श्रहल्या तो उसके पैरों की धूल के बराबर नहीं ठहरती है।

लोंगी और अन्नदा दीदी में एक विशेष प्रमेद यह है कि लोंगी एक छोटे कुल से आती है। इसलिए ठाकुर इरिसेवकसिंह की रखेली होने में भी समाज की सीढ़ी में वह कुछ शायद चढ़ती ही है, किन्तु अन्नदा दीदी के चेन्न में यह बात नहीं है। इस इस सम्बन्ध में अधिक ब्यौरे में नहीं जायेंगे, सारांश यह है कि लोंगी का चरित्र विवाह प्रथा पर एक अञ्छी फबती है। लोंगी भी कहती है—'चार भाँवरें फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है, और करने को तैयार हूं उतनी कीन व्याहता करेगी! लाये तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है! खाई है कभी उसकी बनाई कोई चीज? नाम से कोई व्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है।'

हम यहाँ पर यह मौलिक प्रश्न न उठायेंगे कि जिसे सतीत्व धर्म के नाम से सराहा जाता है, उसकी श्रन्तर्गत वस्तु क्या है, उसमें गुलामी का कितना श्रंश है, उसकी पृष्ठभूमि में उत्पादन पद्धति में नारी का पिछड़ी होने का क्या हाथ है, हम तो केवल यही कह रहे हैं कि प्रचलित मानदर्गड से जिसे सती कहते हैं, लौंगी उससे श्रेष्ठ है।

इस प्रकार इस उपन्यास के इहलोकिक अंश में बहुत से अच्छे, तथा स्वामाविक चरित्र हैं। यदि देविषया वाला अंश न होता तो इम इस उपन्यास को निसन्देह रूप से अेष्ठ कृतियों में गिनाते, किन्तु उस अंश के बीक्त के कारण इसकी कला मेवप्रसित हो गई है। राइडर हेगार्ड ने अपनी 'शी' नामक रचना में तथा बँगला के अति आधुनिक .

लेखकों में फालगुनी मुखोपाध्याय ने 'ज्योतिगंमय' नामक उपन्यास में परलोकतत्व-मूलक कथानक लिया है, किन्तु कुछ भी हो इस प्रकार के कथानक को अपनाना प्रगतिवाद के विरद्ध है, इसमें सन्देह नहीं। प्रमचन्द ने अपनी 'मूठ' नामक कहानी में भी इसी प्रवृत्ति को अपनाया है।

## गबन

रमानाथ के पिता महाशय दयानाथ कचहरी में नौकर थे। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए। यह बात न थी कि वे बहुत ऊँचे आदर्श के आदमी थे, पर रिश्वत की हराम समकते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आँखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को सन्तान से हाथ घोते, किसी को कुव्यसनों के पजे में फैंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल नहीं मिलती थी, जिसमें रिश्वत लेकर चैन किया हो, उनकी यह हद घारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। इस जमाने में ६० इपये की भुगत ही क्या है

मुंशी दीनदयाल इसके विपरीत चरित्र के व्यक्ति ये। वह किसान न ये। पर खेती करते थे। जमींदार न ये, पर जमींदारी करते थे। थानेदार न ये पर थानेदारी करते थे। वह ये जमींदार के मुख्तार। जालपा उन्हीं की लड़की थी। उन्होंने यह तय किया कि रमानाथ से अपनी लड़की की शादी की जाय। जब यह प्रस्ताव दयानाथ के समने गया, तो उन्होंने इसके प्रति इसलिए उपेदा माव दिखलाया कि वे समक्तते थे कि रमानाथ श्रमी कुछ कमाता नहीं है, दिन मरं मटरगश्ती श्रीर यारवाशी में लगा रहता है, इसिलए उसकी शादी करना मानी श्रिपने ऊपर बोक्ता बढ़ाना है। उनकी स्त्री जागेश्वरी के सामने यह श्रिपति नहीं टिकी। उन्होंने पित से कहा—बहू श्रा जायेगी, तो उसकी श्रांखें भी खुलेंगी, देख लेना। श्रपनी बात याद करो। जब तक गले में जूशा नहीं पड़ा है, तभी तक यह कुलेल हैं।

नतीजा यह हुआ कि विवाह तय हो गया। मु'शी दीनदयाल ने एक हजार रुपये टीके में दिये। वात यह है दयानाथ ने अपनी ब्रोर से कुछ सौदा नहीं किया था इस पर मु'शी दीनदयाल पिष्ठल गये थे, श्रीर उन्होंने यह दिखा देना चाहा कि हम भी शरीफ हैं, श्रीर शील का मूल्य पहचानतें हैं। दयानाथ ने सादे तरीके से विवाह करने का सोचा था। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चाँदवाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। बंघा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कीन रोक सकता है १ धूमघम से विवाह करने की ठन गई। पालकी की जगह मोटर, नाच तमाशे तथा अन्य धूमघाम तय हुए। गहने भी खरीदें गये, किन्तु चन्द्रहार नहीं खरीदा गया। जब जालपा के सामने ये गहने गये श्रीर उसने उनमें चन्द्रहार नहीं देखा, तो उसे बहुत निराशा हुई। बचयन से ही वह चन्द्रहार पर जान देती थी।

विवाह तो हो गया, किन्तु महाशय दयानाथ पर ज कर्ज हो गया था, उसके लिए उन पर बार-बार तकाजा किया जाने लगा। इधर तकाजा था, उधर जालगा ने यह प्रण कर जिया था कि जब तक चन्द्रहार नहीं श्रायेगा, तब तक कोई गहना नहीं पहनेगी। महाशय दयानाथ तकाजों के श्रादी नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक दिन श्रपने बेटे को बुला कर सारी परिस्थिति समका दी, श्रीर यह प्रस्ताव रखा। कि सराफ के पास जितने राये कर्ज के बैठते हैं, उतने के गहने उसे

लौटा टिये जायँ। रमानाथ अपनी नई-नई स्त्री से खूब जांटे उड़ा चुका था, जमींदारी है, बेद्ध में रुपये हैं, उनका सूद आता है, इत्पादि। इसिलए उसके लिए यह तिल्कुल असम्मन था कि अपनी स्त्री से जाकर सारी परिस्थित बता कर गहने वाउस माँगे। ऐसा करता तां जालपा उसे पूरा लवाड़िया समसती। इसिलए यह तय हुआ कि किसो तरीके से जालपा को मालूम भी न हो, और गहने भी आ जायँ। तदनुसार जिस समय जालपा सो रही थी, उस समय रमानाथ ने उसके गहने का बक्स उटा लिया, और उसे अपने पिता के सुपुर्द किया। ऐसे कुत्सित कार्य में द्यानाथ अपने पुत्र से साठ-गाँठ करना पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने पूछा—इसे क्यों उटा लाये ?

रमा ने भृष्टता से कहा — श्राप ही का तो हुक्म था ?

दया-मूठ कहते हो।

रमानाथ—तो फिर क्या रख ब्राऊँ ?

रमा के इस प्रश्न ने द्यानाथ को सङ्घट में डाल दिया। मेंपते हुए बोले—श्रम क्या रख श्राश्रोगे। कहीं देख ले तो गज़न ही हो जाय।...खड़े क्या हो, सन्दूकची मेरे बड़े सन्दूक में रख श्राश्रो श्रोर जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो वस।

जाल स को विश्वास दिला दिया गया कि चोरी हो गई। स्वेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर शराफ के पास पहुँचे, श्रौर हिसाब होने लगा। सराफ के पन्द्रह सी रुपये श्राते थे, मगर वह केवल पन्द्रह सी के गहने लेकर सन्तुष्ट न हुशा। विके हुए गहनों को वह बट्टे पर ही ले सकता था। १२००) में २५००) के गहने भी चले गए, ऊपर से ५०) श्रीर बाकी रह गये। इस बात पर पिता-पुत्र में कई दिन खूब वाद-विवाद हुशा। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन श्रापस में बोल-चाल बन्द रही, मगर इस चोरी का हाल ग्रुप्त रखा गया। पुलिस को -खबर नहीं दी गई। जालपा ने भी सोना जब माल ही न मिलेगा तो रपट व्यर्थ ही क्यों की जाय।

जालपा गहनों के लिए कहती, श्रीर गहने कहाँ से श्राते ! श्रन्त में रमानाथ नौकरी की तलाश में इघर-उघर घूमने लगे । वे रमेश बाबू के यहाँ बैठा करते थे । रमेश बाबू म्युनिसिपैलिटी में हेड क्लार्क थे । इनकी सिफारिश से वहाँ एक नौकरी मिल सकती थी । रमेश शतरंज के बहुत श्राशिक थे । बात यह है उनकी स्त्री बहुत पहले मर चुकी थी, किन्तु उन्होंने तब से शादी नहीं की थी । उनका सारा श्रवसर शतरंज में या उपन्यास श्रादि पढ़ने में भी गुजरता था । रमानाथ रमेश के बहुत प्रिय थे । जब रमानाथ ने जोर डाला, तो रमेश बाबू ने एक नौकरी दिला दी । नौकरी मामूली थी, वेतन केवल तीस काये मासिक था, किन्तु श्रामदनी की जगह थी । रमानाथ खुशी खुशी नौकरी पाने की खबर लेकर श्रपनी स्त्री के पास गये । जालपा ने उछल कर पूछा— सच है कितने की जगह है !

रमा को ठीक-ठीक बतलाने में संकोच हुन्ना। तीस की नौकरी बताना श्रपमान की बात थी, स्त्री के नेत्रों में तुब्छ बनना कौन चाहता है ! बोला—श्रभी तो चालीस मिलेंगे, पर जल्दी तरक्की होगी। जगह श्रामदनी की है।

जालपा बोली-तो तुम घूस लोगे ! गरीबों का गला काटोगे !

रमा ने उसे समसा-बुक्ता दिया कि ग्रारीनों के गला काटने की कोई नात नहीं है, पैसा तो आपसे आप आ जाएगा। जालपा सन्तुष्ट हो गई, नोली—हाँ तन ठीक है। गरीनों का काम यों ही कर देना।

जालपा ने रमानाथ से यह कहा कि यह खबर श्रम्मा जी को भी दे दी जाय। रमा बोला—हाँ, जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं बीस ही बतलाऊँगा।

्रमा ने नौकरी कर ली, तब तो गहनों के सम्बन्ध में जालपा के

'तकाजे श्रीर भी बढ़ गयें। ऊगरी श्रामदनी कुछ यो जलर, किन्तु इतनी न थो कि रातोरात इजारों श्रा जायं। किसो दिन मिला मिला 'किसी दिन बिल्कुल नहीं मिला। इघर रमानाथ तो यह चाहते थे कि किसी प्रकार चन्द्रहार ले लिया जाय। सराफ कुछ नगद, कुछ उधार 'पर देने का भी तैयार था। वह इसी पशोपेश में रमेश बाबू के पास जाता है। रमेश बाबू पूछते हैं कि श्राखिर यह जल्दी क्यों? इस पर चह फूठ बोलता है—बह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कमी 'पूछता भी हूं, तो मना करती है, लेकिन श्रपना कर्च व्य भी तो है। जब से गहने चोरी चले गये, एक चीज भी नहीं बनी।

श्रन्त में रमानाथ ने उधार में कुछ गहने खरीदे । उसकी श्रामदनी को देखते हुए उसने यह जो साढ़े छ सी राए उधार पर गहने लिये, वह बहुत श्रिषिक था। यद्यपि जालपा बराबर कर्ज पर गहने लेने के नाम पर नाही नाही करती रहती थी, श्रीर यह भी कह चुकी थी-'नहीं' मेरे लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं । मैं वेश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच-खसोट कर श्रपना रास्ता लूँ, मुक्ते तुम्हारे साथ जीना श्रीर मरना है। फिर भी जब रमानाथ इस प्रकार गहने ले आया, तो वह फूली न समाई। उस दिन से जालपा के पति-स्तेह में सेवा-भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता, तो उसे अपनी घोती चुनी हुई मिलती, त्राले पर तेल त्रीर साबुन भी रखा हुत्रा पाता। जन दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान माँगने पर मिलते थे, श्रव जबर्दस्ती खिलाये जाते थे। जालपा उसका रख देखा करती। उसे कुछ कहने की ज़रूरत न थी। यहाँ न्तक कि जब वह मोजन करने बैठता तो पंखा कता करती। पहले वह श्रनिच्छा से मोजन बनाने जाती यी, श्रीर उन पर भी बेगार-सी टालती थी, श्रव बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बह गया था।

यह तो सब कुछ हुन्ना, किन्तु सराफ की स्रोग से रोज तकांजे जो ' श्राने लगे। सांथ दी जब सराफलाने के दलालों को पता लग गया कि रमानाथ बाबू भी गहनो के शौकीन हैं, तो वे भी श्रा-ग्राकर उनको रोज घेरने लगे। इस प्रकार एक दलाल ने रमानाथ को फाँस लिया, श्रीर एक जड़ाक कड़न तथा कानों के रिंग खरीदे गये। रमानाथ पर कर्जें का बोक्ता ख्रौर भी बढ़ गया। इथर जब से गहने आये, तब से जालपा मुहल्ले की स्त्रियों में घूमने लगी थी। श्रव तक वह श्राम्षणों की कमी के कारण घर में दिन मर मुँह लपेटे पड़ी रहती थी, किन्तु अब उसे घर बैठना श्रव्छा न लगता या। यहाँ तक कि वह श्रकेलें मुहल्ले श्रीर बिराद्री में जाने लगी। उसके रूप-लावरय, वस्त्राभूषया श्रीर शील-विनयं ने मुद्दल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुँचा दिया। उसके विना मंडली सुनी रहती थी। उसका करठ-स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मडली की रानी मालूम पड़ती थी। जालपा ने जैसा रूप पाया था, वैसा ही उदार हृदय पाया था। पान-पत्ते का खर्च प्रायः उसी के मत्ये पड़ता। कभी-कभी गायने बुलाई जातीं, उनकी सेवा-सत्कार का भार उसी पर भ था। कभी-कभी वह स्त्रियों के साथ गगास्नान करने जाती, ताँगे का किराया श्रीर गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसी के मत्ये जाता। इस तरेह उसके दो तीन सपये रोज जाते थे। इस प्रकार रमानाथ के कर्ज के बोक्त में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पायी। स्त्रियाँ जालपा को दावत देतीं, इसलिए जालपा को भी दावत देनी पड़ती। फिर किसी धनी स्त्री के यहाँ दावत होने पर उस मौके के उपयुक्त साड़ी, पोशाक श्रादि खरीदनी पड़ती। इसी प्रकार हाहकोर्ट के एडवोकेट इन्द्रभूषण के घर पर जब जालपा की दावत हुई तो उसे आड़ी, नये जूतें, श्रीर कलाई की घड़ी से सुशोभित होकर जाने लिए स्वयं रमानाथ ने ही मज़बूर किया।

रमानाथ भी निमंत्रित थे। एडवो केट साहब अषेड उम्र के चिर-रोगी व्यक्ति थे। उन्होंने रमानाथ से परिचय पूछा, तो रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा भूठ बोलना अनुचित न समका। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। उमने कहा—'कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नये वकीलो की यहाँ जो हालत हो रही है, उसे देख कर हिम्मत न पड़ी।' अगर वह साफ कह देता मैं पचीस रुपये का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समकते। बोले—आगने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आये।

इन्हीं वकील साहब की पत्नी रतन ने ही रमानाथ श्रीर जालपा को **ब्रापने यहाँ** बुलाथा था। इनकी पहली स्त्री के मरे पैतीस साल हो गए थे। उस समय उनकी श्रवस्था कुन पचीस साल की थी। लोगों ने सम-काया दूसरा विवाह कर लो, पर इनका एक लड़का हो चुका था, विवाह करने से इनकार कर दिया, और तीस साल तक अकेले रहे, मगर आज ५ बरस हुए, जवान बेटे का देहान्त हो गया, तब उन्होंने रतन से विवाह किया था। रतन के माँ वाप न थे। मामा ने पालन किया था। रतन को कोई सन्तान नहीं हुई थी। वकील साहब हर समय रतन की दिलजोई किया करते, श्रीर यह चाहते कि वह खुश रहे। रतन ने रमा के हाथ में जो जड़ाऊ कंगन देखा तो उसे बहुत पसन्द श्राया, फौरन उसने चाहा कि ऐसा एक कंगन खरीदे। उसने उस कंगन के सम्बन्ध में पूछताछ की, श्रीर रमानाथ से यह कहा कि इस प्रकार का एक कंगन हमें लिवा दीजिए। तदनुसार रतन ने रमानाय को छः सौ स्पएः भी दिए। श्रमल मे बालपा ने रतन से श्रपने कंगन का दाम श्राठ सी बताया था, इसलिए रतन भ्राठ सौ दे रही थी। रमा, चाहता तो इतने रुपये ले सकता या, वह कोई साधु तो या नहीं, किन्तु रतन की सर-लता श्रीर विश्वास ने उसके हाय पकड़ लिये। ऐसी उदार, निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासद्यात न कर सका। वह व्यापारियों से दो-दे चार-चार आने लेते जरा भी न िक्सकता था। वह जानता था कि वे सब भी आहकों को उल्टे छुरे से मूड़ते थे। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए इसकी आत्मा को लेशमात्र भी संकोच न होता था, लेकिन इस देवी के साथ वह कपट व्यवहार न कर सका।

श्रव रमानाथ इन रुपयों को लेकर उसी सराफ के पास पहुँचे,

जिसने जालपा वाला कंगन वेचा था। श्रभी पहले ही कंगन का दाम नहीं दिया गया था, इसलिए उसने उन रुपयो को रख लिया, श्रौर टाला बताता रहा । इधर रतन तगादे पर तगादे करती रही कि मेरा कंगन लाइए। रमानाथ परेशान हो कर सराफ से साफ-साफ बात करने के लिए गए तो वहाँ टका-सा जवाव मिला। सराफ ने साफ कह दिया कि बिना त्राचे रुपये लिए, कंगन न बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी वेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली लग गई। उसने बहुत श्रारजू मिन्नत की, बताया कि ये रुपए उसके नहीं हैं, ये रुपए एक मद्र महिला के हैं, यदि उसने कड़न नहीं पहुँचाया तो वह मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा, किन्तु सराफ का दिल जरां भी नहीं पसीजा, उसने कंहा कि श्राठ-श्राठ महीने का उधार नहीं होता, महीना दो महीना बहुत है। संद्वेप में उसे सराफ ने न रुपए ही दिए न कङ्गन दिए। श्रव तो रमानाथ बहुत परेशान रहने लगा। जालपा यह तो ताड़ गई कि वह परेशान रहता है, किन्तु वह क्यों परेशान है, यह वह नहीं जान पाई । कई बार रमानाथ ने यह सोचा कि जालपा को सही परिस्थिति का ज्ञान करा दूँ, किन्तु वह तो जीट उड़ा चुका था, वह श्रव कैसे सब बात कह देता। जालपा ने बहुतेरा पूछा कि मामला क्या है, किन्तु वह श्रपने मुँह पर ताला डाले रहा । उस वक्त यदि रमा ने साहस करके सची बात स्वीकार कर ली होती, तो शायद उसके संकटों का अन्त हो

जाता। जालपा एक मिनट तक श्रवश्य सनाटे में श्रा जाती। सम्भव

है कोध और निराशा के आवेश में दो चार कटु शब्द मुँह से निकालतो, लेकिन फिर शान्त हो जाती। दोनों मिल कर कोई न कोई युक्ति सोच निकालते। जालपा यदि रतन से यह रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाती, पर हाय रे आत्मगौरव, रमा ने यह बात सुन-कर ऐसा मुँह बना लिया मानो जालपा ने उस पर निष्ठ्र प्रहार किया हो। उल्टा उसने और श्रिधिक लम्बी हाँकीं।

रतन तगादे पर तगादे करने लगी। एक दिन तो वह बिल्कुल आपे से बाहर हो गई, त्योरियाँ चढ़ा कर बोलो—मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसका दण्ड मागे। सुके कल या तो कगन ला दीजिये या क्पये। आप को शर्म आती हो तो सराफ का नाम बता दीजिये, मैं उससे वस्ल कर लूँगी। मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। मैं क्पये ही लूँगी।

श्रन्त तक रमा न यह कह कर रतन से गला छुड़ाया कि कल रुपये दे दूँगा। कहने को तो उसने कह दिया, किन्तु रुपये देता तो कहाँ से देता ? उसने एक युक्ति सोची। वह म्युनिसिपैसिटी में चुंगी विभाग में काम करता था। उसने जान-बूक्त कर देरी की, खजानची साहब चले गये, तो वह उस दिन को सारी श्रामदनी श्राठ सो रुपये घर ले श्राकर रख लिया। उसका हरादा गवन का नहीं था, विलक्त वह यह चाहता था कि वहश्चन रुपयों को दिखा कर रतन की तसल्ली कर दे, इस बीच में रतन की तसल्ली कर दे, फिर वह रुपये श्रदा कर देगा। रतन स्वयं ही उस दिन शाम को श्राकर रुपये ले जाने वाली थी, किंतु किसी कारस से जब देर हो गई, श्रीर वह नहीं श्राई, तो रमानाय ने समक्ता कि वह श्रव नहीं श्राती, श्रीर वह घूमने के लिए निकल पड़ा। जिस समय वह धूमने गया था, उस समय रतन श्राई श्रीर जालपा से पूछा कि रुपये का कुछ बन्दोवस्त हो सका या नहीं। जालगा यह जानती

थी कि रुपयों के सम्बन्ध में कुछ चल चल रतन में श्रीर रमानाय में चल रही है, पिर वह यह भी जानती थी कि ये रूपये उसी के लिए , लाये गये हैं, इसलिए उसने आव देखा न ताव मह से आल्मारी से रुपयो की थैली को निकालकर रतन के इवाले कर दिया। जब सा-नाथ लौटा तो उसे ,यह बात बताई गई तो वह बहुन परेशान हुआ चयोकि सवेरे इन रुपयों को खजाने में जमा करना था। रमानाथ ने बहुत कोशिश की तो पाँच सी रुपयो का बन्दोवस्त हुआ, दो सी रुपये तो रतन से वापस मिले, दो सौ जालपा से मिले, श्रीर एक सौ उसके पास थे। रमानाथ दौड़ा-दौड़ा रमेश बाबू के पास गया, और उनसे बोला कि वह बहुत ही मुसीबत में फॅस गया है। वहाँ भी उसने सही बात नहीं कही, बोला-कल शाम को यहाँ काम बहुत था, मैं उसमे ऐसा फॅसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खतम करके उठा तो खजानची साहब जा चुके थे। मेरे पास ग्रामदनी के ग्राट सौ रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूँ। मेरे कमरे में कोई । धन्दूक तो है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। पाँच सी रुपये नकद थे, वह तो मैंने थैली में रखे, तीन सौ रुपये के नोट जेव में रख लिया, श्रीर घर चला। चौक में दो एक चीजें लेनी थीं। उघर से होता हुन्त्रा घर पहुँचा, तो नोट गायन थे।

रमेश बाबू ने सुनने को तो कहानी सुन ली, किन्तु कठोर भाव धारण करके कहा—इतनी लापरवाही तुमे से हुई कैसे, यह मेरी समक्त में नहीं श्राता। मेरी जेब से तो श्राज तक एक पैसा न गिरा। श्राखें दन्द करके रास्ते चलते हो, या नशे में थे। मुक्ते तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं श्राता। सन्व-सन्च ब्तला दो कि कहीं श्रनाप सनाप खन्न तो नहीं कर दिया ?

रमेश बाबू ने उनको इगले दिन सबेरे तक की मुहलत दे दी।

कहा — कल राये न आये तो बुरा होगा, मेरी दोस्तो भी तुम्हें पुतिस फे पजे से बचा न सकेगी । मेरो दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हायों में हथकड़ियाँ होतीं ।

रमानाथ नें इधर-उधर हाथ पैर मारा, किन्तु कहों से वाकी राये नहीं मिल एके। अन्त में उसने एक कागज में पत्र के रूप में जालगा को अपनी वर्तमान परिस्थिति लिख कर बताने की सोची। वह उस कागज को जेब में रख कर इस उधेड़ बुन में घर में घुस ही रहा था कि जालगा को यह पत्र दूं या नहीं दूँ, इतने में जालगा उघर से निकली। वह किसी जगह दावत में जा रही थी, सेठानोजी ने बुलाया था। रमा की दशा इस समय उस शिकारों की सी थो, जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देख कर तनी हुई बन्दूक कन्चे पर रख लेता है, और वात्सल्य और प्रेम की कीड़ा देखने में तल्जीन हो जाता है। उसने तिदाई के लिए जालगा को आलिंगन किया, मानो यह सौभाग्य उसे फिर न मिलेगा। कीन जानता है वही उसका अन्तिम आलिंगन हो।...सहसा जालपा त्रोली—मुक्ते कुछ रुपये तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े।

रमा ने चौक कह कहा-रुपये, रुपये इस वक्त तो नहीं हैं।

जालपा—'हैं, हैं, मुम्मसे बहाने कर रहे हैं। बस मुमे दो दसये दे दो, श्रौर जयादा नहीं चाहती ?' यह कह कर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया, श्रौर कुछ पैसे के साथ उस पत्र को भी निकाल लिया। रमाने पत्र छीन लेना चाहा, किन्तु जालगा श्रड़ गई, श्रौर उसने खत नहीं दिया। वह खत पढ़ने लगी, इधर रमानाथ को ऐसा जान पड़ा मानो श्रासमानं फट पड़ा, मानो कोई, भयंकर जन्तु उसे निगतने के लिए बढ़ा चला श्राता है। वहं घड-घड़ करता हुश्रा कपर से उतरा, श्रौर घर से बाहर निकल गया। श्राह, सारा पर्दा खुल गया, सारी कपट खुल गई। गाड़ी तैयार खड़ी थीं, वह उस पर सवार हो

गया। सीधा रेल के स्टेशन पर पहुँचा। गाड़ी में एक सहृद्य व्यक्तिः के साथ भेंट हुई, श्रीर उसके साथ वह कलकत्ता चला गया।

पत्र पढ़ कर जालपा को सारी परिस्थित का बोध हो गया। उसने तुरन्त अपने गहनों को बन्धक रखा, और रुपये प्राप्त कर लिये। वह हन रुपयों को रमानाथ के सुपुर्ट करना चाहती थी, किन्तु रमानाथ वहाँ कहाँ था ! वह स्वयं खोजते-खोजते स्युनिसिपैल्टी के दफ्तर में पहुँची। वहाँ पता चला कि रमानाथ वहाँ है ही नहीं। तब वह हिम्मत कर रमेश बाबू के पास पहुँची। वहाँ उसने रमेश बाबू से कहा— मुक्ते ऐसा भय हो रहा है कि वे कहीं चले गये हैं, अभी दस मिनट हुये, उन्होने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। आप से कोई पर्दा नहीं। उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपये तो नहीं निकलते !

रमेश बाबू ने साफ-साफ परिस्थित बतला दी। जालपा ने रुपये लेकर रमेश बाबू को दे दिया। इस प्रकार स्युनिसिपैलटी के रुपये बेवाक हो गये। चारो तरफ श्रादमी दौड़ाये गये, किन्तु कहीं से कुछ, पता न चला। जालपा को ज्ञात हुश्रा कि यह सारा बखेड़ा उसी के गहनों के मोह के कारण हुश्रा, तो उसकी बहुत श्रफ्सोस हुश्रा, उसने श्रपने गहनों को बेचकर सराफ के रुपये चुका दिये। उसने श्रपने बनाव शृङ्कार के द्रज्यों पर भी बहुत होम के साथ देखा, उन वस्तुश्रों को देखकर श्रब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है, उन्हीं के लिए उसके पति को विदेश जाना पड़ा। उसने श्रपने सारे प्रसाधन द्रज्यों को एक बैग में डाल दिया। फर उसने जाकर बैग को पानी में फेंक दिया। श्रपनी निर्वलता पर विजय पाकर उसका मुख प्रदीत हो गया। उसे श्रब जितना गर्व श्रीर श्रानन्द हुश्रा, उतना इन चीज़ों को पाकर भी नहीं हुश्रा था।

रमानाथ भाग कर कलकत्ता पहुँचा। रास्ते में संयोग वश देवीदीन नामक एक व्यक्ति के साथ उसका परिचय हुआ। यह कलकत्ते का

ही रहने वाला था। रमानाथ ने जाकर इसी के घर में आश्रय लिया। देवीदीन घर में कोई विशेष काम नहीं करता था, किन्तु उसकी बीबी जग्गी दुकान करती थी। जब रमानाथ आ ही गया, तो जग्गी ने उससे हिसाब किताब लिखवाना शुरू किया। जग्गी मन ही मन कुढ़ती है कि यह ठलुआ कहाँ से आ गया, किन्तु रमा इतना नम्र इतना सेवा तत्रर, इतना घर्म निष्ट है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। रमा ने अपना परिचय बाह्मण करके दिया है। बुढ़िया ताने देती है, किन्तु परिस्थित के कारण रमानाथ बेहआई करने पर मजबूर है।

रमानाथ को हर समय यह ध्यान लगा रहता है कि उसके खिलाफ वारन्ट कटा होगा, श्रीर उसकी तलाश हो रही होगी। दूर से पुलिस वालों को आते देख कर वह सममता कि वे उसे ही गिरफ़्तार करने श्रा रहे हैं। कभी-कभी पड़े-पड़े उसका जी ऐसा घवड़ाता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाये। जो कुछ होना है, हो जाय। साल दो साल की कैद इस भ्राजीवन कारावास से तो श्रव्छी ही है। फिर वह नये सिरे से जीवन संप्राम में हाथ पाँव बचा कर काम करेगा, श्रपनी चादर के बाहर जब भर भी पाँव न फैलायेगा, लेकिन एक ही च्चा में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार कई महीने बीत गये। घर से तो कोई कंपड़ा वह लाया नहीं था, पूष के कड़कड़ाते जाड़े, लिहाफ या कम्बल के बगैर कैसे कटते। देवीदीन ने उसे एक पुरानो दरी विछाने को दी थी। रमा संकोचवशा देवीदीन से कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने एक सेठ जी कम्बलों का दान कर रहे हैं। रमा की तबीयत में तो यह आई कि एक कम्बल मिल जाय तो अन्छा है, यहाँ उसे कौन जानता था। किन्तु वह दान लेले का आदी नहीं था, इसलिए किसक रहा था। उसके माथे पर तिलक देख कर

मुनीम जी ने समझ लिया कि वह ब्राह्मण है। इतने सारे कङ्गलों में ब्राह्म गों की सख्या बहुत कम थी। ब्राह्मगों को दान देने का पुग्य कुछ और ही है, इसलिए मुनीम जी ने न माँगने पर भी बुला कर उसे एक बढ़िया कम्बला भेंट किया। ऊपर से मुनीम जी ने सेठ जी से पाँच रुपया दिल्लामा चाहा, किन्तु रमानाथ का जी न माना, उसने किसी तरह वहाँ से अपना मिंड छुड़ा लिया। जो देवीदीन ने उसे कम्बल लेकर आते देखा तो उसे फौरन मालूम हो गया कि करोड़ी मल के यहाँ से कम्बल लेकर रमा श्राये हैं। बातचीत के दौरान में रमा ने कहा कि बडा धर्मात्मा आदमी है, कम्बल देकर ही पियड छोड़ा। इस पर देवीदीन हॅसा श्रीर बताया कि 'उसकी जूर की मिल है। मज़दूरों के साथ जितनी निद्यता इसके मिल में होती है, श्रौर कहीं नहीं होती। श्रादिमयों को इन्टरां से पिटवाता है, इन्टरों से। चर्बी मिला घी वेच कर इसने लाखो कमा लिया, कोई नौकर एक मिनट की मी देर करे तो तुरन्त तलन काट लेता है। श्रगर साल में दो-चार इज़ार दान न कर दे तो पाप का धन पचे कैसे।'

देवीदोन के यहाँ रमा का दिन एक तरह से कट जाता था। कई महीने हो गए। देवीदीन को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हुआ, रोज रमा से अंग्रेजी पढ़ता। देवीदीन ने धीरे-धीरे उससे सब हाल निकाल लिया। उसने रमा को बहुतेरा समकाया कि घर में कोई खबर दी जाय, किन्तुं वह राजी नहीं हुआ। एक बार नीम राजी हुआ तो यह तय हुआ कि रमा के लिए कुछ कपड़े खरीदे जाँय, जिससे वह घर जाकर मुँह दिखाने लायक तो मालूम हो, क्योंकि इन दिनों वह फटाहाल रहता था। बात यह है कि देवीदीन जाति का खिटक था, और उसकी रहन सहन का मानदंड कोई ऊँचा नहीं था। देवीदीन बराबर स्वदेशी पहनता था, इस लिए वह रमानाथ के लिए स्वदेशी कपड़ा लाया था। इस स्वदेशी पहनने का भी एक इतिहास था। देवीदीन के शब्दों में वह इतिहास यों है—

'जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करे तो जीने का धिक्कार है। दो ज्वांन बेटे इसी सुदेशी को भेट कर चुका हूँ, भैया। ऐसे-ऐसे पट्टे ये कि तुम से क्या कहें ? दोनों त्रिदेशी कपड़े की दुकान पर तैनात थे, क्या मजाल था कि काई माहक दुकान पर त्रा जाय। हाथ जोड़ कर घिषिया कर, धमका कर लजवा कर सबको फेर देते थे। बजाजे में सियार लोटने लगे। सबों ने जाकर कमीश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। बीस फीजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरों ने दोनों भाइयों से कहा-यहाँ से चले जान; मुदा, वह अपनी जगह से जव भर नहीं हिला। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे; पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जन इस तरह कुछ बस न चला तो सबी ने डड़ों से पोर्टना शुरू किया। दोना वोर डंडे खाते ये, पर जगह से न हिलते थे। जन बड़ा भाई गिर पड़ा, तो छोटा उसकी जगह पर श्रा खड़ा हुआ। श्राकर दोनों श्रपने डंडे सम्हाल लेते, तो भैरा, उन बोधों का मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना ता बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अन्त में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगो ने उठा कर श्रस्पताल मेजा। उसी रात को दोनों सिवार गए। तुःहारे चरण छू कर कहता हूँ, भैया उन वक्त ऐना जान पड़ता था 'कि मेरी छाती गज भर की हो गई है, पॉव जमीन पर न पडते थे। यही उमग त्राती थी कि भगवान ने श्रीरों को पहले उठा न लिया होता, तो इस समय उन्हें भी मेज देता। जब श्रर्थी चली है ता एक लाख श्रादमी साथ थे। वेटों को गंगा में सौंग कर में सोधे बजाज पहुंचा, ऋीर उसी जगह लड़ा हुआ, जहाँ दोनों बोरा की लहास गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िया का पूत तक नहीं दिखाई दिया। श्राठ दिन नहाँ से हिला तक नहीं। वस भीर के समय श्राघ घंटे के लिए घर श्राता था, श्रीर नहा घोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। नवें

1.

दिन दूकानदारों ने कसम खाई कि बिलायती कपड़े श्रव न मगायेगे। तब पहरे उठा लिये गये। तब से विदेशी दियासलाई तक घर में नहीं लाया।

देवीदीन ने इस अवसर पर लीडरों के सम्बन्ध में ये उद्गार किये थे—'इन बड़े-बड़े ब्राटिमयों के किये कुछ न होगा। इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भाँति विस्रने के सिवाय इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े-इड़े देश भत्तो को बिना विलायती शराब के चैन नहीं श्राता। उनके घर में जाकर देखो, एक भी देशी चीज न मिलेगी। दिखाने को दसभीस कुरते गाढ़े के इनवा लिये, घर वा श्रीर सव सामान विलायती है। सब के सब भोग-विलास में अन्वे हो रहे हैं, छोटे भी श्रीर बड़े भी। उस पर दावा यह है कि देश का उदार करेंगे। श्ररे, द्रम क्या देश का उद्यार करोगे। पहले अपना उद्यार, कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। इसीलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुन्ना है। हाँ रोये जान्नो, विलायती शरावें उड़ाश्रो, बिलायती मोटरें दौड़ाश्रो, बिलायती मुरब्वे श्रीर श्रचार चलो, विलायती बर्तनों में लाग्रो, विलायती दवाइयाँ पीश्रो, पर देश के नाम को रोये जाव। मुदा, इस रोने से कुछ न होगा । रोने से माँ दूच पिलाती है, शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रोश्रो उसके सामने जिसमें दया श्रीर घरम हो। तुम धमका कर ही क्या कर लोगे ? जिस धमकी में कोई दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है। एक बार यहाँ बड़ा भारी जलसा हुआ। एक सहव" बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे श्राये तन मैंने उनसे पूछा-साहब सच बताश्रों जब तुम सुराज का नाम लेते हो उसका कौन सा रूप तुम्हारी श्राँखों के सामने श्राता है ! तुम भी श्रंग्रेजों की तरह बड़ी-बड़ी तलब लोगे। तुम भी अग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ो की हवा खाद्रोगे, ब्रॉग्रेजी ठाट बनाये घूमोगे,

इस सुराज से देश का क्या कल्याण होगा। तुम्हारी श्रीर तुम्हारे भाई जन्दों की जिन्दगी भले ही श्राराम श्रीर ठाट से गुज़रे पर देश को तो कोई फायदा न होगा, तुम दिन में पाँच बार खाना चाहते हो, श्रीर वह भी बिह्या माल, गरीब किसान को एक जूर्न सूखा चवेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूसकर तो सरकार तुम्हें हुद्दे देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी श्रोर जाता है! श्रभी तुम्हारा राज्य नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज्य हो जायेगा, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाश्रोगे।

यह सब सुनकर रमा को अञ्छा न लगा, क्योंकि यह भद्र समाज पर आचिप था। उसने कहा कि 'यह बात तो नहीं है, दादा कि पढ़ें लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते।..... लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं, तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों न खायाँ। रमा ने आगे और भी कहा—'कुँजी बहुमत के हाथों में रहेगी, और अभी दस-पाँच वर्ष चाहे न हो, लेकिन आगे चल कर बहुमत किसानों और मजदूरों का ही हो जायेगा।

इसी प्रकार देवीदीन श्रीर रमा में यदाकदा बहुत गम्भीर विषयों पर भी बातचीत हो जाया करती। एक दिन रमा पुस्तकालय से लौट रहा था, कि रास्ते में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शें के विषय में बातचीत करते हुये मिले। यह नक्शा वहाँ के हिन्दी दैनिक पत्र में छपा था, श्रीर उसे हल करने वाले को पचास रुपये हनाम देने का बचन दिया गया था। रमा ने इस नक्शे पर दिमाग लड़ाना शुरू किया, लगातार तीन दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने इल कर दिया। उसने इस हल को देवीदीन के हाथ श्रखबार के दक्षर में मेज दिया। निर्दिष्ट इनाम उसे मिल गया। श्रव जग्गी बुढ़िया भी रमानाथ पर सदय हो चली थी, श्रीर उसे कुछ स्नेह की श्रांखों से देखने लगी थी।

इधर रतन और वकील साहब का यह हाल था कि उन्हें रमानाथ के गायब हो जाने पर बड़ा अफ़सोस था। वकील साहब का स्वास्थ्य दूर रहा था, कह सुनकर हलाज कराने के लिए वे कलकत्ता जाकर हलाज कराने पर राजी हुये। रतन दिन भर और रात भर पति के बिस्तरे के पास डटी रहती। कभी-कभी जब वकील साहब उसे मजबूर करते, तो वह रमानाथ की तलाश करती फिरती, क्योंकि उसने जालगा को बचन दिया था कि वह उसे हूँ हिगी।

वकील साइव का इलाज डाक्टर वैद्य सब ने किया, किन्तु वे मर गये। वकील साइव के मरते ही उनके भतीजे मिण्भूषण ने सारी सम्पति पर कब्जा जमाने का सोच लिया। रतन को पहले-पहल पतां ही नहीं हुआ कि इस प्रकार उसके गले पर छुरी चलाई जा रही है, किन्तु बाद को जब पता हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जब मिण्भूषण ने रतन से यह प्रस्ताव रखा कि अब बँगले को बेच दिया जाय, तब रतन को सारी परिस्थिति का ज्ञान हुआ, किन्तु अब पछताने से क्या होता था। कन्नुन का से सारी सम्पत्ति मिण्भूषण की थी।

रमानाथ ने धीरे-धीरे एक चाय की दुकान लोल ली। कुछ पैसे हाथ में श्राने लगे। पैसों के हाथ में श्राते ही जरूरतें बढ़ने लगी। मनोरमा थियेटर में राघेश्याम का एक नया ड्रामा हो रहा था। उसने इसका बहुत नाम सुना तो यह तय किया कि इस ड्रामें को देखने चला जाय। डर यह था कि कहीं पुलिस उसे गिरफ़्तार न करले, क्योंकि श्रमी तक उसे यह ख्याल था कि उसके विरुद्ध वारन्ट है। कुछ मामूली तरीके से श्राने मेष को बदल कर वह ड्रामा देखने गया। जिस समय वह ड्रामा देखने क्या। जिस समय वह ड्रामा देख कर लीट रहा था, उस समय उसने दूर से देखा कि कुछ

पुलिसवाले श्रा रहे हैं। उसे यह भय हुत्रा कि ये लोग उसी को पक इने के लिए श्रा रहे हैं। जब सिपाहियों का दल समीर श्रा गया तो उड व्यका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी श्राँखें कुछ

ऐसी सशंक हो गईं, श्रौर श्रपने को उनकी श्राँखों से बचने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे श्रादमियों की श्राड़ खोजने लगा कि मामूली श्रादमी को भी उस पर सन्देह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिसवालों की मजी हुई आखें क्यों चूकती ? नतीजा यह हुआ कि पुलिसवालों ने बुलाकर पूछा कि वह कौन है। उसने घवड़ाकर गलत नाम दे दिया। जब इसकी तस्दीक नहीं हुई, तब दारोगा ने गम्भीर भाव से पूछा कि वह सच-सच बता दे कि वह क्या है। पुलिसवालों ने यह बात निकाल ली कि इस व्यक्ति को यह सन्देह कि उस पर सरकारी रुपयों के गवन करने के लिए वारन्य है। जब देवीदीन की यह पता लगा कि रमानाथ-इस प्रकार गिरफ़्तार हो गया है तो उसने दारोगा को मोटी रकम घूस-देकर रमानाथ को छुड़ा लेना चाहा। दारोगा नीम राजी हो गए, किन्दु इतने में उन्हे स्मरण हो त्राया कि इस समय एक डकैती का मुकदमा चल रहा है, मामला बिल्कुल सचा होते हुए भी मुखबिर के श्रभाव के कारण मुकटमें में कुछ कमजोरी है। दारोगा ने सोचा कि यदि रमानाथ इस मुकदमे का मुखबिर होना स्वीकार करे, श्रीर जैसा उससे बयान दिलाया जाय, वैसा देना स्वी कार करे तो काम बन जाय। देवीदीन तो पाँच छ: सौ रुपये दे सकता है, किन्तु उस मुकदमे को सफ-लता पूर्वक चलाने में रुपये भी मिलते हैं, नामवरी भी होती है, श्रीर श्रागे तरवकी के लिए रास्ता भी खुल जाता है। दारोगा जी ने रमानाथ को सारी परिस्थित समका दी। कहा-आप को महज एक. मुकदमे में शहादत देनी पडेगी।

रमा-भूठी शहादत होगी ?

दारोगा—नहीं...म्युनिसिषिल्टी के पंजे से तो छूट ही जाश्रोगे, शायद सरकार परविरस भी करें। जो श्रगर चालान हो गया तो पाँच साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनावेगी। जिन्दगी खराब हो <sup>-२६८</sup> क्याकार प्रेमचन्द

जावेगी। तुम श्रपना नका नुकसान खुद समक्त लो। मैं जबरदस्ती नहीं करता..... श्राप बेगुनाहों को न फसांवेगे। वहीं लोग जेल जावेंगे, जिन्हें जाना चाहिये।..... यह मैं मानता हूँ कि श्रापको भूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन श्राप की जिन्दगी बनी जा रही है। इसके लिहाज से तो भूठ कोई चीज नहीं है।

रमा के मन में बात बैठ गई। ग्रगर एक बार मूठ बोल कर वह ग्रपने विछले कमों का प्रायश्चित्त कर सके, ग्रौर ग्रपना मिविष्य भी सुधार ले, तो कहना ही क्या। वह राजी हो गया। इघर दारोगा ने हलाहाबाद पुलिस से टेलिफोन पर बातचीत की कि रमानाथ नाम के किसी व्यक्ति को वे म्युनिसियिलिटी के गवन के सम्बन्ध में तलाश कर रहे हैं या नहीं। इलाहाबाद की पुलिस ने बतलाया कि इस प्रकार के किसी व्यक्ति की तलाश उन्हें नहीं है, श्रौर न इस प्रकार का कोई गवन ही हुआ। दारोगा जी ने इस बात को रमानाथ से छिपा लिया, क्योंकि उन्हें तो श्रपना काम बनाना था। देवीदीन को जब यह मालूम हुआ कि रमानाथ इस प्रकार गवाह बनने जा रहे हैं तो उसे बहुत चुरा मालूम हुआ। उसने दारोगा जी से कहा—इससे तो यही श्रव्छा है कि आप इनका चालान कर दें, साल दो साल का जेहल ही तो होगा। एक श्रधरम के डंड से बचने के लिये बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा।

किन्तु दारोगा जी इस बात को भला क्यों मानते ! देवीदीन ने जाकर बुढ़िया से कह दिया कि महया अब नहीं आयेंगे, जब अपने ही अपने न हुये, तो बेगाने तो बेगाने हैं ही।

जालपा श्रीर रतन को पता लग गया कि रमानाथ इन दिनों कलकत्ते में हैं। वस क्या या जालपा पति की तलाश करने के लिए छोटे देवर को साथ लेकर कलकत्ते के लिए ग्वाना हो गई। हुढ़ते- न्ढाढ़ते वे देवोदीन खटिक के घर पर पहुँचे । देवोदीन और जग्गी ने बड़े प्रेम से उन्हे वहाँ पर ठहराया, श्रीर थोड़ी देर बातचीत के बाद ही उन्हें पता लग गया कि रमानाथ के ,नाम कोई वारन्ट नहीं है। देवी ने जालपा को सारा किस्सा कह सुनाया कि किस प्रकार रमानाथ गवाह होकर शहादत दे रहे थे, अब दोनों में यह खलाह हुई कि किस प्रकार रमानाथ को यह खबर पहुँचाई जाय, क्योंकि अब तो रमानाथ के पास तक कोई पहुँच ही नहीं सकता था। पता लगाने पर ज्ञात हुन्रा कि इन दिनों रमानाथ को पुलिस वाले वारदात की जगह दिखाने ले गये हैं। एक महीने के बाद रमानाथ वारदात की जगह से वायस लाया गया। जिस समय वह अपने पहले वाले बॅगले पर ले जाया जा रहा था, उस समय उसने देवीदीन को तथा खिड़की पर बड़ी जालपा को देख लिया क्योंकि उधर ही से होकर रास्ता था। जालपा श्रीर देवीदीन ने यह तय किया किसी तरह चलकर रमानाथ से मिला जाय। देवीदीन श्रीर जालपा चुरचाप उस वॅगले के पास पहुँचे जहाँ रमानाथ एक तरह से कैद था। किसी तरह उन्होंने रमा के -सामने उसे श्रकेला देखकर एक लिफाफा फेंक दिया। पहले तो रमा डरा कि कहीं कुछ वम न हो, किन्तु बाद को लिफाफा देलकर यकीन हुई, लिखावट जालपा की थी। उसमें साफ-साफ यह बता दिया गया था कि रमानाथ पर कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए उसे डर कर सूठी शहादत देने को श्रावश्यकता नहीं। उसके हृदय में श्रव यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अन जालपा से मिल कर सब बातें तय करे, किन्तु यह श्रसम्मव या, पुलिस वाले कभी भी उसे कहीं जाने न देते। इसलिए उतने निश्चय किया कि चोरी से इस' बंगले से निकलकर जालपा से मिला जाय। तदनुसार उसने ऐसा ही किया। जालगा ने बयान देने के लिए श्रनुरोव किया। वह बदलने पर राजी हो गया, किन्तु जब उसने चॅगले में लौट कर यह बांतें दारोगा तथा डिप्टी साहब से बताया तो वे

लोग आगवबूला हो गर्य। बॅगाली डिप्टी साहव ने रुखेपन से कहा— यह अञ्छी बात न होगी।

रमा ने गर्म होकर कहा — श्राप के लिए न होगी। मेरे लिए तो सबसे श्रव्छी बात है।

डिप्टी—नहीं, श्रापके वास्ते इससे बुरी दूसरी वात नहीं है। इम तुमको छोड़ेगा नहीं। इम तुमको ऐसा लेसन दे देगा, कि तुम उमिर भर न सुलेगा। श्रापको वहीं गवाही देना होगा जो श्राप दिया, श्रगर श्रगर तुम कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल किया, तो इम तोम्हारे साथ दोसरा वर्ताव करेगा।

रमा ने तेज होकर कहा— श्राप मुमसे जनरदस्ती शहादत

रमा- यह श्रच्छी दिल्लगी है।

डिप्टी—तोम पुलिस को घोखा देना दिल्लगी सममता है! श्रमी दो गड़ाइ देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रोह का बात कर रहा था। बस चला जायेगा सात साल के लिए। चक्की पीसते-पीसते हाथ में बट्टा पड़ जायेगा। यह चिकना-चिकना गाल नहीं रहेगा।

रमा जेल से डरता या। उसका चेहरा फीका पड गया।

मंश्रभूषशा ने घीरे-धीरे सब जायदाद हथिया ली। जब बिल्कुल दंगला वेचने की बात आई तो वह आगब्दली हो गई, किन्तु वह अपनी कानूनी परिश्थित को भी सममती थी। जब मिश्रभूषणा ने रतन को बहुत उत्तेजित देखा तो वुछ दब कर बोला—अगर आपकी इच्छान हो तो में बंगला अभी न वेचूँ। रतन ने जलती हुई आँखों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमाथा हुआ था, आँसुओ के उमहते हुये वेग को रोक कर बोली—मैंने कह दिया इम घर की चीज से मेरा नाता नहीं है। मैं किराये की लाँडी थी। लाँडी का घर से क्या सम्बन्ध। ईस्वर अगर वही है, उरके यहाँ, वेई स्थाय होता है तो एक दिन उसी

के सामने उस पापी से पूळूँगी, क्या तेरे घर में माँ बहने न थी १ श्रगर मेरी जवान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज पहुँचती, तो मैं सब स्त्रियों से कहती—बहिनों किसी सम्मिलत परिवार में विवाह न करना, और श्रगर करना, तो जब तक अपना घर अलग न बना लो, चैन की नीद मत सोना। यह न समको कि तुम्हारे पित के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। श्रगर तुम्हारे पुरुष ने के ई तरफा नहीं छोड़ा, तो तुम श्रकेली रहो, चाहे परिवार में एक ही बात है। तुम श्रपमान श्रीर मजूरीसे नहीं बच सकती। श्रगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है, तो श्रकेली रह कर तुम उसे मोग सकती हो, परिवार में रह कर तुम्हें उससे हाथ घोना पड़ेगा परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, काँटों की शय्या है, तुम्हारी पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जन्तु है।

वादा करने पर भी मुकदमें के समय रमानाथ ने पुलिस की ही गवाही दी। एक महीना गुजर गया। जालपा बहुत विकल रही। मुकदमें की सब कारवाई समाप्त हो जुकी, फैसला भी हो, गया। फैसला क्या था, एक ख्याली कहानी थी, जिसका प्रधान नायक रमा था। फैसले में दिनेश को फाँसी की सजा, पाँच को दस-दस साल, श्रीर श्राठ को पाँच-पाँच साल की सजा हुई थी। मुकदमें के फैसले के बाद रमा को श्राजादी मिली, श्रीर वह एक दिन मोटर पर देवीदीन के घर पर पहुँचा। उस समय देवीदीन घर पर नहीं था, वह जालपा के कहने पर दिनेश के घर का पता लगाने गया था। जग्गो ने रमा को एक बार देखा फिर मुँह फेर लिया। रमा ने सोने की चार चूहियाँ जेव से निकाल कर जग्गो के पैरों पर रख दी, श्रीर बोला—'यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, दादी, पहनो ढीली तो नहीं है।' जग्गो ने चूहियाँ उठा कर जमीन पर पटक दी, श्रीर उस पर बहुत विसही, तथा उससे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। उसके श्रन्तम शब्द ये थे—'श्रगर तुम मेरे

लड़ के होते, तो तुम्हें जहर दे देती। क्यों खड़े मुक्ते जला रहे हो ! चले क्यों नहीं जाते ! मैंने तुमसे कुछ ले तो नहीं लिया है !' इसी समय जालपा भी जीने से उतर कर श्राई, उसने भी कड़े-कड़े लफ़जों से रमा का स्वागत किया। रमा चला गया।

रमा आवेश में जज साहब के बँगले की श्रोर चला जा रहा था। रास्ते में एक पुलिस-वाले ने लालबत्ती दिखाई। रमा रक गया, श्रीर सिर बाहर निकाल कर देखा तो वहीं दारोगाजी। नतीजा यह हुआ कि रमा को जज के बँगले में जाने का श्रिमप्राय त्याग देना पड़ान फिर भी रमा के मन में यह बात बैठ गईं-थी कि किसी प्रकार बयान बदल दिया जाय। उसने श्रपने इरादे की बात पुलिस वालों से कह दी। परि-णाम यह हुआ कि उन लोगों ने फिर उसकी आजादी पर रोक लगा दी। रमा की दिलवस्तगी के लिए जोहरा की एक वेश्या उसके पास भेजी जाती। अब जोहरा अधिक आने जाने लगी। जोहरा ने पुलिस-वालों को रिपोर्ट दी कि रमा से कोई डरने की बात नहीं। इसलिए उसे कुछ-कुछ त्राजादी फिर से मिलने लगी। एक दिन वह मोटर पर घूमता हुआ, इबड़ा त्रिज़ की ओर पहुँचा, तो उसने देखा कि एक स्त्री सिर पर गंगा जल का कलसा रखे, बाटू पर जा रही थी। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुन्ना कि यह जालपा है। मोटर दन से निकल गई, किन्तु जालपा कितनी दुईल थी। मानो कोई वृद्धा श्रनाथा हो। न वह कान्ति थी, न वह लावर्य न वह चंचलता न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था, उसकी श्राँखें सजल हो गई। जब रमा सैर से लौटा तो जोहरा श्राई। यद्यपि जोहरा एक पेरोवर स्त्री के रूप में ब्राई थी, किन्तु ब्राब वह कुछ-कुछ रमा से प्रेम करने लगी थी। उसने जो रमा को श्रन्यमनस्क पाया तो कारण पूछा। रमा ने असली कारण बता दिया। जोहरा ने यह वादा किया कि वह जालपा का पता लगावेगी, श्रीर कई दिन में उसने यह पता दिया कि जालपा दिनेश के घर में रहती है। दिनेश को फाँसी की

सजा होने के कारण जितने साथी सोहवती थे, सब के सब मुँह छिना बैठे। दो तीन फाँके तक हो चुके थे। जालमा ने ही जाकर इन सब को जिला लिया था। इन बातों को सुन कर रमा ने अबकी बार जाकर जज को सारी बाते बता दी। जज ने कहा कि मुकदमें की जाँच फिर से होगी। पुलिस बाले ने बड़े-बड़े जोर लगाये, पुलिस कमोश्नर ने 'यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जायेगा किन्तु जज ने किसी की न सुनी। सूठे सबूतों पर पन्द्रह आदिमियो की जिन्दगी बरवाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना, उसकी आत्मा के लिए असह्य था उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और सरकार को मी; अलबारों ने मी इसपर आन्दोलन शुरू किया। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवाय और क्या किया जा सकता था। तवेले की बला बन्दर के सिर गई। दारोगा तनवजुल हो गये, और नायब दारोगा का तबादला तराई में कर दिया गया।

इसके बाद तीन साल गुजर गये। देवीदीन ने जमीन ली, बाग लगाया, खेती जमाई, गाय मैसे खरीदी, और कमंयोग में अविरत उद्योग में सुख, सन्तोष का अनुभव कर रहा है। वहीं पर रमानाथ, जालगा, दयानाथ, रतन, जोईरा सभी एकत्रित हैं। दयानाथ नौकरी से वर्खास्त हो गये थे, और अब देवीदीन के असिटेन्ट हैं। सब लोग गाँव वालों की सेवा करते हैं, और एक आदर्श ग्राम्य-जीवन व्यवीत करते हैं। यहीं पर रतन की मृत्यु होती है। रतन की मृत्यु के बाद जोहरा अकेली पड़ गई, क्योंकि वह अब तक उसी के साथ उठती, बैठती, हँसती, बोलती, सोती थी।

भादों का महीना था, सब लोग नदी किनारे बैठे थे। सहसा एक किर्ती नजर आई। उस पर अनेक स्त्री पुरुष बैठे थे। किर्ती का हाल बुरा था। वस यही मालूम होता था कि अब उलटी, अब उलटी। एका-एक किनारे पर बैठे हुये लोग क्या देखते हैं कि किर्ती, उलट गई। सभी प्राणी लहरों में समा गये। केवल एक उजली सी चीज किनारें की श्रोर चली श्रा रही थी। वह एक रेले में तट से कोई बीस गज तक श्रा गई। समीप से मालूम हुश्रा स्त्री है। जोहरा जालपा श्रीर रमा—तीनो खड़े थे, स्त्री की गोद में एक बच्चा भी नजर श्राता था। दोनों को निकाल लाने के लिए तीनों विकल हो उठे, पर बीस गज तक तैर कर उस तरफ जाना श्रासान न था। रमा तैरने में कुशल न था। इस लिए जोहरा नदी में कूद पड़ी। जोहरा ने कूदते हुथे कहा, में श्रमी निकाले लाती हूँ, किन्तु थोड़ी दूर जाने पर वह एक लहर के मोंके में श्रा गई, श्रीर स्वयं हूच गई।

## गवन (समालोचना)

यो तो प्रेमचन्द के कई उपन्यासों में, बिलक सभी उपन्यासों में मध्यवित्त वर्ग जिसे पारिभाषिक तौर पर Petit bourgeois class कहते हैं, उसका चित्रण है, किन्तु गवन में लेखक इस वर्ग के चरित्र का जितना सुन्दर सजीव तथा मनोज्ञ उद्घाटन करने में समर्थ हुए हैं, उतना वे श्रीर किसी उपन्यास में नहीं कर पाए। यह पुस्तक मानों एक दर्भण है जिसमें मध्यवित्तवर्ग श्रपनी सजीव प्रतिच्छित देख सकता है, जरा गर्दन सुकाई श्रीर इसमें श्रपनी तस्वीर नज़र श्राई। मध्यवित्तवर्ग की बड़ी श्रजीव परिस्थित है। मानसिक रूप से उसका रमान ऊपर की श्रीर श्रथांत श्रपने से ऊपर के वर्गों की श्रीर रहता है, किन्तु श्रामदनी कम होने के कारण तथा नौकरी की प्रतियोगिता के कारण उसे हमेशा यह खतरा लगा रहता है कि कहीं वह जिस त्रिशंकु की श्रवस्था में है, उससे धम से गिरकर सर्वहारावर्ग में न शामिल हो जाय।

इस उपन्यास का नायक रमानाथ फटीचर वाबू श्रेणी का एक आ अन्य प्रतिनिधि है। इस यह नहीं कहते कि रमानाथ केवल एक टाइप सात्र है तथा उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसका व्यक्तित्व है, किन्तु उसका व्यक्तित्व हतना नहीं है कि वह अपने वर्ग से अलग हवा में उहता हुआ एक व्यक्ति मालूम दे। रमानाथ के व्यक्तित्व के विषय में हम फिर आलोचना करेगे, यहाँ पहले यह दिखता दें कि किस हद तक वह अपने वर्ग का एक प्रतिनिधि है। रमानाथ अपनी विवाहिता स्त्री से खूब जीट उहाता है, खूब बढ़-बढ़कर बातें करता है। 'जमीन्दारी है। उससे कई हजार का नका है, बैक में रमए हैं, उनका सद आता है।' हत्यादि। इस प्रकार जीट उहाने में रमानाथ सही का से अपने वर्ग का प्रतिनिधि है। इसी वर्ग की यह कहा- मत है — Nothing is unfair in love and war अर्थात् प्रेम तथा युद्ध में कोई भी बात गाईत नहीं है। पूछा जाय कि यदि प्रेम में कोई बात गाईत नहीं है, यदि प्रयसी या स्त्री से सूठ बोलना जायज है, तो सच कहाँ बोला जाय। ऐसा न समका जाय कि इस प्रकार की कहावत केवल अंग्रेजी में ही है। महाभारत में कहा गया है।

न नर्मयुक्तं वचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्त विवाहकाले । प्राणुत्यये सर्वधनापहारे पञ्चानृताचाउरपातकानि ॥

श्रां वने तब श्रीर सम्पत्ति की रह्मा के लिए—हन पाँच श्रवसरों पर सूठ बोलना पान नहीं है। 'स्त्री पुरुष के सम्बन्ध के विषय में यह श्रव्छी धारणा है कि उससे सूठ बोलना जायज है। जब पारस्परिक विश्वास ही न हो, श्रीर सूठ बोलना जायज है। जब पारस्परिक विश्वास ही न हो, श्रीर सूठ बोलना पड़े, उस हालत में प्रेम की गुजा-हश कहाँ है ! गवन में हम देखते भी यही हैं कि रमानाथ को जीटों के कारण ऐसी श्रजीव परिस्थिति हो जाती है कि रमानाथ को श्रन्त में उसका समाधान श्रपनी स्त्री के गहने चुरा कर करना पडता है, क्यों कि वह जीट उड़ा चुका है, स्त्री को श्राने परिवार की सची हालत बता नहीं सकता है, इसलिए जिस समय स्त्री सो जाती है, उस समय उसके

-गहन, की टड़ा कर सोनार के हवाले कर अपनी और अपने परिवार की 'इजत' बचा लेता है। फिर उसकी यह बहुमूल्य इजत भी बचती कहाँ है ? कहाँ तो वह रहा था जमीन्दारी है, कई हजार का नफा है। हैक में रुपए हैं। उनका सूद ग्राता है, ग्रीर कहाँ जाकर उसे म्यूनि-सिंपिलिटी के दमतर में तीस रुपए की नौकरी करनी पड़ती है। अवश्य वह ऋपनी स्त्री को तीस रुपए की बात नहीं बताता। फिर वही मध्य-वित्तवर्गं की भूठी इजत की धारणा उसे स्त्री से भूठ बुलवाती है। तीस की नौकरी बताना त्रापमान की बात थी, इसलिए वह चालीस वताता है। साथ ही यह डरका है कि कहीं चालीस भी कम न सममा जाय, इसलिए उसी साँसं में यह भी कह देता है कि जल्दी तरकी होगी, जब कि सच बात यह है कि इस नौकरी में तरकी की कोई विशेष गुंजा-इश नहीं है। तरक्की होगी ऐसा कहना भी यथेष्ट समका जाता है, इसलिए वह कहता है—'जगह आमदनी की है,' अर्थात् इसमें घूस मिलने की सम्भावना है। कितनी सुन्दर सम्भावना है, भविष्य नीवन की सुनइली अट्टालिका इसी आशा के भरोसे बनती है कि घूस मिलेगा। इधर पत्नी से तो तनख्वाइ चालीस बताया है, किन्तु माँ से जाकर तीस बीस हो जाता है। जालपा स्वयं भूठ की शिकार है किन्तु इस बात पर उल्लंखित हो जातीं है कि रमानाथ अपनी माँ को बीस ही बतलायेगा। उसकी बार्छे, खिल जाती हैं, कहती है—'हाँ जी, बल्कि पन्द्रह ही कहना, ऊपर की श्रामदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाइ वो ले सकते हैं, मैं सब से पहले चन्द्रहार बनवाऊँगी। जब रमानाथ ने बाद में सरकारी रुपये लर्च कर डाले, श्रीर देखा कि सर पर कानूत की तलवार लटक रही है, तो वह रमेश बाबू के पास सहायतार्थ जाता है, किन्तु वहाँ भी असली बात न बताकर यह बताता है कि उसकी जेन कट गई है, इसलिए रुपये घट गये। स्त्री से सूठ, मित्र से सूठ, पिता से सूठ, सभी से सूठ, यही हम इस उपन्यास में बार बार पाते हैं।

रमानाथ के पिता दयानाथ बड़े ही सज्जन तथा सहृदय व्यक्ति थे। कचहरी में नौकर थे, और पचास रुखे वेतन पाते थे, रिश्वत को हराम सममते थे। यह सब तो हुआ, किन्तु लड़के की शादी में वे कर्जा लेते हैं, तथा इस प्रकार वे अपने वर्ग की सूठी इडजत सम्बन्धी धारणा के शिकार हो जाते हैं। वे सारे टीमटाम, नाच तमारो, जिनकी कलाना का गला उन्होंने घोट दिया था, बृहद रूप घारण करके सामने आ गये। धूमघाम से विवाह करने की ठानी। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गीन समक रखा था, अब वही संबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ाव हो कि महवे वाले देख कर फड़क उठें। इस प्रकार बात की बात में उनका 'वर्षों का संयम काफूर हो जाता है, श्रीर वे सैकड़ों के कर्जदार हो नाते हैं। केवल यही नहीं जब कर्ज के मारे बहू के महने सोनार को लौटा देने या चुराने की बात चलती है, तो उसमें वे यह सुमाव देते हैं कि बहू के असली गहने ले लिये जाय, और उनके बदले मुलम्मे के गहने दिये जायं। यही उनके वर्षों की इमानदारी श्रीर घूस की जगह पर रहकर घूस न लेने के जीवन क्रम का परिशाम है। रमानाथ ने जो श्रन्त तक अपनी स्त्री के गहनों की चोरी की, उस चोरी करने में यदि दयानाथ का हाय न भी माना जाय, तो भी उस चोरी के माल को वे ले जाकर सोनार को देते हैं, श्रीर जन बहू सममती है कि चोरी हो गई, तो उस पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द ने कदा-चित् यह दिखलाया है कि इस ढकोसलामूलक समाज में आदमी ईमान-दार रह नहीं सकता।

गनन में यह दिखलाया गया है कि मध्यवित्तवर्ग का समाज ही ऐसां बन गया है कि यहाँ लोग खुद सूठ बोलते हैं, श्रीर दूसरों को सूठ बोलने पर मजनूर करते हैं, क्योंकि सूठ बोलने में इज्जत होतो है। जन रमानाथ अपनी स्त्री के साथ रतन श्रीर वकील साहन से मिलने जाते हैं, तो वकील साहन पूछते हैं—'श्राप यहाँ किसी श्राफिस में हैं। 'इस पर रमा यदि बता देते कि चुंगी के दक्षतर में वह एक तीस स्पये का मूंशी अन्त्र हे, तो वकील साहब शायद पछतावे कि क्यो रतन ने ऐसे एक मामूली -श्रीकात के न्यक्ति को श्रपने यहाँ निमंत्रित किया, इसलिए वह कहता है—'जी हाँ म्युनिसिपिल आफिस में हूं, कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नये वकीलों की जो यहां हालत हो रही है, उसे देख कर हिम्मत न पड़ी.।' प्रेमचन्दजी लिखते हैं—'रमा ने श्रपना महत्व बढ़ाने-के लिए जरा-सा भूठ वोलना अनुचित न समभा। इसका असर बहुत अञ्छा हुआ।' क्या खूव ! इस समाज में सूठ का श्रसर अञ्छा होता है। इस वर्ग का प्रत्येक व्याक्त एक बुरका श्रोढ़ कर समाज के सामने आता है। खाना वह भले ही रही से रही खाने, उसकी दाल में भले ही घी न पड़ता हो, किन्तु कपड़े लत्तों से तथा अन्य बाहरी ठाठों से प्रत्येक न्यक्ति यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी हैसियत जितनी है, उससे ऋघिक है। बीस रुपये की नौकरीवाला यह कोशिश करता है कि उसके सम्बन्ध में लोग यह समर्में कि उसे चालीस मिलते हैं, श्रीर वह पचास के ठाठ-बाट से रहने की कोशिश करता है। पचासवाला सौ की श्रीर सौवाला दो सौ की, इत्यादि, यही इस समाज का चित्रण है। इस प्रकार की घारणा दूसरों को दिलाने के लिए कर्ज लेकर लड़के श्रीर लड़कियों की शादी की 'जाती है, हैसियत से अधिक अञ्छे कपड़े पहने जाते हैं, जीट हाँकी जाती है। जीट केवल बाहरी लोगों के सामने ही उड़ाई जाती है, ऐसी बात नहीं। घर के श्रन्दर एक परिवार के श्रन्दर एक दूसरे को घोला देने की कोशिश करते हैं। इस समाज का सूठ ही ब्रोढ़ना है, श्रीर सूठ ही बिछीना है। ढोंग स्रीर ढकोसले ही इसके जीवन के मृल सूत्र हैं। श्रीर इस पर तुरों यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी के अन्दर यह भी कोशिश करता है कि मैं इमानदार सममा जाऊँ। दयानाय अपने पुत्र को यह सुमान देते हैं कि वह अपनी स्त्री के गहने उड़ा ले श्रीर उनकी जगह पर

 $i_l$ ,

नाबन ( समालोचना ) ]

1 m ! 詢

ह्या -की हर रिवाते हैं 一种

। बीर केरी नहीं। मारे ते की कोणि ही विद्योगा है।

ह। श्रीरहत्ताः नी कीशिश करता ! पुत्र को गरं मुख्य क जनकी नाहिषा है

मुलमों के गहने रख दे। इसमें स्गष्ट ही चोरी करने की बात कही गई थी, बल्कि इससे भी श्राधिक, क्योंकि इसमें चोरी के श्रातिरिक्त घोला

देने की बात भी थी। किन्तु जब रमानाथ सचमुच गहने उठा लाता है, तो वे नाक भी सिकोइते हैं, अनजान की तरह पूछते हैं—इसे क्यों उठा लाये ! जब रमा इस पर यह कहता है कि तो फिर क्या वह

फिर गहने के बक्स को जहां का तहां रख ग्रावे, तब वह कहते हैं — प्रमुव क्या रख आत्रोंगे ? कहीं देख ले तो गजन ही हो जाय। वही काम करोगे जिसमें जग हॅसाई हो। खड़े क्या हो, सन्दूकची मेरे बड़े

सन्दूक मे रख श्राश्रो, श्रीर जाकर लेट रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। संचेत में यह है कि वे इस चोरी के माल को इजम कर जाते हैं।

यही महाशय दयानाथ जब सुनते हैं कि रमानाथ चूस लेता है, तो वे ब्रापे से बाहर हो जाते हैं, वे ब्रापने पुत्र से कहते हैं—'कमी एक पैशा भी हराम का, नहीं लिया। तुम में यह आदत कहां से आ गई। यह मेरी समक्त में नहीं आता।' रमा इन्कार करता है। तब दयानाथ पूछते हैं — 'तुम दस्त्री नहीं लेते ?' रमानाथ इस पर कहता है कि

दस्त्री रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं, ह्योर खुल्जम खुल्जा लेते हैं, लोग बिना माँगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से माँगने नहीं जाता इस पर दयानाथ महला कर कहते हैं — 'सभी खुल्लम-खुल्ला लेते हैं, श्रीर लोग जिना माँगे देते हैं, इससे तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती।' वही अञ्झी बात है, यह भी सच है कि द्यानाथ ने कमी

दस्त्री मी नहीं ली, किन्तु उन्होंने श्रपनी बहू के चुराये हुये गहनों को इस प्रकार इस वर्ग की एक विशेषता यह भी है कि सत्तर चूहा त्तेकर श्रपनी जान बचाई कि नहीं।

खाकर मी उसका सदस्य अपने को दूध का धुला हुआ समसना है। रमानाथ जिस प्रकार रिश्वत लेने का समर्थन करता है, उसे हम देख

चुके । वह रिश्वत को दस्त्री समकता है । कहता है - दस्त्री का वन्द

कर देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं खुट न लूँ, चपरासी श्रीर मुहरिंर का हाथ तो नहीं पकड़ सकता है। श्राठ-श्राठ नी-नी पानेवाले नौकर अगर न ले, तो उनका काम नहीं चल सकता। मैं खुद न लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। रमानाथ की माँ भी बराबर यह चाइती है कि दयानाथ घूस ले। उसे इस वात का बड़ा श्रपसोस है कि दयानाथ घूस नहीं लेते, इसलिए वह न गहने बनवा पाई, श्रीर न उसका कोई शौक ही पूरा हुआ। हम इसके व्यौरे में नहीं जायेंगे। जालपा का यह हाल है कि जब वह सुनती है कि रमानाथ की म्युनिसिपिलिटी में काम मिला है, श्रौर उसमें ऊपरी श्रामदनी है तो वह कुछ हिचकिचाती है। लगे हाथों हम यह बता दे कि उसका यह हिचिकचाना कुछ श्राश्चर्यजनक इसलिए है कि उसके पिता दीनदयाल . बहुत पक्के घूसखोर थे, वह इसी वातावरण में पली थी, फिर उसे इस प्रकार की किसक क्यों हुई, यह समक्त में नहीं आती। जो कुछ भी हो, वह यह कहकर पति को एक ऊपरी चेतावनी सी देकर अपने विवेक के दंशन को शान्त कर लेती है कि गरीबो का गला न काटना । चिलक बाद को तो वह बहुत खुश होती है, श्रीर हिदायत कर देती है कि माता जी से ऊपरी श्रामदनी की चर्चा न करना क्यों कि ऐसा करना व्यर्थ है। इस प्रकार उसका भी मन सन्तुष्ट हो जाता है कि वह बहुत इमानदार है, जब कि सची बात यह है कि घूस से प्राप्त सारे पैसे उसी के प्रसाधन तथा भ्रन्य फिजूल खर्ची में काम श्राते हैं।

श्रव इस समाज में जो पित-पत्नी का प्रेम है, उसका भी प्रेमचन्द्र जी सुन्दर चित्र देते हैं। थोड़े में पित-पत्नी के प्रेम की कैसी पोल दिखाई गई है। जब घूस से प्राप्त पैसों से रमानाथ जालपा को एक चन्द्रहार बना देता है, तो उस दिन से जालपा के पित स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। इस देखते हैं, श्रव रमानाथ स्नान करने जाता है, तो उसे श्रपनी घोती चुनी हुई मिलती है, श्राले पर तेल श्रीर साबुन रखा हुन्ना मिलता है, जन दफ़्तर जाने लगता है, तो जालपा उसके कपड़े लगा कर सामने रख देती है। पहले पान माँगने पर मिलते थे, श्रन जनरदस्ती खिलाये जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे-तैसे चन्द्रहार देने के कारण जालपा का पातिव्रत्य एकाएक जोर मारता है, श्रौर वह पित का रुख देखा करती है। इस प्रकार इस वर्ग के प्रेम, हे थ, सदाचार, पातिव्रत्य सभी वातों में दकोसला का ही जोर है। प्रेमचन्द इस उपन्यास में इस दकोसले का खून पर्दा फाश करते हैं। जो प्रेम श्रसली हालत को न देखे, श्रौर पित को गहना देने का एक यंत्र मात्र समके, वह प्रेम नहीं प्रेमशब्द का उपहास है।

श्री रामरतन भटनागर इस उपन्यास की समालोचना करते हुये कहते हैं कि 'इसे गहने की ट्रेजडी भी कहा जा सकता है।' मजे की बात है कि डाक्टर रामविलास भी इससे आगे नहीं जाते। वे भी कहते हैं- 'यहाँ मूल समस्या गहनों को लेकर खड़ी हुई है।" गहने तो केवल इस समाज की कमजोरियों के एक अंश को मूर्त करते हैं। सम्भव है देमचन्दजी ने भी यही समम कर इस पुस्तक को लिखा हो कि ब्रामतीर से मध्यवित्तवर्ग की स्त्रियों में गहनों का जो मोह है, उसी को श्राधेय बना कर एक उपन्यास लिखा जाय, तदनुसार उन्होंने यह उपन्यास लिखा; किन्तु जैसा कि इम बता चुके हैं, एक लेखक श्रपनी रचना में सज्ञानरूप जो कुछ रखना चाइता है, यह जरूरी नहीं है कि वह रचना वहीं तक सीमित रहे। एक रचना में लेखक जो कुछ चाइता है, उससे अधिक रहता है। अवश्य इम यह जोर देकर नहीं कहते कि प्रेमचन्द ने इस उपन्यास को गहना सम्बन्धी उपन्यास के श्रतिरिक्त कुछ समका ही नहीं, किन्तु उनके समालोचकों के विषय में तो यह बात बहुत कुछ सत्य है। जिस मौलिक कारण से

१ मे० डा० ए० १६२

-रमानाथ बात-बात पर कूठ बोलता है, वकील साइब कूठ बोलने पर रमानाथ की इजत करते हैं, रमानाथ श्रीर दीनदयाल घूसलोर हैं, इत्यादि, उसी कार्या से इस समाज की स्त्रियाँ गहने पसन्द करती हैं। गइने का मोइ सामाजिक रोग का एक लव् ए है न कि सारा रोग। - यदि इस इस बात पर विचार करें कि इस प्रकार गहने का मोह पुरुष प्रधान सारी समाज पद्धतियों में क्यों पाया जाता है, तो इस देखेंगे कि इसके कई गहरे कारण हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की कोई वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं रहीं, अब धीरे-धीरे पुरुष प्रधानता के दायरे में भी उसका उदय होता जा रहा है, यह श्रीर बात है; किन्तु गहनों के रूप में स्त्रियों को हमेशा एक तरह से वैयक्तिक सम्पत्ति प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त जिस समाज में नारी का सबसे वड़ा गुण, श्रीर चरितार्थता यह है कि वह पुरुष को रीभा सके, उसमें स्वामाविक रूप से प्रसाधन के एक जबर्दस्त साधन के रूप में श्रलंकारों की चाइ होना -स्वाभाविक है। फिर जैसा कि इम इगित कर चुके इस समाज में सब चाइते हैं कि अपनी हैिस्यत से अधिक करके अपने को दिखावें। इसके लिए भी श्रलकार श्रब्छे साघन हैं। इस समाज में नारी का सबसे बड़ा गौरव यह भी है कि वह यह दिखा सके कि उसे निता तथा बाद में पित का प्रेम प्राप्त है। यह प्रेम कितना है, इसको भी इस समाज में इस बात से नापने का रिवाज है पिता ने तथा बाद में पित ने किस स्त्री को कितने गहने दिये। जब इतनी बातें हैं तो फिर स्त्रियों में श्रलंकार का मोह क्यों न हो। इस पृष्ट भूमि में यही स्वामाविक ज्ञात होता है। ट्रेजडी गहने की नहीं है, बल्कि सारे मध्यवित्तर्गा, बलिक 'पुरुष प्रधान समाज की ट्रेजडी है। समस्या गहने की नहीं है, बिलक समस्या इससे कहीं गहरी है, उसका रूप दोहरा है, एक ता यह कि इस समाज में नारी नर की आश्रिता है, दूसरा यह पुरुष की वैपक्तिक. स म्यांत की प्रधानता मूलक समाज है।

इस समाज में पातिनत्य की पोल तो इसने देख ही ली, प्रेमचन्दजी ने इसमें दान की पोल भी खूज दिखलाया है। करोड़ीमल अपने जूट की मिल में मजदूरों के साथ खूज जुल्म करते है, किन्तु कहीं मन्दिर बनवाते हैं, तो कहीं कम्बल बटवाते है, इत्यादि। वे दानी कहलाते हैं, किन्तु उनकी मिल में जाकर कोई देखें कि उनके धर्मात्मापन की क्या पोल है।

इस समाज में लीडर भी समाज की श्राम भूलचूक तथा श्रृट से
मुक्त नहीं हैं। देवीदीन यह जो कहता है कि लीडरों को विना विलायती
शराब के चैन नहीं श्राता, उसके घर में देशी चीज न मिलेगी, दिखाने
को इस बीस कुर्ते गाढ़े के बनवा लिये हैं, घर का श्रीर सब समान
विलायती है, ये सब बातें भी इस समाज की पोल को दिखलाते हैं।
मध्यविक्तवर्ग के श्रान्दोलन में इस प्रकार के लोगों का पाया जाना,
कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है।

जब हम इस उपन्यास के कथानक की श्रोर दृष्टिपात करते हैं, तो हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि निर्मेला के श्रितिरिक्त प्रेमचन्द के किसी भी उपन्यास का कथानक इतना सुप्रथित नहीं है। प्रेमचन्द के श्रिकांश उपन्यासों के पढ़ने से यह घारणा होती है कि लेखक विभिन्न sittings कथा थे। लिखते गये, श्रीर उसके बीच का सम्पर्क सूत्र श्रुच्छी तरह कायम नहीं रह सका; हमें इन उपन्यासों में जीवन के कुछ सजीव चित्र जरूर मिलते हैं, किन्तु उनका संगठन श्रुच्छी तरह नहीं किया गया है, किन्तु इस उपन्यास की बात श्रीर ही है। संगठन की दृष्टि से निर्मेला श्रीर गवन प्रेमचन्द के श्रेष्ठतम उपन्यास हैं। रमा भाग कर जब तक कलकत्ते में देवीदीन के यहाँ पहुँचता है, तब तक का कथानक तो बहुत ही सुप्रथित है। बाद में कुछ-कुछ शिथिलता दिखलाई पड़ती है, क्योंकि प्रेमचन्द श्रुमी-श्रुमी जो श्रान्दोलन (१६३०-३१) हो चुका है, उसका कुछ पुट इसमें देने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। खटिक के लहकों का विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिंग करते हुये गोली के

'शिकार होने का जो चित्र खीवा गया है वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है। अवश्य इस कथा को भी मूल कथानक के साथ जोड़ने को कोशिश की गई है, श्रौर वह एकहद तक सफल भी है, किन्तु फिर भी कुछ शिथिलता रह जाती है। इसी प्रकार रतन को जो पूरी कथा को इस उपन्यास के अन्दर फिट करने की कोशिश की गई है, वह भी श्रांशिक रूप से ही सफल हो सकी है। यदि लेखक रतन के जीवन को उसके श्रन्तिम परिणति तक दिखाने का श्राग्रह न कर केवल वहीं तक दिखाते जहाँ तक रमानाथ श्रीर जालपा के चरित्र को परिस्फुट करने के लिए जरुरत थी, श्रर्थात् वृकील साहब की मृत्यु तथा उनके भतीजे के द्वारा रतन का घर की मालकिन पद से उतार कर एक मामूली आश्रिता के पद तक पहुँचा देने की बात का वर्णन न करते तो कथानक की कोई हानि नहीं होती, बल्कि कथानक की सुप्र-थिता कायम रहती। अवश्य जब यह कथा दी गई है, तो उस, -हालत में क्या परिस्थिति पैदा हुई, इसे भी हम एक वाक्य में देख लें! रतन जिस समय पति की मृत्यु के बाद पति के भतीजे के द्वारा एक तरह से निकाल-सी दी जाती है, उस समय यह जो उद्गार करती 🛴 है-- 'बहिनो, कि छी छम्मिलित परिवार में विवाह न करना, श्रीर श्रगर करना तो जब तक श्रपना घर श्रलगन बना लो, चैन की नींद मत सोना'--उसमें हम नारी की सम्पत्ति हीनता यहाँ तक कि अपने पति की सम्पत्ति पर कोई अधिकार न होने की ट्रे जडी मृत होकर हमारे सामने श्राती है। इसी प्रकार खटिक के लड़कों के शहीद होने की कथा स्वयं एक बहुत ही वीरता पूर्ण कहानी है, इससे भारत में वृटिश साम्राज्यवाद का नग्न-चित्र हमारे सन्मुख सजीव होकर त्रा जाता है। खिटक त्रपने पुत्रों के शहीद होने की कया कहता है, उसी सिलिस में वह रमानाथ के सन्मुख स्वराज्य का जो चित्र खिचता है, उनमें जनता किस प्रकार का स्वराज्य चाहती है, यह स्तष्ट, हो जाता है। इस स्वराज्य के चित्रण

में स्रष्ट ही समाजवाद का पुट है। जनता यह नहीं चाहती कि केवल उसके प्रभुश्रों के चमड़े के रग में तब्दीली हो जाय, बिलक वह चाहती है कि शक्ति उसके हाथ में श्रावे। श्रपनी-श्रपनी जगह पर उल्लिखित सभी वातें श्रलग-श्रलग श्रब्छी हैं, उनमें जीवन भी है, किन्तु मूल कथानक के साथ वे श्रंगांगी रूप से (organically) सम्बद्ध नहीं हो पाये।

श्रव हम फिर मूलकथानक की श्रोर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जिन परिस्थितियों में रमानाथ मुखबिर बन जाता है, वह बिल्कुल स्वामानिक है, किन्तु इसके बाद के कथानक में कई वड़ी गड़बड़िया हैं। जिस मुकदमें के लिए रमानाथ मुखबिर बनाया जाता है, वह मुकदमा राजनै-तिक है, इसे प्रेमचन्दजों बहुत बाद को चल कर बतलाते हैं। श्रवश्य रस के परिपाक के लिए कहां-कहों यह जलरी होता है कि किसी चटना के पूरे रहस्य का पहले हो न बनाया जात, किन्तु इन जेत्र में पाठक क' न्यह मुकदमा मामूली डकैती का मुकदमा मालूम होने से रस में मंग होता है। वह यों कि साधारण डकैती के श्रमियुक्तों के साथ पाठक को कोई सहानुभूति नहीं होती, इसलिए ऐसे मुकदमें के लिए यदि रमानाथ बनावटी मुखबिर बनाया जाता है, तो उसके कारण उसके मन में उन मावनाश्रों का उदय नहीं हो सकता, जो उसके किसी राजनैतिक मुक-दमें के लिए मुखबिर बनने से होता। इसलिए इससे रहस्य को गुप्त रखने से रस का मंग ही होता है।

रमानाथ मुखबिर हो जाने के बाद जिस प्रकार श्रन्तह न्हों से गुज-रता है उनका श्रन्छी तरह चित्रण हुश्रा है। वह एक श्रत्यन्त कमजोर दिल न्यक्ति के रूप में हमारे सन्मुख श्राता है। शुरू से ही वह ऐसा रहा है। उसमें चरित्रवल नाम का भी नहीं है' श्रवश्य उसके चरित्र में भी कुछ भलाई के उपादान हैं। बुरे से बुरे श्रादमी में भी कुछ न कुछ भलाई होती ही है। प्रकृति हंयात्मिका है। इसी ह्यात्मिकता की बदी-

लत बाद को रमानाथ बिल्कुल गर्त के निम्नतम स्तर में गिर कर फिर उठता है ; इस उपन्यास में उसके चरित्र का वह पहलू भी कभी-कभी सामने श्राता है, जब वह श्रासानी से श्राठ सौ सपए रतन से कंगन के लिए पारहा है, उस समय वह श्राठ सी न लेकर छ सी लेता है, जो उसका सही दाम है। जालपा के पत्र तथा उससे मुलाकात करने के कारण उसके भावनात्रों में जो घातप्रतिघात होते हैं, वह प्रेमचन्द साहित्य का एक सुन्दर दान है। रमानाथ को मुखबिर बनाने के लिए पुलिस यहाँ तक कि तहकीकात करने वाले डिप्टी साहब जैसा जैसा दाँव खेलते हैं, श्रीर जैसे-जैसे इथवंडे करते हैं, उनसे वृधिश भारतीय पुलिस का चित्र स्पष्ट रूप से इमारे सामने श्राता है। अमचन्द साहित्य की यह एक विशेषता है कि जहाँ भी पुलिस का जिक श्राया है, वह उसे बहुत काले रंग में -- जो उसका वास्तविक रंग है, चित्रित करते है। अपनीं स्त्री के सामने रमानाथ की बार-बार मुर्खावरी से तोबा करना, श्रीर फिर श्रदालत में जाकर पुलिस का सा बयान देना, यह उसके कमजोर चरित्र के लिए हिल्कुल स्वामाविक है, साथ ही श्रन्त में वह अपनी स्त्री की दुर्दशा की बात सुनकर जिस प्रकार बदल जाता है, श्रीर जज साहब को सची बात बता देता है, वह भी वस्तु श्रनुयायी है। कमजोर होते हुए भी शुरू से ही उसके चरित्र की यह विशेषता रही कि वह जालपा पर जान देता है। फिर भी मनोवैज्ञानिक रूप से उसके इस परिवर्तन को सपलता पूर्वक चित्रित कर सकने पर भी लेखक कई ऐसी भदी गलती कर देते हैं, जिससे जानकार पाठक के मन में इसकी कुत्रिमता स्पष्ट हो जाती है। किसी उपन्यास का मनीवैज्ञानिक सेटिंग या पृष्ठभूमि अन्छी और स्वाभाविक होने पर ही उपन्यास सपल नहीं हो सकता, श्रानेवाली घटनाश्रों का यथातथ्य वस्तुश्रनुयायी वर्णन भी होना चाहिए। यदि लेखक , जेल का वर्णन कर रहा है तो उसे जेल के जीवन के सम्दन्ध में जानकारी प्राप्त कर हेनी चाहिए, यदि जैसे

वर्णन में लड़की की साड़ी पहिन कर नाच दिखलाया जाय, तो वह सही कहा जा सकता है, किन्तु यदि कोई उपन्यासकार जेल में रंडी का नाच दिखलावे, तो वह उचित न होगा । यदि किसी बिल्कुल अपवादा-त्मक च्लेत्र में ऐसा दिलाया भी जाय, तो पाठक को यह भी बता दिया जाय कि ऐसा क्यों कर हो सका, नहीं तो उसका वर्णन केवल सुक्ष पाठक का इास्योद्रेक करेगा। इस उनन्यास में यह दिखलाया गया है मुखिंचर रमानाथ के पास पिस्तील है, यह वर्णन निल्कुल मनमाना है। किसी मी हालत में किसी मुखविर के पास पिस्ती ज नहीं रखी जाती है। बड़े से बड़े राजनैतिक तथा मामूली मुकदमों के मुखविरों के साथ भी यह रियायत नहीं की गई। यदि मुखिनर के प्राया का मय है तो उसका गारद दुगुना, तिगुना, चौगुना कर दिया जायेगा, किन्तु किसी भी हालत में उसको पिस्तील नहीं दी जायेगी। मुखविर को पिस्तील दिया जाना विल्कुल अस्थाभाविक है। इसी प्रकार मुकदमें में फैसला हो जाने के बाद मुखविर रमानाथ जब जज साइब के पास जाकर सब बातें सच्ची सच्ची कह देता है, श्रीर उसके फलस्वरूप जज साहब मुकदमा वापस करा लेते हैं, यह बिल्कुल कानूजी रूप से असम्भव बात है किसी मुकद्रमे में फैसला सुना देने के बाद जज को उस मुकदमें के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं रहता।

इस उपन्यास की अन्यतम नायिक जोहरा नाम की एक वेश्या है। वह रमानाथ के संस्था में आकर वेश्या जीवन से तोवाकर लेती है। जिन्होंने श्रग्तचन्द के 'देवदास' उपन्यास को पढ़ा होगा, उन्हें इस प्रसंग में चन्द्रमुखी की याद हो आयेगी, किन्तु चन्द्रमुखी का चरित्र परिवर्तन जिस कुशलता के साथ दिखलाया गया है, तथा देवदास जिस प्रकार कई बार इस उचेहबुन में पड़ जाता है कि वह चन्द्रमुखी को अधिक प्रेम करता है, या पार्वती को इस प्रकार की कोई नाटकीय परिस्थित हम जोहरा की कहानी में नहीं पाते। जोहरा का सारा चरित्र बहुत कुछ,

यांत्रिक ज्ञात होता है, श्रौर लेखक उसमें जीवन का संचार नहीं कर पाये। देवदास में देवदास ही मर जाता है, इसी घटना से पुस्तक की समाप्ति होती है, इसलिए चन्द्रमुखी की समस्या आकर भी नहीं आ पाती। जब देवदास ही मर गया तो फिर इस सवाल का क्या अर्थ हो सकता है कि उसे चन्द्रमुखी को ग्रह्ण करना चाहिये या नहीं, किन्तु 'गवन' में परिस्थिति दूसरी तरह की है। यहाँ रमानाथ एक आश्रम में जोहरा, जालपा श्रादि के साथ रहता है, जोहरा उससे प्रेम करती है, ऐसी हालत में यह सवाल उठकर रहता है कि जोहरा का क्या हो। जोहरा एक सुधरी वेश्या है। प्रेमचन्द इसका समाधान न कर जोहरा को दूबवा देते हैं, श्रीर इस प्रकार इस समस्या से बचते हैं। शरत बाबू ने भी देवटास में चन्द्रमुखी समस्या का कोई समाधान नहीं किया है, किन्तु वे जिस प्रकार इस समस्या को बरा जाते हैं, उसमें यह पूछने का श्रवकाश नहीं मिलता कि चन्द्रमुखी का क्या होगा ! प्रेमचन्द श्रीर शरत चन्द दोनों इस समस्या का कोई इल न तो देते हैं, श्रीर न इसकी स्रोर इशारा करते हैं कि सुधरी हुई वेश्यास्रों के साथ समाज क्या करे, किन्तु शरतचन्द खूबी से इस समस्या से अपनी जान छुड़ाते हैं, मालूम ही नहीं होती कि यह समस्या भी है, किन्तु गवन में यह सम-स्या उठती है, श्रीर उससे बहुत कुछ लड़मार तरीके से श्रर्थात् एक श्राकस्मिक घटना करवा कर जान वचाई जाती है।

इस पुस्तक का अन्त एक आश्रम से दुआ है। प्रेमचन्द इसी प्रकार अपने कई उपन्यासों का अन्त करते हैं। कुछ भी कहा जाय, यह अन्त अञ्छा नहीं कहा जा सकता है, और लेखक की असमर्थता ही प्रकट करता है—विशेषकर जब कि किसी न किसी रूप में इस प्रकार का अन्त सेवासदन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, वरदान उपन्यासों में हो चुका है।

यों खोजने पर और भी त्रुटियाँ मिल सकती हैं। एक स्थान में

जालपा श्रपने पति से कुछ अलंकार उपहार में पाकर उन्मत्त होकर तत्रोती हुई दिखाई जाती है—तुम्हें श्राशीर्वाद देती हूं, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनायें पूरी करें (छुठा संस्करण जनवरी १६४५ पृ० ६३।) क्या कोई स्त्री भी अपने पति को आशीर्वाद देती है। इसी प्रकार कहीं-कहीं कथोपकथन में श्रस्वामाविकता मलक जाती है। कोई भी 'शरीफ' घराने की स्त्री श्रपने को वेश्या के साथ तुलना नहीं करती, किन्तु इसमें ऐसा भी दिखलाया गया है। फिर भी इस जैसा कि इस पहले बता चुके हैं, यह सममते 'हैं कि यह पुस्तक प्रेमचन्द के सन से अञ्छे उपन्यासों में है। इसमें मध्यवित्त वर्ग का जैसा चित्र खीचा गया है, उसकी कमजोरियाँ जिस नग्ररूप में हमारे सन्मुख आती है, वह भारतीय साहित्य में अनुलनीय है। शरत बातू अपने उपन्यासों में अध्यावत्त वर्ग को चित्रित करते हैं, जहाँ तक स्त्री पुरुष के सम्बन्ध हैं, इस वर्ग को वे बहुत सुन्दर रूप से चित्रित करते हैं, उस चेत्र में उनका श्रभी तक कोई प्रति द्वन्दी नहीं है, मूक श्रवहेलिता, निर्मितिता नारी उनके उपन्यास में वाचाल हो जाती है, किन्तु वे भी किसी एक उप-न्याम में यह नहीं दिखा पाये कि यह जो मध्यवित्त वर्ग है, वह कितना सड़ा-गला है, तथा उसके श्रन्दर क्या-क्या रोग हैं, जो उसे पगु बना कर समाज के नेता वर्ग होने में श्रासमर्थ कर देते हैं। इस वर्ग ने जब से अप्रेज आये, भारत वर्ष को बहुत कुछ दिया, कभी इसका स्वर्ण्युग था, किन्तु श्रव इसके दिन ढल चुके हैं, समाज के नेतृत्व के लिए किसी श्रीर वर्ग को सामने श्राना चाहिये। श्रांशिक रूप से शिथिल होते हुये भी गबन में इम यह जो एक वर्ग का सजीव चित्रण पाते हैं, यह कुछ कम देन नहीं है। यद्यपि मामूली समालोचकों ने इस उपन्यास को अधिक महत्व नहीं दिया, किन्तु यह उपन्यास बहुत यथार्थवादी है, इसमें सन्देह नहीं। श्री राम रतन भटनागर ने यह लिखा है कि रमानाथ प्रेमचन्द का प्रथम यथार्थवादी नायक है, श्रीर गवन प्रथम यथार्थवादी

उपन्यास है, हम इससे केवल सहमत ही नहीं हैं, बल्कि हम इसमें इतना श्रीर जोड़ देना चाहते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में दो ही उपन्यास यथेष्ट रूप से यथार्थवादी हैं, एक निर्मला, श्रीर दूसरा गवन। निर्मला के मुकाबिले में गवन का कथानक कुछ शिथिल होने पर भी इस शिथिलता की चृति पूर्त उसके विषय की विस्तृति से हो जाती है।

## निर्मता

बाबू उदयभान लाल अपनी कन्या निर्मला के विवाह में जी भर कर खर्च करना चाहते हैं। यो तो वे कोई घंनी व्यक्ति नहीं है, किन्तु वर पल की इस शराफत से वे बहुत सुग्ध हैं कि उनसे दहेज की कोई रकम नहीं माँगी गई है, इसलिए वे उधार लेकर भी खर्च करना चाहते हैं। उनकी स्त्री कल्याणी चाहती है कि निर्मला का विवाह ढंग से हो, किन्तु वह यह नहीं चाहती कि इसके लिए परिवार पर ऋणा का इतना बड़ा बोम्ता लद जाय कि वह फिर उठ हो न पावे, उसे इस बात की फिल है कि और भी कन्याओं की शादी करनी है, इसलिए कुछ हाथ थाम कर खर्च किया जाय। इसी खर्च सम्बन्धी तर्क-वितर्क पर बात बढ़ जाती है। उदयभान तैश में आकर कहते हैं—में कमाकर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर सकता है, किसी को बोलने का अधिकारी है।

कल्याणी—तो श्राप श्रपना घर सम्हालिये। ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं है। घर में तुम्हारा जितना श्रिषकार है, उतना ही मेरा है। इससे जब भर की कम नहीं है। श्रगर तुम श्रपने मन के राजा हो, तो मैं भी श्रपने मन की रानी हूं, तुम्हारा घर तुम्हें मुन्नारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाश्रो, न श्रांखों से देखूँगी, न पीना वात श्रीर बढ़ गई। यहाँ तक कि कल्याणी कु मला कर वहां से इट गई। उसने मन में यह संकल्य किया कि घर को छोड़ दे, किन्तु उसके मन में सकल्य विकल्य होने लगे। पित की बातें याद श्राई, तो मन होता—घर को तिलाजली देकर चन्नो जाठा, लेकिन नचों का मूंह देखती, तो वात्सल्य से वित्त गद्गद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़ कर जाऊँ। श्रन्त में वह तय करती है —नहीं प्यारों, में तुम्हें छोड कर न जाऊँगो। तुम्हारे जिए सम कुछ सहलूँगो। निरादर, श्रपमान, जली कटी, खरी-खोटो, घुडकी-मिड़की सन तुम्हारे लिए सहूँगी। इघर तो कल्याणी ने यह हरादा किया, किन्तु दूसरी तरफ बाबू उदयमान लाल ने यह तय किया कि, ऐमा स्वॉग रचा जाय कि यह मालूम हो कि वह डूब गये, श्रीर इस प्रकार कल्याणी को श्रपनी करनी की सजा दी जाय।

तदनुसार वे जपके हुये गंगा की श्रोर चले जा रहे थे। उन्होंने श्रपना कुर्ता घाट के किनारे रख कर पाँच दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देख कर लोगों को उनके हूब जाने का विश्वास हो जायेगा, कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। दम'के दम में सारे शहर में खबर महशूर हो जायेगी, श्राठ बजते-बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जायेगा, तब देखूँ देवीजी क्या करती हैं, यही सोचते हुये वे गंगा की श्रोर चल देते हैं। रास्ते में उनका पीछा करता हुशा मनई नामक एक बदमाश श्राता है, जिसकों उन्होंने तीन साल पहले, तोन वर्ष की सजा कराई थी। गली सुनसान थी, श्रीर मतई लाठियों से उनका काम तमाम कर देता।

कल्याणी को जब इस बात का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताय दुश्रा। कुछ दिन शोक में कटा, किन्तु निर्मेला के विवाह की समस्या तो ज्यों की त्यों थी, बल्फि दिन व दिन श्रोर विकरात हर घारण करती गई। क्लयाणी ने अपने पुरोहित मोटेराम को भालचन्द्र के पारु मेला। भालचन्द्र के लड़के से ही निर्मला की शादी तय हुई थी। भालचन्द्र को जब यह जात हुआ कि उदयभान लाल चल बसे तो के बगले क्मॉबने लगे। मोटेराम ने बहुत कुछ समकाया, जब भालचन्द्र हर तरीके से निरुत्तर हो गए, तो उन्होंने ईश्वर की शरण ली और कहा—पंडितजी, हलफ से कहता हूं, मुक्ते उस लड़की से जितना प्रेम है, उतना अपनी लड़की से भी नहीं है, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं है, तो मेग क्या बस है। यह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है, जो विधाता की और से हमें मिली है। यह किसी आनेवाले मुसीबत की आकाश वाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है, यह विवाह मंगलमय न होगा।....नहीं जानबूक्तकर मक्खी निगली नहीं जाती।

भालचन्द्र श्रपनी स्त्री गंगीलीबाई से जाकर पूछा कि क्या राय है, तो उसने भी साफ मना कर दिया। बोली—साफ बात कहने में संकोच क्या है ! इमारी इच्छा है नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं है। जब दूसरी जगह दस हजार नकद भिल रही है, तो वहाँ क्यों न करूँ ! उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते, तो शर्माते-शर्माते भी १५—२० इजार दे मरते। श्रब वहाँ क्या रखा है।

विन्तु ंगीली भाई ने जब पान खाकर कल्यासी का पत्र खोला, श्रीर पढ़ा, तो उसकी राय बदल गई। पहली ही पांती पढ़ कर उसकी श्रांखें सजल हो गई, श्रीर पत्र समार हुआ तो उनकी श्रांखों से श्रांख बह रहे थे। इस प्रकार रंगीलीबाई तो शादी के पत्र में हो गई। पति-पत्नी में इस प्रकार मतमेद हो गया तो यह तय हुआ कि इस पर पुत्र भुवन मोहन की राय ली जाय। उसने साफ-साफ कह दिया कि कहीं

ऐसी शादी करवाइये कि खूब रूपये मिलें। नतीजा यह हुन्ना कि मोटेराम को लौट जाना पड़ा।

निर्मला का विवाह तो होना ही था। मोटेराम ने दौड़ धून कर कल्याया की राय से मुंशी तोताराम के साथ उसकी शादी तय की। वे वकील थे। उनके तीन लड़के थे। बड़ा मंशाराम सोलह वर्ष का था, मक्तला जियाराम बारह श्रौर सियाराम सात वर्ष का। घर में वकील साहब की विधवा बहिन के सिवाय श्रौर कोई श्रौरत नहीं थी। वहीं घर की मालकिन थी। उम्र पचास से ऊपर थी। ससुराल में कोई न था। स्वामी रीति से भाई के साथ रहती थी।

विवाह हो गया। पहला महीना गुनरते ही तोताराम ने निर्मना को श्रपना खजानची बना लिया। वकील साहब ऋब्छे वकीलों में थे, -पैसे खुत त्राते थे। निर्मला वस्त्राभूषणों से लद गई, किन्तु जब वह श्रपने सौन्दर्य की स्वना पूर्ण श्रामा देखती तो उसका हृद्य एक सत्व्या कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृद्य में एक-उत्राला-सी उठती । मुंशीजी की बहिन रुक्मणी का हाल निराला था । वह लड़कों को निर्मला के पास फटकने न देती, मानों वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जायेगी। यह पता लगाना कठिन था कि उक्तिमणी किस बात से खुश होती थी, श्रीर किस बात से नाराज। रुक्मिणी निर्मला की श्रालोचना भी करती। इसके श्रतिरिक्त यह तोताराम से हमेशा निर्मला की शिकायत किया करती थी। मुंशीजी निर्मला पर लट्टू थे, उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने निर्मला से कुछ बात कर ली जाय। निर्मला ने कहा-लड़कों को खिला देती हैं कि जाकर माँ से पैसे माँगो, कभी कुछ कभी कुछ । लड़के आकर मेरी जान खाते हैं । घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है।

तोताराम ने जो यह सुना तो कोघ से काँप उठे । बोले-वुम्हें जो

लड़का दिक करे, उसे पीट दिया करो । मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गये हैं।

इस प्रकार घर में श्रशान्ति रहने लगी। निर्मला को वच्चों से सचमुच प्रेम था। जत्र मुंशी जी की डाँट डपट के कारण, रुक्मिणी ने लड़कों पर अपना लगाम ढीला कर दिया, तो वे श्रांकर श्रपनी विमाता के पास बैठने लगे। निर्मला को अब यह अञ्छा काम मिला, अब वह बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। निमेला का त्तित हृदय प्रणय की थ्रोर से निराश हो कर इस अवलम् ही को गनीमत समसने लगा। मुंशी तोताराम ने सोचा था कि रुक्मिग्री श्रीर निर्मला के कगड़े में उन्होंने निर्मला का पच लिया था, इसलिए निर्मला श्रव उन पर प्रसन्न रहेगी, किन्तु श्रव उसके पास मुँशीजी कें लिए बिल्कुल समय ही नहीं था। मुंशीजी मजबूर होकर एकान्त सेवन करने लगे। फिर भी स्त्री के प्रेम प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में थी। एंक मित्र से अपने दुखड़े रोये, तो उसने कहा कि उपहार आदि देने से प्रसन्न होती हैं। मुंशीजी ने कहा कि यह खून कर चुका, दम्पति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका। तब मित्र ने कहा कि विजली के डाक्टर के पास जाकर बुढ़ापे के सारे निर्शान लीजिये। डाक्टर पाँच सौ रुपये लेता था, मुंशीजी इतने खर्च के लिए तैयार नहीं थे। तब मित्र ने कहा- रंगीलेपन का स्वाँग रची, यह ढीला-ढाला कोट फॅको, तन्जेब की चुस्त श्रचकन हो, चुन्नटदार पायजामा, गले में सोने की जॅजीर जड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा वॅधा हुआ, आँखों में सुर्मा और वालों में हिना का तेल पड़ा हो। कहा—तोंद का पचकाना भी जलरी है। दोहरा कमरबन्द बाँधो .....जवाँमदी श्रीर खाइस के काम करने का मौका हृढ़ते रही। रात को भूठमूठ शोर करो-चोर-चोर श्रौर तलवार लेकर श्रकेले पील पड़ी, हाँ जरा मौका देख लेना। ऐसा न कि सचमुच कोई चोर त्रा जाय, श्रौर तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं-तो सारी कलई

खुल जायेगी, श्रीर मुफ़्त में उल्लू ननोगे। उस वक्त तो जवाँ मर्दी इसी में है कि दम साचे खड़े रहो, जिसमें वह समसे कि तुम्हें खबर भी नहीं हुई, लेकिन ज्योंही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछल कर बाहर निकलो, श्रीर तलवार लेकर कहाँ-कहाँ कहते दौड़ो।

मुंशीजी ने ऐसा ही किया। जब श्राते तो निर्मला को कोई न कोई श्रपनी बहादुरी की बात सुनाते। एक दिन इसी प्रकार श्रपनी बहादुरी को एक कहानी सुना रहे थे कि किस प्रकार एक छड़ी से उन्होंने नीन बदमाशों को मार भगाया, इतने में रुक्मिणी देवी दौइती हुई श्राई, श्रीर बोली कि मेरे कमरे में एक साँप निक न श्राया है। सुनते ही मुंशो जी के चेहरे का रग उड़ गया गया, मुँह पर हवाहयाँ छूरने लगी, मगर मन के भावों को छिपाकर बोले—साँप यहाँ कहाँ ! तुम्ह धोला हुआ होगा। कोई रस्सी होगी।

चनमणी के बहुत विश्वास दिलाने पर कि रस्ती नहीं साँप है सुशी जी घर से निकले, किन्तु चनमणी के कमरे की श्रोर जाने के वजाय लपके हुये बाहर चले गये। मशाराम बैठा खाना खा रहा था, उसने जो साँप साँप की श्रावाज सुनी तो फीरन हाकी लेकर साँप पर पिल पड़ा, श्रीर उसे वहीं ढेर कर दिया। इघर मुंशोजी कई श्रादमियों को साथ में लेकर लौटे। जब देखा कि साँप मरा पड़ा है, तो मूं छों पर ताब देते हुये निर्मला के पास श्राकर बोले—में जब तक जाऊँ जाऊँ मंशाराम ने मार डाला। नासमक्त लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। साँप को हमेशा भाले से मारना चाहिये। यही तो लड़कों में ऐब है। मैंने ऐसे ऐसे कितने साँप मारे हैं। साँप को खिला-खिला कर मारता हूं। कितनों ही को सुद्ठी से पकड़ कर मसल दिया है।...

मुँशीजी इस प्रकार श्रपने मित्र के बताये हुये नुसखे की श्राजमाते जाते थें। उधर निर्मला यह साचनी थी—'मगवान न्या उन्हें सनमुच कोई भीषण रोग हो रहा है। क्या मेरी दशा को श्रोर मो दारुण बनाना

चाइते हो।' मुँशी जी समक नहीं पाते थे कि मामला क्या है, नुसला क्यों नहीं सफल होता ! एक दिन उन्होंने देला कि मंशाराम श्रीर निर्मला में बहुत स्नेह है। मंशा स्कूल से श्राया, तो खाना माँगने लगा। जल्दी से खाना खाकर वह मैच खेलने के लिए खाना हुआ। निर्मला ने कहा- 'भई, जल्द श्राना, खाना ठंडा हो जायेगा, तो कहोगे भूख नहीं है। मंशाराम ने निर्मला की सरल स्नेह भाव से देख कर कहा—' 'मुक्ते देर हो जाय तो समक लीजियेगा, वहीं ला रहा हूँ। मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली—'पहले तो घर में त्राते ही न थे, मुक्तसे भोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती, तो बाहर ही मँगवा मेजते। जब से मैंने बुला कर कहा, तब से श्रव श्राने लगे हैं।' तोताराम ने कुछ चिढ़ कर कहा—'यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें मॉगन क्यों त्राता है ? दीदी से क्यों नहीं कहता ?' निर्मला ने यह बात प्रशंखा पाने के लोभ से कहा था। यह कोई बनावटी प्रेम नहीं था। उसे लड़को से सचमुच प्रेम था वह पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौ िसकोड़ने वा आशयन समक कर बोली-- भें क्या जानूं उनसे क्यों नहीं भाँगते ! मेरे पास आते हैं तो दुतकार नहीं देती। अगर ऐसा करूँ तो यही होगा कि यह तो लड़कों को देख कर जलती है।' मुँशीजी ने कुछ जवान नहीं दिया, किन्तु उस दिन से जैसे उन्हें उस रहस्य का पता लग गया, जिसकी उन्हें तलाश की । अत्र वह कारण अकारण मंशाराम पर बिगड़ते । कभी कहते-ंतुम श्रावारा हो रहे हो, बहुत इघर-उघर घुमा करते हो, कमी कुछ कभी कुछ इस प्रकार जब मंशाराम पर डाँट पड़ने लगी, तो रिक्मणी ने यह सममा कि निर्मला ने कुछ शिकायत की होगी, तभी मुंशीजी नाराज रहते हैं। यहाँ तक कि यह बात बहुत त्ल पकड़ गई। मंशाराम अपने अवसर के समय निर्मला को अंग्रेजी पढ़ाता या, वह भी बन्द ही गया । श्रव मंशाराम बाहर ही बाहर रहता ।

वकील साहब ने तय किया कि मंशाराम को बीर्डिझ में रख कर-पढ़ाया जाय। जब निर्मला ने यह बात सुनी, तो उसने वकील साहब से कहा कि मंशा से अंग्रेजी पढ़ती थी, उसके बीर्डिझ में चले जाने पर उसे पढ़ने का हर्ज होगा। यह सुन कर वकील साहब की छाती परं सॉप सा लोट गया, त्योरियाँ बदलकर बोले, कब से पढ़ा गहा है, तुम्हें ? मुक्तें से तुमने कभी नहीं कहा।

बात कुछ न थी मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई से गिर वड़े, श्रीर माथे पर हाथ रखकर चिन्ता में मझ हो गए। उन्होंने जितना सममा था, बात उससे कही बढ़ गई थी। उन्होंने श्रपने उपर कोध किया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रव्न्ध किया। श्राजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य श्रव समक्त में श्राया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर श्रव देखता हूँ, कायापलट-सी हो गई है। उन्होंने फौरन यह तय किया कि इसे बोडिंग में मेज दिया जाय । तदनुसार मशाराम बोर्डिंग में मेज दिया गया । बोर्डिङ्ग शहर ही में था, किन्तु उस दिन से मशाराम ने छुट्टी के दिन भी घर में पैर न रखा। कुछ दिनों ही में मशा बीर्डिङ्ग में बीमार पड़ा, हेडमास्टर ने मु'शीजी को लिख मेजा कि फौरन इसे ले जाइये, यहाँ तीमारदारी नहीं-हो सकती । मुंशीजी बोर्डिङ्ग में गये तो देखा कि मंशा सचमुच बीमार है, किन्तु बहुत कहने सुनने पर भी वह घर आने के लिए राजी न हुआ। मुंशीजी दिल से तो चाहते ही ये कि वह घर न श्रावे। वह श्रस्पताल पहुँचा दिया गया। वहाँ उसकी हालत खराब होती ही गई।

मुंशीजी कई दिन से अस्पताल ही में रहते थे। वे मन ही मन बहुत पश्चाताप करते कि क्यों शादी कर जहमत मोल ली। एक दिन उन्हें सपकी आ गई, तो उन्होंने देखा कि उनकी पहली स्त्री मंशाराम के सामने खड़ी कह रही है—स्वामी यह तुमने क्या किया.....ऐसे श्रादर्श चिरत्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया ! तुम तो इतने शक्की कभी न थे......इतना भीषण कलक । मैं तुम्हारे निर्द्य हाथों से छिनकर उसे श्रपने साथ लिये जाती हूं । जब मुंशीजी घर नहीं श्राये तो घर में चूल्हा ही नहीं जला । लड़कों के लिए बाजार से पूरियाँ लाई जाती थी । निर्मला, को भी मंशा के सम्बन्ध में बहुत चिन्ता थी, किन्तु वह इस बात को कहती तो कैसे कहती । उसके पित ने इसका तो द्वार ही बन्द कर दिया था । जब निर्मला को यह पता लगा कि श्रब करीब-करीब श्रान्तिम दशा है, तब वह जाने के लिए तैयार हो गई । चिक्मणी ने कहा—श्रव, बाहरी खून पहुँचने पर जावन की श्राशा है । कीन श्रपना ताजा खून देगा ! श्रीर क्यों देगा ! उसमें भी तो प्राणो का भय है ।

निर्मला—इसीलिए तो मैं जाती हूँ | मेरे खून से क्या काम न

तांगा त्रा गया, श्रौर निर्मला श्रह्यताल पहुँची। निर्मला को देलते ही मंशाराम चौक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी निल्ता चेतना प्रदीप्त हो गई। मुंशीजी ने जो यह देखा तो तीब्र स्वर में बोले—'तुम यहाँ क्या करने श्राई?' निर्मला कुछ सोचने लगी, फिर बोली—'श्राप यहाँ क्या करने श्राये हैं ?' मुंशीजी के नथने पहकने लगे। वह स्मछाकर चारपाई से उठे, श्रौर निर्मला का हाथ पकड़कर बोले—'तुम्हारे यहाँ श्राने की कोई जरूरत नहीं। जब में बुलाऊ, तब श्राना, समस गई ?' श्रोर यह क्या श्रन्ध हुआ। मशाराम जो चारपाई से हिल न सकता था, उठ कर खड़ा हो गया, श्रौर निर्मला के पैरो पर गिर कर रोते हुये बोला—श्रम्माजी इस श्रमागे के लिए श्राको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। ....ईश्वर जानता है, मैंने श्रापको विमाता नहीं समसा। में श्रापको श्रानो माता समसना रहा। श्राको उम्र मुक्तसे बहुत द्यादा न हो, लेकिन श्राप मेरो माता के स्थान पर

थीं, श्रीर मैंने श्रापको सदैव इसी दृष्टि से देखा... श्रव नहीं बोला जाता;, जमा कीजिये।

कहते-कहते मशाराम ग्रशक्त होकर वहीं जभीन पर लेट गया। निर्मला ने पित से साफ कहा कि वह अपना खून देने के लिए ब्राई है, किन्तु मुंशीजी ने कहा—तुम श्रपना खून दोगी ! नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं। इसमें प्राणों का भय है।

निर्मला-मेरे प्राण श्रीर किस दिन काम श्रायेगे ?

मुंशीजी ने सजल नेत्र होकर कहा—नहीं निर्मला, उनका मूल्य मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। श्राज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, श्राज से वह मेरे भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ श्रन्याय किया है, ज्ञाम करो।

मंशाराम चल बसे। मुंशीजी को पूरा विश्वास हो गया था कि निर्मला पर उनका जो सन्देह था, वह गलत था। पर अब तो हाथ से तीर निकाल चुका था। पश्चात्ताप के कारण उनका शरीर प्रति दिन घुलने लगा।

जिस डाक्टर साहब ने मंशाराम की दवा की थी, उनसे मुन्शीजी का यारानी हो गया, यहाँ तक कि दोनों की स्त्रियों में भी मित्रता हो गई। डाक्टर सिनहा की स्त्री सुधा श्राक्सर मुंशीजी के घर में श्राती, श्रीर निर्मला से घंटों सुधा की बातचीत होती। बातों बातों में सुधा को पता लगा कि जिस पुरुष के साथ पहले निर्मला का विवाह तय हुश्रा था, वह श्रीर कोई नहीं डाक्टर सिनहा ही हैं। निर्मला को इस बात का पता नहीं हुश्रा कि डाक्टर सिनहा वे ही सज्जन हैं, क्योंकि उसने पहले कभी उनको देखा तो था ही नहीं। एक दिन सुधा ने प्रकारान्तर से डांक्टर सिनहा को यह बता दिया कि पहले उनकी शादी निर्मला के साथ ही तय हुई थी। बोली—'श्रांज श्रगर निर्मला को मालूम हो जाय

कि श्राप वही महा पुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। घर में ईश्वर का दिया हुश्रा सब कुछ है, मगर जब प्राणी मेल का नहीं तो श्रीर सब रहकर क्या करेगा ! घन्य है उसके धेर्य को कि उस खुड्ढे खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है।.....मेरे दादाजी ने पाँच हजार दिये थे, श्रमी छोटे माई के विवाह में पाँच छ हजार श्रीर क्या मिल जायेगा। फिर तो तुम्हारे बरावर धनी संसार में कोई दूसरा न होगा।.....'। डाक्टर साहब पर इन बातों का इतना श्रसर हुश्रा कि उन्होंने कोई कराकर श्रपने छोटे माई की शादी निर्मला की छोटी बहिन से तय करवा दी, श्रीर यह शादी हो भी गयी।

तीनां बाते एक ही साथ हुई—निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, किल्या का विवाह निश्चित हुआ, और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। बात यह है इन दिनों मुंशीजी की आमदनी बहुत घट गई थी। वे मुकदमें बहुत कम लेते थे, और जिनको लेते थे, उन्हें दग से तैयार नहीं करते थे, इसलिए उनको मुकदमें और भी कम मिलते थे। उनका कुछ पुराना कर्जा था। एकाएक महाजनों ने मुकदमा दायर कर दिया, और उनका मकान नीलाम हो गया।

श्रपनी छोटी बहिन कृष्णा के विवाह के श्रवसर पर निर्मला को यह पता लगा कि डाक्टर सिनहा के ही छोटे भाई से कृष्णा का विश्वह हो रहा है। इस पर उसे बहुत श्राश्चर्य हुआ, किन्तु घोरे-घोरे सारा रहस्य उस पर खुल गया। इस विवाह के श्रवसर पर वह दिल खोल कर श्रपनी बहिन से बात कर मकती है। बातचीत के दौरान में वह बतलाती है कि किस प्रकार उसके श्रीर मंशाराम के बीच कोई श्रवित सम्बन्ध है, ऐसा सन्देह मुंशीजो की श्रोर से किया गया था। वह यह भी बताती है कि मंशाराम को श्रांख के सामने रखने के लिए ही उसने श्रियो पढ़ने का बहाना निकाला था। निर्मशा ने यह भी कहा कि

उसके श्रपने मन में तो पाप नहीं थां किन्तु यदि मंशाराम के मन में पाप होती तो वह उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। 'यह सुनने में जुरी मालूम होती है, श्रीर है भी जुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को तो कोई बदल नहीं सकता।'

मंशाराम के मरने के बाद से घर में और भा अशक्ति बढ़ गई। 'जियाराम को यह शक या कि उसके बड़े' भाई को अन्याय पूर्व क मार डाला गया है। वह समस्ता था कि मुंशोजो तथा निर्मता ने छाजिश कर उसको मार डाला है। परिणाम यह हुआ कि अब उसके दिल में श्रपने पिता के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहा । वह श्रव जब तब मुंशी जी से उलम जाता है, यहाँ तक कि एक बार हाथापाई की नौबत आ गई। जब मामला बहुत बढ़ा तो एक दिन डाक्टर सिनहा ने जियाराम को श्रकेला बुला कर समकाया। बोले-मुके तो भाई उन पर बड़ी दया श्राती हं, यह जमाना उनके श्राराम करने का था। एक बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वाध्य भी श्रव्छ। नहीं...तुम श्रमो श्रार कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम श्रपने श्राचरण से तो उन्हें खुश रख सकते हो ... वह तुम्हारी उदंडता देख कर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की। इसे वह स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्च व्य से क्यों मुँह मोड़ते हो ! वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिये....।

जियाराम बैठा रोता रहा। ग्रमी उसके सद्मावों का सम्पूर्णतः लोप नहीं हुन्ना था, श्रपनी दुर्जनता उसे साफ नजर श्रा रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से नहीं श्राई थी, फिर जो घारणा उसके दिमाग में बहुमूल हो गई थी, वह कब तक श्रसर न दिखातो। एक दिन रात को ऐसा हुन्ना कि निर्मला के कमरे से जियाराम ने उसके गहनों के बक्स को उहा दिया, श्रीर जाकर मित्रों को सौंप दिया। इन दिनों

कुछ शोहदों से उसकी मित्रता हो गई थी। निर्मला ने उसको कमरे से निकलते हुये देखा था, किन्तु उसने यह जात किसी से नहीं कहीं। उसको यह डर था कि अगर उसने ऐसा कहा तो लोग यही कहेंगे कि सीत के लड़के पर भूठमूठ दोष लगा रही है। एक का मार चुकी, दूसरे को जेल मिजवाना चाहती है। मुंशीजी ने चोरी की रिपोर्ट थाने में की। कुछ दिनों में थानेदार को गहनों का पता लग गया, श्रीर यह भी पता लग गया, कि जियाराम ने ही चुराकर गहने व्यमाशों को दिये हैं। जब मुंशीजी को इस बात का पता लगा तो वे बहुत घहड़ाये, उन्होंने बड़ी रिश्वत देकर मामले को दबाया। जियाराम को पता लग चुका था कि उसकी करनी का भंडाफोड़ हुआ है, वस उसने आतम हत्या कर ली।

मुंशीजी की ऋार्थिक अवस्था बदतर होती गई। गहनो के खोने की चोट तथा पुत्रशोक ने श्रभी बिल्कुल तिलमिला दिया। फिर मी जो कन्या पैदा हुई थी उसका मुँह देख कर वे फिर एक बार जूमने के लिए तैयार हो गये। बिना नागा कचहरी जाने लगे, मुकदमों की तैयार करने लगे। निर्मला ने अब अपनी लड़की का मुँह देख कर पैसे-पैसे जोड़ना शुरू किया था ! मु शोजी का क्या ठिकाना, न मार्ज्स कव क्या होगा ? गहने भी नहीं रहे थे। मुंशी की नौकरानी सौदा लाने में चोरी बहुत करती थी। इसलिए निर्मला सियाराम से सौदे मगाया करती, किन्तु सियाराम को यह बहुत बुरा मालूम देता। इस बात के कारण दोनों में खटपट रहती। उकता कर वह साधुत्रों के साथ एक दिन घर छोड़ कर चला गया। जब सियागम देर तक घर नहीं लौटा, तब मुंशी जी बहुत परेशान हुये। तीन लड़को में केवल एक बच रहा था, वह हाथ से निकल गया, तो फिर जीवन में ग्रन्धकार के सिवाय ग्रीर क्या है, ! कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा । मु शीजी लंड के को दूढ़ने निकलें। रात के बारह बजे बड़े निराश हो कर घर लौटे। दरवांने पर लालटेन

**भग नहा।** ।

जल रही थी, निर्मला द्वार पर लड़ी थी। देखते ही बोली-कहीं नहीं, न जाने कब चल दिये. कछ पता चला ? नहीं, न जाने कब चल दिये, कुछ पता चला !

मुंशीजी ने श्राग्नेय नेत्रों से ताकते हुये कहा —हट जाश्रो, सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ। यह तुम्हारी कर्नी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से छः साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी ! तुमने मेरा बना बनाया घर विगाइ दिया, तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाइ डाला। केवल एक ठूँ ठ रह गया है। उसका निशान मिटा कर तमी तुम्हें सन्तीष होगा। ..... जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समम लिया, श्रीर में श्राँलों से सन कुछ देखते हुये भी श्रन्था बना बैठा रहा।.....जात्रो मेरे लिए थोड़ा-सा संखिया मेज दो। बस यही कसर रह गई है। वह भी पूरी हो जाय।

निर्मेला ने रोते हुये कहा-मैं तो श्रभागिन हूं ही, त्राप कहेंगे तब जानूँगी ! न जाने ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों दिया था। मगर यह आपने कैसे समक लिया कि सियाराम श्रावेंगे ही नहीं।

मुंशीजी ने श्रपने कमरे की श्रोर जाते हुये कहा - जलाश्रो मत, जाकर खुशियाँ मनाश्रो। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई।

मुंशीजी लड़के को खोजने के लिए निकल पड़े। एक महीना पूरा निकल गया। उनका कोई पत्र भी नहीं आया। निर्मेला किसी तरह अपने जोड़े हुये पैसों से यहंस्थी जलाती थी। अब कभी-कंभी सुघा के यहाँ जाना और उससे बातें करना ही उसका एक मात्र मनोरंजन कहा जाय, सान्त्वना कहा जाय, था। एक दिन वह सुधा के घर ऐसे समय पहुँच गई जब सुघा नहीं थी। डाक्टर साहब घर पर थे। डाक्टर साहब ने उसे सुघा के कमरे में बैठाया। वह कभी निर्मला से ब्राधिक बोलते नहीं थे। बैठा कर वे बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वन्द मचा हुत्रा था। श्रीचित्य का बन्धन नहीं, भीरता का कचा तागा उनकी

जवान को रोके हुए था। निर्मला ने कहा- 'कहीं घूमने-वामने लगी होगी, मैं इस वक्त जाती हूँ।' भीरता का कचा तागा भी टूट गया। दाक्टर साहब ने सिर उठा कर निर्मला को देखा, श्रीर श्रनुरांग में हूवे हुए स्वर में बोले-- नहीं निर्मला, अब आती ही होगी। अभी न जाश्रो। रोज सुघा की खातिर बैठती हो, श्राज मेरी खातिर बैठो। नतात्रों कब तक इस आग में जला करूँ ! सत्य कहता हूं निर्मला... ...।' निर्मला ने श्रौर कुछ नहीं सुना । उसे ऐसा जान पडा मानीं सारी पृथ्वी चक्कर ला रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्रों वज्रों का श्राघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली, श्रीर बिना मुँह से एक शब्द निकाले कमरे से निकृत गई। रास्ते में सुघा त्राती हुई दिखाई पड़ी, किन्तु उसने उससे कुंछ भी नहीं कहा, ब्रीर जल्दी से घर चली गई। सुधा ने यह हाल देखा तो पति से जा कर पूछा कि क्या मामला था, किन्तु डाक्टर साइब ने कुछ नहीं वताया। तब वह सीवे निर्मला के घर पहुँची। पहले तो निर्मला भी बताने से इन्कार करती रही, किन्तु जब सुधा बहुत गले पड़ी तो उसने कहा-'मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा, श्रीर शायद मैं फिर तुम्हें श्रपना मुंह न दिखा सकूँ । मैं श्रभागिनी न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। श्रव तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे संसार से मुक्ते उठा ले। अभी यह दुर्गित हो रही है, तो आगे न जाने क्या होगा। बुद्धिमती सुधा संकेत समक गयी। बिना कुछ कहे सुने सिंहिनी की भाँति कोध में भरी हुई घर की श्रोर चली। निर्मला ने रोकना चाहा, किन्तु रोक न सकी। उसने जाकर डाक्टर साइब से बहुत भला बुरा कहा, नतीजा यह हुआ कि उन्होंने श्रात्महत्या कर ली। निर्मला ने जब देखा कि जिघर उसका स्पर्श होता है, दुर्भाग्य ही

दुर्भाग्य समने त्राता है तो वह बीमार हो गई। अब रिक्मणी को भी उस पर तरस त्राने लगा। निर्मला का रोत्रा-रोत्रा दुली था, त्रन्त में

वह चल बसी। मुहल्ले के लोग जमा हो गये। लाश बाहर निकाली गई, कीन दाह करेगा ? यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिन्ता में ये कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बुगचा 'लटकाये आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे।

× × ×

निर्मला प्रेमचन्द के छोटे उपन्यासों में है। साधारणतः यह उपन्यास श्रव जात हुत्रा है, किन्तु कहानी के गठन की दृष्टि से यह प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसका कथानक विल्कुल सुप्रन्यित है, एक घटना से दूसरी घटना, श्रीर दूसरी से तीसरी चश्में से पानी की तरह निकलती चली जाती है। न कहीं वाधा है, न कहीं गति में खीक है, श्रीर न कहीं शिथिलता। कथित भाग्य की तरह श्रनिवार्य श्रीर दुदमनीय का से हमारे सामने निर्मला को जीवन कथा खुत्रती चली जाती है। यह एक श्रजीव दुनिया है, जिसको देखते-देखते हम सोचने के लिए श्रीर श्रयने चारों श्रोर के समाज पर दृष्टिपात करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह उपन्यास क्या है, युगों से दवाई हुई, सताई खुई नारों की कहानी है। यों बताया गया है कि इसकी कथा वस्तु का स्त्राधार दो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, एक दहेज को प्रथा, श्रीर दूसरा दोहजा से विवाह, किन्तु क्या इसमें नारी को सभी श्रन्य समस्याय नहीं श्रा गई हैं।

श्रवश्य निर्मला इस कथानक की नायिका है। प्रेमचन्द के उपन्यासों में सेवासदन के श्रितिरिक्त एक यही उपन्यास है जिसमें एक नारी ही कथानक की प्रधान नायिका है, वह इस उपन्यास में श्राये हुये किसी भी पुरुष पात्र से श्रिधिक महत्वपूर्ण है। सारी कथा उसी के इदिंगिर्द पूमती है, किन्तु यह बात नहीं कि वही इस कथानक की एक मात्र स्त्री हो। उपन्यास के दूसरे ही परिच्छेद में जो उदयभान लाल श्रपनी स्त्री कल्यासी से यह कहते हैं कि में कमाकर लाता हूं, जैसे चाहूं खर्च कर

सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, क्या इससे इमारे समाज की सभी नारियाँ—विशेषकर ऐसे वर्ग की नारियाँ जिसमें स्नियाँ उपार्जन के काम में बिल्कुल शरीक नहीं होतीं, अब सब नारियों की समस्यामूर्त नहीं हो गई है! कल्यागी करीब बीस साल से उदयभात लाल की ग्रहिणी है, उसकी एक लड़की विवाह योग्य हो चुकी है, सच बात तो यह है कि उसी के विवाह के सम्बन्ध में पति-पत्नी में बात-चीत होती है, श्रौर उसी के दौरान में उसे उसका पति यह बताता है कि वह समरण रखे कि कमाता वह है, अतएव घर का मालिक वह है। अवश्य इस उपन्यास में निर्मला का उतना ही महत्व है, जितना सीर जगत में सूर्य का है, इस उपन्यास के सब नायक तथा नायिकायें ग्रह-उपग्रह के रूप में उसी के इर्द-गिर्द घूणित अभिघूणित हो रहे हैं, किन्तु कल्याणी श्रीर उदयभात की कथा का इसमें बहुत भारी महत्व है। एक तरह से कहा जाय तो यह कहानी जिसका अन्त उदयभानु लाल की इत्या से होता है, श्रात्मवयेष्ट श्रीर अपने में श्राप सम्पूर्ण है।

उदयमान केवल कल्याणी को अपनी कमाई की बात शाब्दिक रूप से जता कर ही चुप नहीं हो जाता, वह यह दिखाने के लिए कि उसके वगैर गृहस्थी नहीं चल सकती, गंगा में दूबने का स्वाँग करते का निश्चय कर घर से निकलता है। घर से निकलने के ऐन पहले वह जो कुछ सोचता है, उसका सारांश यही है कि इस घर में मैं ही मालिक हूँ वयों कि में कमाता हूँ, और सब लोगा मेरे जपर निर्भर रहते हैं। वह सोचता है—'मैके का घांड, होगा, लेकिन वहाँ कोई बात भी नहीं पृद्धेगा। अभी सब आवमगत करते हैं, जब जाकर किर पढ़ जारेगी, तो आहे दाल का मान मालूम हो जारेगा।' अभी तक कल्याणी को आहे दाल का मान मालूम नहीं था, उच्च तथा मध्यवित्त श्री की विवाहोदर्जा की साव मालूम नहीं था, उच्च तथा मध्यवित्त इसिलए यहाँ पर विशेष उल्लेख किया जा रहा है कि कथित निम्नत्रर्ग की लियाँ उत्पादन के कार्य में बहुत कुछ उरयोगी होती हैं, पुरुष यदि खेत जोतता है, तो खी खेती के ही अन्य काम करती है, हत्यादि, इसिलए उनमें स्वंतंत्रता भी अधिक होती है। कथित निम्नवर्ग की किसी स्त्री से कोई पति उस प्रकार की बात नहीं कर सकता, जिस प्रकार उदयभान ने कल्याणी के साथ को ) की आदे दाल का भाव मालूम नहीं होता है, जीवन की सब आधियों से पति के पद्युट में छिपी रहकर वह आदा-दाल का भाव नहीं जान पाती। यह भी हप्टब्य है कि कल्याणी इब्सन के गुढ़िया के घर नामक पुस्तक में नीरा की तरह पहले तो घर छोड़ कर चले जाने की बात सोचती है, किन्तु नीरा की तरह वह अपने विचार को कार्य का में परिणत नहीं कर पाती, सन्तान स्नेह की आड़ में वह अपनी कमजोरी को छिपा कर बैठ जाती है।

इसी प्रकार इस उपन्यास में डाक्टर सिन हा और सुधा की कहानी भी एक महत्वपूर्ण कहानी है। इमें इसमें ग्राश्चर्य नहीं कि समालोचकों ने प्रेमाश्रम, 'गशूमि, 'कर्मशूमि को ऐसे उपन्यासों में गिनाया है जिनमें एकाधिक कथायें एक साथ हैं; किन्तु इनकी सूची में निर्मला को नहीं गिनाया। निर्मला की कहानी इतनी सुप्रथित है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि उसी के ताने-जाने के श्रन्दर दूपरी कहानियाँ मौजूद हैं। जो कुछ भी हो, डाक्टर दिनहा और सुधा की कहानी पृष्ठभूमि में रहते हुये भी उससे सब तरह से श्रच्छी तरह विवाहिता नारी की समस्या इमारे सन्मुख श्राती है। निर्मला की तो शादी दोहेजा के साथ हुई थी, उसके पति की पहली शादी के कई पुत्र मौजूद थे, किन्तु सुधा की बात तो ऐसी नहीं थो। उसकी शादी वही श्रच्छी जगह हुई थी। वह पति की पहली स्त्री थी। पति को धन जन यीवन किसी बात का श्रभाव नहीं था; किर क्यों उसके जीवन में

वह ट्रेजडी हुई जो किसी प्रकार निर्मला के जीवन की ट्रेजडी से शायह-कम नहीं कही जा सकती। श्रवश्य दोनों ट्रेजिडियों में फर्क यह है कि एक में ट्रेजडी एक ही चोट में हो जाती है, दूसरे चेत्र में ट्रेजडी घीरे-घीरे होती है। सुधा का पति क्यों ऐसी परिस्थिति में पड़ता है, जिससे उसका अवसानं आत्महत्या से होता है ? क्यां इसमें हमारे सोचने के लिए कोई बात नहीं है ? क्या इससे यह ज्ञात-नहीं होता कि सुघा श्रीर डाक्टर साहवं का प्रेम बालू की नींव पर स्थित था, श्रीर वह केवल ऊपर से मृग मरीचिका की तरह सरस। हमारा काम यह नहीं है, न इस छोटे से दायरे में इमारे लिए यह सम्भव ही है कि इम इस पर कुछ रोशनी डालें कि इस समस्या का रूप क्या है, श्रीर उसका समाधान क्या है। संदोप में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इमारे समाज में विवाह कमोवेश एक ढकोसला है, मन के मेल के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। रुपये की थैलियाँ गिनी जाती हैं, श्रौर विवाह का निर्ण्य थैलियों की गिनती से होता है। ऐसी हालत में थैलियों की वास्तविकता तो सत्य हो जाती है, उसमें कोई धोला नहीं होता, हर एक रुपया बचा कर लिया जाता है, किन्तु विवाह कैसा हुआ, इसका कुछ पता नहीं चलता। अवश्य मन के मेल से जो विवाह होंगे, वे इमेशा विवाहितों के श्रामरण काल तक के लिए सफल होंगे, ऐसी गारन्टी यहाँ नहीं दी जा रही है। यदि बाद को असफल जात हुई तो उसके लिए तलाक हो सकता है, कम से कम होना चाहिये। श्रीर भी बाते हैं, जिनकी गहराई में यहाँ जाना श्रनुचित होंगा।

मुंशीजी जब निर्मला को शादी कर लाये, श्रीर थोड़े ही दिन में समक गये कि उन्होंने शादी करके गलती की, तो यहाँ पर तलाक ही जाना चाहिये था, जीवन श्राखिर क्या है १ प्रयोगो का समूह है। यदि किसी कारण से एक गलती हुई, तो दूसरा प्रयोग होना चाहिये। किन्छ हिन्दू समाज में इसकी गुझाइश कहाँ १ नतीजा यह है कि एक के बाद एक ट्रेजडी निर्मला के — ग्रीर केवल निर्मला ही के क्यों मुंशीजी के जीवन में भी ट्रेजडियाँ होती जाती हैं। वेचारी निर्मला को इन सब बातों का ग्राप्यश मिलता है, यद्यपि उसका दोष कुछ भी नहीं है, वह तो घटनाचकों के हाथों में एक खिलौना-सी हो रही है। यह सोचने की बात है कि निर्मला को यह सारा ग्राप्यश क्यो मिलता है, वह तो वेचारी ग्राप्नी शादी के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। प्रेमचन्द ने निर्मला के जीवन में समाज के निष्पेषक दवाव को बहुन स्पष्ट कर दिया है। समरण रहे कुछ ऐसी ही परिस्थित में सेवासदन की सुमन ने दूसरा समाधान किया था।

टेकनिक की दृष्टि से इस पुस्तक में खोजने पर कुछ त्रुटियाँ मिल उनका । द्वितीय परिच्छेद में ये वाक्य त्राते हैं— पर यह कौन जानता था कि वह सारी लीला विधि के हाथो रची जा रही है। जीवन रंग-शाला का यह निर्देय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर वैठा हुआ। श्रपनी जटिल कर कीड़ा दिखा रहा है। यह कीन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप प्रहण करने वाला है।' यह उस समय का वर्णन है जब उदयभानुलाल गंगा में डूबने का स्वांग रचने जा रहे ये। वर्णन कुछ प्राचीनता दोषपुष्ट है। इसी के वाद प्रकृति वर्णन दो हैं--'निशा ने इन्दु को परास्त करके अपना साम्राक्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाये पड़ी थीं, श्रीर कुवृत्तियाँ निजय गर्भ से इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जन्तु शिकार की लोज में फिर रहे थे, श्रौर नगरों में नर पिशाच गलियों में महराते फिरते थे।" एक श्राद्यनिक उपन्यास में इस प्रकार के वर्णन से सौन्दर्य की कोई वृद्धि नहीं होती।

नहाँ यह दिखलाया गया है कि रंगीली बाई पहले तो पुत्र की शादी बिल्कुल निर्मला से नहीं करना चाहती थी, किन्तु ज्योंही वह कल्याणी का पत्र पढ़ती है त्योंही वह बदल जाती है, उस स्थान पर यह नहीं ज्ञात होता कि आखिर उस पत्र में कौन-सी ऐसी बात थी जिससे उसके मत में यह एकाएक परिवर्तन हुआ। यहाँ यह स्पष्ट कर देना चा हिये था कि किन कारणों से यह एकाएक परिवर्तन हुआ।

मंशाराम की मृत्युं के समय जब वह निर्मला के चर्णों में गिर पड़ता हैं तो उसे उठांया गंया या नहीं उठाया गया, यह बिना बतायें ही लेखक यह दिखलांते हैं कि किस प्रकार मुंशीजी परचाचापप्रस्त हैं, श्रीर मुंशीजी श्रीर निर्मला में इसी श्राशय की बातचीत होने लंगती है। श्रवश्य उपन्यासकार का यह कर्च न्य नहीं है कि वह सभी छोटी घटनाश्रों का वर्णन ही कर दें, बहुत कुछ पाठक की कल्पना शांक पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु यहाँ पर एक छोटे से वाक्य में बदि मंशाराम को उठाने की बात लिख दी जाती, तभी मुंशीजी श्रीर निर्मला की बातचीत की पृष्टभूमि स्पष्ट हो पाती।

इस प्रकार की छोटी त्रुटियों के बावजूद निर्मला निर्मातित निष्पेषित पददिलत नारी का एक बहुत सुन्दर चित्र है। 'निर्माता' यों तो देखने में दहेज की कुप्रथा को केन्द्र कर चलता है, किन्तु स्मरण रहे कि आखिरी विश्लेषणा में इसकी आधारगत समस्या सामाजिक विषमता है। हमारे समाज में विवाह ऐसी घटना—जिसमें स्त्री-पुरूष के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं होनी चाहिये, आर्थिक अवस्था ही सब कुछ है। निर्मला की यही समस्या है। यह समस्ता गलत होगा कि प्रेमचन्द ने इस पुस्तक में पहली स्त्री से सन्तान रहते हुये दूसरी स्त्री अहण करने की निन्दा की है। कर्मभूमि में प्रेमचन्द दिखाते हैं कि सौतेली माँ हर हालत में खराब नहीं होती। भले ही इसमें लम्बे-लम्बे खच्छेदार माष्या न हों, भले ही इसमें कथानक दीर्घ न हो, किन्तु मध्यविच तथा उ चवर्ग की विवाहोपजीवी नारी की समस्या इस उपन्यास में जितनी रपा हुई है, प्रेमचन्द के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुई है।

## कर्मभूमि

लाला समरकान्त कांशी के अत्यन्त मात्रहारं व्यक्ति हैं। इनके पीता केवल एक कोपड़ी छोड़ कर मरे थे, किन्तु उन्होंने अपनी चतुरता श्रर्यात् व्यापारी दक्ता तथा श्रपराघों से लांखों की सम्पत्ति जमा कर न्ती थीं। श्रमरकान्त उन्हीं के पुत्र हैं, किन्तु निता की उन पर मेहरवानी इतनी कंम रहती है कि स्कृत की फीस तक ठीक समय पर श्रेदा नहीं हो पाती, श्रीर श्रमरकान्त के मित्र तथा सहराठी संतीम श्रवसर उनकी 'फींस श्रदा कर देते हैं। श्रमरकान्त की माँ मर चुकी है। पत्नी वियोग के बाद समरकान्त ने दूसरी शादों की थी, श्रीर इसी दूसरी पतनी से नैना नामक एक लड़की मी उल्पन्न हुई थी। नैना और अमरकान्त में बहुत सद्भाव था। समरकान्त की दूसरी पत्नी का भी देहान्त हो चुका था। श्रमरकान्त देह का दुर्वल श्रीर बुद्धि का मन्द था। दस साल पढ़ते हो गये थे, श्रीर श्रमी क्यों-त्यों करके श्राठवें में पहुंचा था, किन्तु जब लालाजी ने देखा कि घर सूना है, तो उसकी शादी कर दी। श्रमर--कान्त के लिए एक ऐसी दुलहिन मिली, जिसको उत्तराधिकार सूत्र में न्बंदी जायदाद मिलने वाली थी, फिर लालाजी इस शादी में जलदी क्यों न करते।

श्रमरकान्त को चरखा चलाने का चरका था, किन्तु समरकान्त को चरखा फूटी श्राँखो न भाता था। वह श्रक्सर जलसों में भी जाया करता था। श्रक्सर हर तरफ से चरखा चलाने श्रौर जलसों में जाने पर कटाच होता, इसका परिशाम यह हुग्रा कि श्रमरकान्त ने यह दिखा देना चाहा कि पढ़ने में भी वह पीछे नहीं है, श्रौर मैट्रिकुलेशन की परीचा में प्रान्त में सर्वप्रथम श्राया। श्रमरकान्त की स्त्री सुखदा यह चाहती थी कि उसका पति श्रौर रईसों के लहकों की तरह कमाने-चमाने की श्रोर ध्यान दे, श्रौर चरखे श्रादिं की 'जते छोड़ दे। वह चाहती कि अमरकान्त जाकर दूकान में अपने पिता के घन्धे में हाथ बटावें।

श्रमरकान्त की साम रेग्रुका बहुत ही बुद्धिमती तेजस्विनी साथ ही रईस तबीयत की स्त्री थी। कुछ दिनों से रेशुका त्राकर काशी में गंगा किनारे एक अञ्छा-सां मकान लेकर रहने लगी। रेग्रुका का विशेषकर यह उद्देश्य था कि दामाद ऋौर वेटी के सम्बन्ध को घनिष्ठ बनाया जाय, क्योंकि इन दिनों उन्हें बरावर शंका हो रही थी कि इन दोनों में श्राच्छी तरह पटती नहीं है। जब से रेग़ुका काशी श्राई है तब से श्रमरकान्त श्रवसर श्रवकाश का समय वहीं पर जाकर विताता है। वहाँ रेग्रुका उसकी खूब त्रावभगत करती है, किन्तु त्रमरकान्त् का 🕔 असली चस्का गरीबों की भलाई करने में तथा उनकी अवस्था की जाँच करने में है। कभी वह अपने मित्र सलीम तथा डाक्टर शान्ति कुमार के साथ गाँव की स्रोर निकल जाता, स्रौर वहाँ गरीब किसानों ' से बातें करता । एक बार इसी प्रकार वह अपनी टोली के साथ एक गाँव में पहुँचा, तो देखा एक वृद्ध के नीचे दस-बारह स्त्री-पुरुष सशंकित भाव से दबके हुये खड़े हुये हैं। सबके सब सामनेवाले श्ररहर की खेत की श्रोर ताक रहे थे, श्रीर श्रापस में कानाफूसी में बात करते जाते थे। श्रमरकान्त की मंडली को कुत्इल हुआ। सामने दो गोरे भी खड़े थे। श्रचानक श्ररहर के खेत की श्रोर से किसी श्रौरत का चीत्कार सुनाई पड़ा । छात्रमंडली त्रागे बढ़ी तो गोरे सैनिक ने छड़ी दिलाई। श्रव तो छात्रगण उसके ऊपर पिल पड़े, श्रौर उसको गिरा लिया। इतने में तीसरा गोरा अरहर के खेत से निकल श्राया, श्रीर उसने रिवाल्वर दाग दिया। शान्तिकुमार गिर पड़े। देहातियों को जोश श्रा गया डंडे लेकर गोरों पर पिल पड़े। गोरे काबू में श्रा गये। संलीम ने इस अवसर पर बहुत साइस दिखलाया। गोरों पर काबू पाने के बाद उसने मज़दूरों को भी खूब फटकारा कि तुम लोगों से यह न हुआ कि

एक ली की रचा करते । सलीम ने इस अवसर पर जो सोचा वह मी-अपनी एक विशेषता रखता है । उसने सोचा—'इन टके के सैनिकों? की इतनी हिम्मत क्यों हुई ? वो गोरे सिपाही इंगलैंड के निम्नतम श्रेणी के मनुष्य होते हैं । इनको इतना साइस कैसे हुआ ।'इसीलिए कि भारत-पराधीन है । ये लोग जानते हैं कि यहाँ के लोगों पर उनका आतंक-आया हुआं है, जो वह अनर्थ चाहें करें । कोई चूं नहीं कर सकता । यह आतंक दूर करना होगा । इस पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा ।' इस जंजीर को तोड़ने के लिए तरह-तरह के मन्ध्वे बाँचे गये ।

श्रव तो श्रमरकान्त इधर-उधर श्रौर भी व्याख्यान देकर फिरने लगा। मुखदा को लड़का होने वाला है, श्रीर उसने यह जोर डालना शुरू किया कि अमरकान्त व्याख्यान जलसों आदि से अलग रहे। मुखदा के स्वास्थ्य की गिरी हुई हालत को देखकर अमरकान्त को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह अब इन मंस्कटो में नहीं रहेगा। अब वह ' जलसों में बोलना तो दूर रहा, उनमें शरीक भी नहीं होता था, हॉं ' सामयिक पत्र-पत्रिकात्रों में ऋपने मनोदगारों को प्रकट करके सन्तोष लीभ कर लेता था। वह अब दूकान पर भी यदाकदा बैठ जाया करता था। एक दिन वह इसी प्रकार दूकान पर बैठा था, ऐसे समय काले लाँ नामक एक गुरुडा उसके पास श्राया, श्रीर उसने एक दस तीले का बड़ा जेवर अमरकान्त के हाथ वेचना चाहा। काले खाँ के मुँह से शरान की वू आ रही थी, फिर जिस ढंग से और जितने कम दाम पर वह उस जेवर को वेचने के लिए तैयार था, उससे साफ कलकता था कि यह माल चोरी का है। अमरकान्त ने ऐसे माल को लेने में आपित की, और काले खाँ से कह दिया कि कभी इस प्रकार के माल लेकर यहाँ न श्राना । इससे काले खाँ को ही ताश्रजुन हुआ । उसने कहा-'यह तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो, भइया ! लाला इस नीति-पर चलते, तो श्राज महाजन न होते। हजारों रूपये की चीज तो मैं।

ंही दे गया था। श्रॅंगनू महराज, मिलांरी, हिंगन सभी से लाजा का

श्रमरकान्त को श्रस्यष्ट रूप से यह जात था कि उसके पिता हर - समय ईमानदारी पर नहीं चलते, किन्तु उसे ब्राब मालूम हुआ कि उसके पिता कितनी बेईमानी से धन जोड़ने में समर्थ हुये हैं। एक बार जब श्रमरकान्त दूकाने पर बैठे हुये थे, तो एक बुढ़िया श्राई । पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह बुढ़िया प्रतिमास इस दूकान से पाँच रूपये पाती है, क्यों 'कि उसका पति भी लाला समरकान्त का विश्वस्त नौकर थां। उसको बेवा हुये वंधों हो गये थे, किन्तु लाला समरकान्ते बराबर पाँच रुपये इसको देते जाते थे। श्रमरकान्त दूकान बन्द ही कर रहा था, इसलिए उसने यह सोचा कि बुढ़िया को घर पहुँचा दिया जाय। तदनुसार वह उसे घर पहुँचाने गया, श्रीर वहाँ उसकी पोती सकीना से उसकी जान-पहचान होती है। सकीना की शादी की उम्र हो चुकी है, किन्तु गरीबी के कारण वर नहीं मिलता। इस पहलू पर रोशनी डालती 'हुई बुढ़िया क्रहती है-'.....हालाँकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी-याह में श्रमीर-गरीत्र का ख्याल न होना चाहिये, पर उनके हुक्म को कौन मानता है। नाम के मुसलमान, नाम के हिन्दू रह गये हैं...।' सकीना रूमाल काढ़ा करती थी, बुढ़िया ने यह सोचा कि यदि वह रूमाल ग्रमर-कान्त के यार दोश्त में विक जाया करे तो अच्छा है। अमरकान्त ने दों ध्क रूमाल लिये, श्रीर यह वादा करके चला गया कि वह इन रूमालों के लिए गाहक दूढ़ेगा।

लाला समरकान्त को जब अमरकान्त के मुँह से यह मालूम हुआ कि उसने काले खाँ की लौटा दिया है, तो वे बहुत नाराज हुये। बेटे की मूर्खता पर उन्हें कोचे आ गया। बोले—'तो किर कौन रोजगार करोगे ? कौन रोजगार है, जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो; लेन-विन, सह-बट्टा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, सभी रोजगारों में दावधात

है। जो दावधात समस्ता है, वह नफा उठाता है, जो नहीं समस्ता है, उसका दिवाला पीट जाता है। मुक्ते कोई ऐसा रोजगार बता दो, जिसमें सूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतने बड़े-बड़े हाकिम हैं, बताश्रो कीन घूस नहीं लेता ! एक सीधी-सी नकल लेने जाश्रो तो एक रूपया लग जाता है। बिना तहरीर लिये थानेदार रपट तक नहीं लिखता। कीन वकील है जो सूठे गवाह नहीं बनाता ! लीडरों ही में कीन है जो चन्दे के रुपये में नोच-खसोट न करता हो ! माया पर संसार की रचना हुई है, इससे कोई कैसे बच सकता है !'

इन बातों से अमरकान्त पर कोई असर नहीं हुआ। तब समर-कान्त ने उनसे कक्ष-'तो क्या मजूरी करोगे ?' इस पर भी अमर-कान्त कुछ न बोला तो समरकान्त मुंम्फलाकर नहाँ से चले गये। एक दिन लालाजी अपनी दूकान पर बैठे थे, इतने में दो गोरे

श्रीर एक मेम वहाँ श्राये। मेम ने कोई ज़े वर वेचना चाहा। मोल भाव के बाद लाला ने उस ज़े वर को सस्ते दामों में खरीद लिया। इतने में एकाएक एक मिलारिन श्राई, श्रीर उसने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया। छुरी छाती में चुम गई। गोरे की पस्की में छुरी घुस गई थी। इसके बाद उसने दूसरे गोरे पर भी वार किया, दोनों को चोटें श्राई। दोनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। मेम सहमी हुई खड़ी थी, श्रीर लाला समरकान्त का हाथ पकड़कर घसीट ले जाने की चेहा कर रही थी। थोड़ी देर में पुलिस श्राई, श्रीर उसने उस श्रीरत को गिरफ़्तार किया। मालूम हुश्रा कि इस स्त्री को लोग पगली करके जानते थे। पुलिस वालों के बहुत पूछताछ करने पर 'पगली' ने बताया कि वह हत्यारिनी नहीं है, बोली— श्राज से छः महीने पहले ऐसे ही तीन गोरों ने मेरी श्रावस बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं

गई। किसी को अपना मुँद नहीं दिखाया। मुक्ते दोश नहीं कि मैं कहाँ-

कहाँ फिरी, कैसे रही, क्या-क्या किया। इस कर भी मुक्ते जब होशा आया तब में इन दोनों गोरों को धायल कर चुकी थी। तब युक्ते भालूम इश्रा कि मैंने क्या किया।.....में यह इसलिए नहीं कह रहीं हूं कि नैं फाँसी से डरती हूं। मैं तो भगवान से मनाती हूं कि जितनी जल्दी हो सके मुक्ते संसार से उठा लो। जंब आबरू लुट गई, तो जीकर क्या करूँ गी।' यह वही स्त्री थी जिसके ऊपर गोरों ने अरहर के खेत में बलात्कार किया था। अमरकान्त ने तो यह तय कर लिया था कि वह किसी क्या हो में नहीं पड़ेगा, किन्तु जब सुखदा ने इस 'पगली' की कहानी सुनी तो उसे बहुत जोश आ गर्या, इसके फलस्वरूप अमरकान्त में भी जोश आ गया।

मुकदमा जोरों से लड़ा गया। सुखदा श्रीर रेशुका ने इस मुकदमें में बहुत भाग लिया। सच बात तो यह है कि वे श्रगर इस मामले में न पड़तीं तो इस मुकदमें की इतनी सुन्दर तरीके से पैरवी न हो चकती थी। मुकदमा बहुत श्रागे बढ़ चुका था। वकीलों की बहस भी हो गई। फैसला सुनाना बाकी था। सलीम श्रमर श्रादि मित्रों में यह बातचीत हो रही थी कि यदि जज ने विच्छ फैसला दिया, श्रीर पगली को न छोड़ा, श्रीर उसे फॉंफी की सजा दे दी गई तो उस हालत में क्या किया जायेगा! श्रमर ने कहा—किचलू साहब (जज) को सबक देने की जलरत होगी, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाय कि नौजवान भारत इन्साफ का खून देख कर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बाईकाट कर दिया जाय, उनके महराज को मैं रख लूँगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बचा को पानी भी न मिले। जिघर से निकले, उधर तालियाँ बजे।

स्लीम ने मुस्करा कर कहा—'सोचते-सोचते सोची भी तो वहीं -बिनयों की बात।' स्लीम की योजना यह थी कि काले खाँ को स्वये दिकर किचलू साहब को सबक दिलाया जाय। यह तम रहा कि इस काम में जितने रायों की जलरत हो, उनकी फिक श्रमर करे। श्रमर-कान्त जन यह सन सत्ताह कर घर गये, तो वहाँ देखा कि मुखदा की प्रसन्नेदना उठ चुकी है, श्रम वह पागल की तरह इधर-उधर कहीं दार्र को पुकारने में कहीं श्रीर किसो काम में फिरने लगा, श्रीर पगली की बात बिल्कुल मूल गया।

पगली उर्फ मुन्नी के फैनले का दिन था। श्रमरकान्त के श्रमाय में डाक्टर शान्ति कुमार सब कुछ कर रहे थे। इतने में एक देहाली युवक उनके पास श्राया। जात हुन्ना कि यह मुन्नी का पित है, श्रीर उसकी गोद में जो शिशु है, वह मुन्नी ही का बचा है। युवक ने डाक्टर से यह कहा कि यदि मुन्नी बरी हो जाय तो वह उसके चरण धो-धोकर पिये, श्रीर घर ले जाकर उसकी पूजा करे। माई-बन्द नाक-मों सिकीइंगे, किन्तु उसने कहा कि जब श्राप लोग जैसे बड़े-बड़े श्रादमी मेरे पन्न में हैं, तो मुक्ते विरादरी की परवाह नहीं है। जज ने मुन्नी को बरी कर दिया। डाक्टर ने मुन्नी को यह बताया कि किस प्रकार उसका पित उसे लेने के लिए तैयार है, किन्तु इस बात को सुन कर उसे कुछ खुशी नहीं हुई। उसने कहा—'इन श्रादिमयों से कह दीजिये वे श्रपने-श्राने घर जाये। मुक्ते श्राप स्टेशन पहुंचा दीजिये। "पित श्रीर पुत्र के मोह में पड़कर उनका सर्वनाश न करूँ गी।' सचमुच वह पित के साथ मिलने पर तैयार न हुई, श्रीर न मालूम कहाँ चली गई।

श्रमरकान्त बीच-बीच में पठानिन के घर जाया करता या। एक बार श्रमरकान्त पठानिन के घर पहुँचा, तो उसे किवाड़ा तो खोल दया, किन्तु घर में श्रॅथेरा था। उसे इस पर बहुत श्राश्चर्य हुन्ना। उसने सोचा शायद चिराग में तेल न हो, किन्तु सकीना से पूछने पर शात हुन्ना कि उसके कपड़े गीले हैं, श्रमी साबुन से घोकर उन्हें डाले हैं, इसलिए उसने चिराग बुक्ता रखा है। दूसरे शब्दों में सकीना उस समय नंगी थी, इस कारण चिराग नहीं जलाया गया था। उफ इतनी हाल था कि वे दूघ पीकर रहते थे, क्यों कि वे किसी वाहरी के हाथ का पकाया खाना नहीं खाते थे। एक दिन उन्होंने रोटियाँ पकाई, श्रीर इविस में श्राकर कुछ ज्यादा खा गये। श्रजीर्ण हो गया। दस्त श्रीर ज्वर भी श्रा गये। यह खबर सुनकर सुखदा पहुँची। उसने कुछ समय के लिए वहीं पर रहने का निश्चय किया। उसकी सेवा से ससुर का स्वास्थ्य सुधरने लगा।

यों तो आवेश में आकर मुखदा बालिका ने विद्यालय में नौकरी कर ली थी, किन्तु उसे अमरकान्त का सिर पर खादी लाद कर फेरी करना बहुत खटकता था। उसने पति को मना भी किया, किन्तु अमर ने एक न मुनी। इसलिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था। एक दिन घर जाते समय उसने अमरकान्त को खादी का गट्ठर लिये देख लिया। उसमें मुहल्ले की एक महिला भी मुखदा के साथ थी, मुखदा मानों घरती में गड़ गई। जब पति घर आये तो उसने बहुत बुरा-भला कहा, बोली— 'अब तो संसार में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया। अब तो बकुचा बादना छोड़ दो। तुम्हें शर्म न आती हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी तो बँधी हुई है। तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि यो मुक्ते अपमानित करते फिरो।' अमर बोला—'जिस तरह मेरे मजदूरी करने से तुम्हारा अपमान होता है, उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा अपमान होता है, यह शायद तुम्हें विश्वास न आयेगा।'

इस प्रकार पित श्रीर पत्नी में सद्माव घटता ही गया। कई हफ्तों से श्रमर सकीना के यहाँ नहीं गया था, श्रव वह एक दिन फिर वहाँ पहुँचा। सुखदा से उसे कटु बचन सुनने को मिलते थे, किन्तु सकीना ने कहा—'मुक्ते यकीन न श्राता था कि तुम श्रपने श्रव्वाजान से श्रलग हो गये। फिर यह भी सुना तुम सिर पर खहर लाद कर बेचते हो। मैं तो तुम्हें कभी (सर पर बोक्त लादने न देती। मैं वह गठरी श्रपने सिर पर ख लेती, श्रीर तुम्हारे पीछे-पीछे चलती।' कितने प्यारे मीठे शब्द

थे। बात-बात में श्रमर ने कहा—चलों कहीं छोटी-सी कुटी बना लें, खुदगर्जी की दुनिया से श्रलग मेहनत-मज़दूरी करके जिन्दगी बसर करें, तुम्हारे साथ रह कर फिर मुक्ते किसी चीज़ की श्रारजू नहीं रहेगी। मेरी जान मुहब्बत के लिए तहप रही है, उस मुहब्बत के लिए नहीं, जिसकी जुदाई में भी विसाल है, बल्कि जिसकी विसाल में भी जुदाई है। मैं वह मुहब्बत चाहता हूं जिसमें ख्वाहिश है, लजत है। मैं बोतल की सुर्ख शराब पीना चाहता हूं, शायरों की ख्याली शराब नहीं।

उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए अपनी तरफ खींचा। उसी वक्त द्वार खुला, और पटानिन आई। अमर ने बात बनाना चाहा, किन्ध बुढ़िया ताड़ खुकी थी, और नाराज़ होने लगी। बुढ़िया की फट-कार सुनकर अमर का ऐसा हाल हो गया, मानों उस पर फालिज गिर गया हो। वह सकपका कर वहाँ से निकल गया। बुढ़िया समरकांत के घर के लिए रवाना हो गई। उघर अमरकान्त स्लीम के यहाँ पहुँचे। समरकान्त ने बुढ़िया की सब बातें सुन ली, उसे फटकारा, और सलीम के घर पहुँचे। उन्होंने बेटे से कहा जो हुआ सो हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। समरकान्त ने बहुत समस्ताया, किन्तु अमरकान्त इस बात पर राजी नहीं हुये कि घर लीट चलें। उसने अपने पिता से यह भी पूछा कि अगर सकीना आकर उसकी पत्नी के रूप में उसके घर में रहे, तो उन्हें स्वीकार होगा या नहीं। लाला ने इसका उत्तर ना में दे दिया।

श्रमरकान्त भटकता हुश्रा एक दूर के देहात में जाकर पहुँचा। वह श्रम गाँव में सुवारों का प्रचार करता हुश्रा फिर एहा था। एक गाँव में पहुँचा, यहाँ के चौधरी का नाम गूदड़ था। इसी गाँव में वह पगली मुन्नी भी थी। गाँव वालों से तरह-तरह के वाद-विवाद होते थे, श्रीर श्रमरकान्त उनमें एक पैगम्बर-सा हो रहा था। यह गाँव चमारों का था। प्रश्न यह था कि श्रमर यहाँ क्या काम करे। किसी ने कहा घास

हाल था कि वे दूघ पीकर रहते थे, क्योंकि वे किसी वाहरी के हाथ का पकाया खाना नहीं खाते थे। एक दिन उन्होंने रोटियाँ पकाई, श्रीर हिन में श्राकर कुछ ज्यादा खा गये। श्रजीर्ण हो गया। दस्त श्रीर ज्वर भी श्रा गये। यह खबर सुनकर सुखदा पहुँची। उसने कुछ समय के लिए वहीं पर रहने का निश्चय किया। उसकी सेवा से ससुर का स्वास्थ्य सुधरने लगा।

यों तो त्रावेश में श्राकर मुखदा बालिका ने विद्यालय में नौकरी कर ली थी, किन्तु उसे श्रमरकान्त का खिर पर खादी लाद कर फेरी करना बहुत खटकता था। उसने पित को मना भी किया, किन्तु श्रमर ने एक न सुनी। इस्र लिए उसने कहना सुनना छोड़ दिया था। एक दिन वर जाते समय उसने श्रमरकान्त को खादी का गट्ठर लिये देख लिया। उसमें मुहल्ले की एक महिला भी सुखदा के साथ थी, सुखदा मानों घरती में गड़ गई। जब पित घर श्राये तो उसने बहुत बुरा-मला कहा, बोली—'श्रब तो संसर में परिश्रम का महत्व सिद्ध हो गया। श्रव तो बकुचा बादना छोड़ दो। तुम्हें शर्म न श्राती हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी तो बंधी हुई है। तुम्हें कोई श्रिषकार नहीं कि यों मुक्ते श्रपमानित करते फिरो।' श्रमर बोला—'जिस तरह मेरे मजदूरी करने से तुम्हारा श्रपमान होता है, उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा श्रपमान होता है, उसी तरह तुम्हारे नौकरी करने से मेरा श्रपमान होता है, यह शायद तुम्हें विश्वास न श्रायेगा।'

इस प्रकार पित श्रीर पत्नी में सद्भाव घटता ही गया। कई हफ्तों से श्रमर सकीना के यहाँ नहीं गया था, श्रव वह एक दिन फिर वहाँ पहुँचा। सुखदा से उसे कटु बचन सुनने को मिलते थे, किन्तु सकीना ने कहा—'मुक्ते यकीन न श्राता था कि तुम श्रपने श्रव्याजान से श्रलग हो गये। फिर यह भी सुना तुम सिर पर खदर लाद कर बेचते हो। में तो तुमहें कभी सिर पर बोक्त लादने न देती। मैं वह गठरी श्रपने सिर

थे। बात-बात में श्रमर ने कहा—चलों कहीं छोटी-सी कुटी बना लें,
खुदगर्जी की दुनिया से श्रलग मेहनत-मजंदूरी करके जिन्दगी बसर करें,
तुम्हारे साथ रह कर फिर मुक्ते किसी चीज़ की श्रारजू नहीं रहेगी। मेरी
जान मुहब्बत के लिए तहप रही है, उस मुहब्बत के लिए नहीं, जिसकी
जुंदाई में भी विसाल है, बल्कि जिसकी विसाल में भी जुदाई है। मैं
वह मुहब्बत चाहता हूं जिसमें ख्वाहिश है, लजत है। मैं बोतल की
सुखं शराब पीना चाहता हूं, शायरों की ख्याली शराब नहीं।

उसने सकीना को छाती से लगा लेने के लिए श्रपनी तरफ खींचा। उसी वक्त द्वार खुला, श्रीर पठानिन श्राई। श्रमर ने बात बनाना चाहा, किन्ध बुढ़िया ताड़ चुकी थी, श्रीर नाराज़ होने लगी। बुढ़िया की फट-कार सुनकर श्रमर का ऐसा हाल हो गया, मानों उस पर फालिज गिर गया हो। वह सकपका कर वहाँ से निकल गया। बुढ़िया समरकात के घर के लिए रवाना हो गई। उधर श्रमरकान्त सलीम के यहाँ पहुँचे। समरकान्त ने बुढ़िया की सब बातें सुन ली, उसे फटकारा, श्रीर सलीम के घर पहुँचे। उन्होंने बेटे से कहा जो हुश्रा सो हुश्रा, कोई ऐसी बात नहीं। समरकान्त ने बहुत समकाया, किन्तु श्रमरकान्त इस बात पर राजी नहीं हुये कि घर लीट चलें। उसने श्रपने पिता से यह भी पूछा कि श्रगर सकीना श्राकर उसकी पत्नी के रूप में उसके घर में रहे, तो उन्हें स्वीकार होगा या नहीं। लाला ने इसकी उत्तर ना में दे दिया।

श्रमरकान्त भटकता हुश्रा एक दूर के देहात में जाकर पहुँचा। वह श्रम गाँव में सुघारों का प्रचार करता हुश्रा फिर रहा था। एक गाँव में पहुँचा, यहाँ के चौधरी का नाम गूदड़ था। इसी गाँव में वह पगली मुन्नी भी थी। गाँव वालों से तरह-तरह के वाद-विवाद होते थे, श्रीरं श्रमरकान्त उनमें एक पैगम्बर-सा हो रहा था। यह गाँव चमारों का था। प्रश्न यह था कि श्रमर यहाँ क्या काम करे। किसी ने कहा घास किया करो, किसी ने कहा जाते का काम श्रव्छा है, तिल्लियाँ बनाश्रो, चरसे बनाश्रो, मेहनत करने वाला श्रादमी भूखों नहीं मरता। एक ने कहा खेती कर लो। पयाग ने सूजा चजाते हुये कहा—खेती के कंकर में न पड़ना भैया, चाहे खेत में कुछ हो या न हो, लगान जरूर दो। कभी श्रोला पाला, कभी सूखा, बूड़ा। उस पर कहीं बैल मर गया या खिलिहान में श्राग लग् गई तो सब कुछ स्वाहा। घास सबसे श्रव्छी। न किसी के नौकर न चाकर, न किसी का लेना न देना, सबेरे खुरपी उठाई, श्रीर दोपहर तक लीट श्राये।

काशो बोला—मजुरी मजूरी है, किसानी किसानी है। मजूर लाख हो, तो मजूर ही कहलायेगा। सिरंपर घास लिये चले जा रहे हैं।

पयाग का सूजा चलना बन्द हो गया, मरजाद लेकर चाटो। इधर-उधर से कमाके लास्रो, वह भी खेती में भोंक दो।

बातचीत के दौरान में चौधरी ने अमर से पूछा कि क्या सभी जगह इसी प्रकार नजर नजराने लिये जाते हैं, सभी जगह गरीनों का जह चूसा जाता है। अमर ने कहा हाँ ऐसा सर्वत्र होता है। चौधरी ने सदेह का सहारा लिया—भगवान ने छोटे-बड़े मेद क्यों लगा दिया, इसका मरम समक में नहीं आता। उनके तो सभी लड़के हैं। फिर सब को एक आँख से क्यों नहीं देखता।

पयाग ने शंका समाधान करते हुये कहा—पूरव जन्म का संस्कार है। जिसने जैसे कर्म किये, वैसे फल पा रहा है।

चौधरी ने खंडन किया—यह सब मन को समकाने की बातें हैं बेटा, जिसमें गरीबों को अपनी दशा पर सन्तोष रहे, और अभीरों के रागरंग में किसी तरह की बाधा न पड़े। लोग समकते रहे कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, आदमी का क्या दोष, पर यह कोई न्याय नहीं है कि हमारे बाल-बच्चे तक काम में लगे रहें, और पेट भर भोजन भी न मिले श्रीर एक एक श्रफ्सर की दस-दस हजार की तलब मिले। दस तोड़े रुपये हुये। गदहे से भी न उठे।

श्रमर इन लोगों के मेहमान के रूप में रहने लगा, श्रीर उसने एक पाठशाला खोल दी। श्रमर जब जम गया तो घर से तो नहीं नैना से तथा सकीना से पत्र-व्यवहार करने लगा। उस गाँव में रहते समय श्रमर को एक दिन मालूम हुश्रा कि कहीं पास के गाँव में कोई गाय मरी है, उसकी मांस लेने के लिए सब गाँव वाले वहीं गये हैं, इस बात से श्रमर को बहुत चोट लगी। श्रीर उसने मुन्नी को यह बता दिया कि श्रम वह यहाँ न खा सकता है, न रह ही सकता है। मुन्नी पर इसका श्रसर पड़ा, उसने लोगों को जाकर समकाया, किन्तु जब वे न माने तो चह बीच में घुस कर गाय के पास बैठ गई, श्रीर ललकार कर बोली— श्रव जिसे गड़ासा चलाना हो, 'चलावे। श्रन्त तक मुन्नी की ही वात मानी गई, श्रीर मुद्दी मांस वहीं पर छोड़ दिया गया।

लाला उमरकान्त अपने ठाकुरहारे में कथा करा रहे थे, भीड़ बहुत बड़ी होती थी। एक दिन कथा के समय एक ब्रह्मचारीजी बहुत बिगड़े, मालूम हुआ कि कुछ प्रछूत रोज पीछे की कतार में कथा सुनने आते हैं, आज इसी का पता लग गया था, तभी ब्रह्मचारी जी बिगड़ रहे थे। लाला समरकान्त ने भी ब्रह्मचारीजी का साथ दिया। ब्रह्मचारी ने तो माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहाँ आते थे, रोज सबको छूते थे। इनका छुआ हुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। इससे बढ़ कर अनर्थ क्या हो सकता है! शान्तिकुमार भी वहीं थे। उन्होंने अछूतों का पच लिया, बोते - वाह रे ईश्वर मक्तो क्या कहना है, तुम्हारी मिक्त का। किर अछूतों की ओर मुझ कर बोले — तुम्हें इतनी भी खबर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के मगवान रहते हैं, तुम्हारी इतनी अजाल कि इस भगवान के मन्दिर में कदम रखो। तुम्हारे भगवान कहीं किसी मोपड़े में या पेड़ तले होंगे। यह भगवान रत्नों के आभूष्य

पहनते हैं, मोहनभोग मलाई खाते हैं। चीथड़े पहनने वाले, श्रीर चवेना चबाने वालों की सूरत तक नहीं देखना चाहते। इस बीच में श्रद्धतों पर जूते लाठी पड़ चुकी थी।

श्रव तो मन्दिर प्रवेश श्रान्दोलन शुरू हो गया। एक तरफ शान्त-, कुमार के नेतृत्व में श्रछूत एकत्रित हो रहे थे, दूसरी तरफ ब्रह्मचारी जी कई पुजारियों श्रीर पंडों के साथ द्वार पर लाठियाँ लिये खड़े थे। समरकान्त ब्रह्मचारी के पद्म में थे, किन्तु नैना ब्रह्मचारी पर दृष्ट थी, उसे डाटतो हुई बोलना चाहती थी कि श्राधी रात तक इसी मन्दिर में जुश्रा खेलते हो, पैसे-पैसे पर ईमान बेचते हो, सूठी गवाहियाँ देते हो, द्वार-द्वार मील माँगते हो, तुम्हारे तो स्पर्श से ही देवता को कलंक लगता है।

मन्दिर प्रवेश में कगड़ा हो गया। श्रद्धत तथा उनके नेता मार खा गये। शान्तिकुमार चोट खाकर गिर पड़े थे। ग्रगली बार तो गोलियाँ भी चल गई। सुखदा को भी जोश श्रा गया, श्रीर वह भागती हुई भीड़ के सामने जाकर डंट गई, श्रौर उनसे बोली—भाइयों, बहिनो, भागो मत । तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुरजी तुमसे पसन होंगे। भीड़ मन्दिर की ख्रोर बढ़ी। फिर बन्दूकें छूटीं, फिर कुछ लोग गिरे। भीषण दृश्य था। लोग फिर भी आगे बढ़े। मगर यह क्या ? पुलिस के जवान क्यों संगीनें उतार रहे हैं। थोड़ी देर में पुलिसवाले वहाँ से चले गये। लाजा समरकान्त सुखदा के समीप श्राकर ऊच स्वर में बोले—'मन्दिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन कर सकता है, किसी के लिए रोक-टोक नहीं है।' इधर तो मन्दिर खुल गया, उघर अर्थियों को श्मशान में पहुँचाया गया, इघर गंगा के तट पर चितायें जल रही थीं, उत्रर मन्दिर इस उत्सव के श्रानन्द में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था। मानो वीरों की श्रात्मार्ये चमक रही हों।

शान्तिकुमार अरूपताल में बहुत दिनों तक पड़े रहे। उनको देखने के लिए नैना रोज जाया करती। सुखदा मी कमी-कमी चली जाती थी। उधर सलीम आई॰ सी॰ एस॰ की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने छोटे से लेकर बड़े इम्तिहान तक सभी को अपनी बुद्धि से पार किया था। अमर के पास से सलीम के नाम एक खत आया था, उसमें कुछ इस किस्म की बात लिखी हुई थी कि मिशनरी बनना चाहिये। सलीम शान्तिकुमार से मिलने आया हुआ था, और उसी का जिक करते हुये कह रहा था कि मिशनरी होने का मतलब तो वह यह समसता है कि खैरात पर बसर हो। डाक्टर साहब ने इसके उत्तर में कहा—जिन्दगी का खैरात पर बसर होना, इससे कही अच्छा है कि वह जब पर बसर हो। गवन मेन्ट तो कोई जरूरी चीज नहीं, पढ़े-लिखे आदिमयों ने गरीबों को दबाये रखने के लिए एक संगठन बना लिया है, उसी का नाम गवन मेन्ट है। गरीब और अमीर का फर्क मिटा दो, और गवन मेन्ट का खात्मा हो जाता है।

सलीम परीचा में पास हो गया। कायदे के मुताबिक उसे दो साल के लिए इंगलैंड जाना चाहिये था, किन्तु उसने कुछ ऐसा पैतरा किया कि इस मजबूरी से भी बरी हो गया। सलीम को हाकिम बना कर उस हल्के का चार्ज दिया गया जहाँ अमरकान्त पहले ही से मौजूद थे। अब वह पहले की तरह से मन से आवारा नहीं था। बात यह है उसके दिल पर सकीना का सिका जम चुका था, और वह चाहता था कि इस ज्योति से वह अपने जीवन को आलोकित कर सके।

नैना का भी विवाह हो गया। शहर के प्रसिद्ध रईस सेठ घनीराम के पुत्र मनीराम से उसकी शादी हुई। सुखदा का जीवन पलट चुका था, श्रीर श्रव वह दिन-रात सेवाकार्य में एक करने लगी थी। इन्हीं लोगों के उत्साह से एक सेवाश्रम खुला था। इसमें वह काम करती थी। श्रव उसकी तथा शान्तिकुमार को एक नई धुन यह सवार हुई कि गरीनों के लिए सस्ते मकानों का प्रबन्ध किया जाय, मगर यह काम चन्दे का नहीं बलिक म्युनिसिपिलटी के ही हाथों में होना चाहिये। हाफिज हलीम (सलीम के विता ) म्युनिसिपिलटी के प्रधान तथा लाला घनीराम उप-प्रधान थे। यह प्रश्न म्युनिसिपिलटी के प्रधान के सामने आया, किन्तु प्रस्ताव पाँच वोटों से गिर गया। इसके विरद श्रान्दोलन जारी रहा, श्रौर म्युनिसिपिलटी पर दन्नाव डाला जाने लगा कि वह इस काम को उठा ले, किन्तु म्य्निसिपिलटी के मेम्बरों में से श्रिधिकांश खुद ही मकान वाले थे, श्रीर गरीन किरायेदारों की लूट-खसोट पर उनकी रईसी निर्भर थी, इसलिए वे इसका विरोध करते रहे। सुखदा आदि ने म्युनिसिपल बोर्ड के विरुद्ध इड़ताल करने की सोची, किन्तु इधर-उधर पूछताछ की तो लोगों को इड़ताल का विरोधी पाया। फिर भी कुछ कोशिश करने पर मेहतरों, इक्के-गाड़ी वालों, दूकानदारों की इड़ताल शुरू हुई। जब इड़ताल कुछ स्थायी हो गई तब पुलिसवालों ने सुखदा को गिरफ़्तार करने का विचार किया। समरकान्त ने आकर सुखदा को खबर दी कि उसकी गिरफ्रंतारी होने वाली है।

मुखदा शान्तभाव से बोली—'जिस समाज का श्राघार ही श्रन्याय पर हो, उसकी सरकार के पास दमन के सिवाय और क्या दवा हो सकती है।....' फिर और उत्ते जित होकर बोली—'मुक्ते गिरफ्तार कर लें, उन लाखों गरीबों को कहाँ ले जायेंगे, जिनकी श्राहें श्रासमान तक पहुंच रही है। यही श्राहें एक दिन किसी ज्वालामुखी की भाँति फटकर सारे समाज के साथ सरकार को भी विध्वंस कर देंगी।' लाला समरकान्त ने उसे बहुत कहा कि जमानतः करवा ले, किन्तु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। सुखदा जेल चली गई।

श्रमरकान्त को ज्योंही मालूम हुआ कि सलीम श्रपने यहाँ का श्रपसर होकर श्राया है त्योंही वह उससे मिलने गया। बातचीत में उसे

-जात हुआ कि सलीम इस समय सकीना पर जान दें रहा है। इस खनर ने श्रमरकान्त को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह फिर से सब बातों को सीचे, किन्तु वहाँ अधिक सीचने का समय नहीं था। इस इलाके की समस्यायें उसे समाधान के लिए अपनी श्रोर निमंत्रंख दे रही थी। इस इलाके के लमीन्दार एक महन्त जो थे। कारकुन श्रीर मुख्तार उन्हीं के चेले चापड़ ये। इसिलए लगान बराबर वस्त होता था। ठाकुरद्वारे में कोई न कोई उत्सव होता ही रहता था। 'किसानों का यह हाल था कि वेचारे एक तो गरीब, ऋग के बोम से लदे हुये, दूसरे मूर्खं, न कायदा जानते थे न कानून। महन्त जी जितना चाहें इजाफा करें, जब चाहे बेदलल करें, किसी में बोलने का साहस -न था। श्रक्षर खेतों का लगान इतना बढ़ गया था कि सारी उपज त्तगान के बराबर भी न पहुँचती थी, किन्तु लोग भाग्य को रोकर..... खेत जोतते जाते थे। करें क्या ! कितनों ही ने जाकर शहर में नौकरी कर ली थी। कितने ही मजदूरी करने लगे थे। फिर भी श्रमामियों की कमी न थी। कुषि-प्रधान देश में खेती केवल जीविका का ही साधन नहीं - है, सम्मान की वस्तु भी है। ग्रहस्य कहलाना गर्व की बात है, किसान न्यहस्थी में ग्रपना सर्वस्व खोकर विदेशं जाता है, वहाँ से धन कमाकर श्राता है, श्रीर फिर गृहस्थी करता है। मान प्रतिष्ठा का मोह श्रीरों की भाँति उसे भी घेरे रहता है। वह ग्रहस्थ रह कर जीना श्रीर ग्रहस्थी ही में मरना चाहता है। उनका बाल-बाल कर्ज से बँधा हो, लेकिन द्वार पर दो-चार वैल गाँथ कर वह अपने को धन्य सममता है। उसे साल में ३२० दिन त्राचे पेट खाकर रहना पड़े, पुत्राल में घुछ कर रातें काटनी पड़े, बेश्वी से जीना छीर बेकसी से मरना पड़े, कोई चिन्ता नहीं, वह च्यहस्य तो है। यह गर्न उसकी सारी दुर्गति की पुरौती कर देता है। लेकिन इस साल किसानों का बहुत ही बुरा हाल हुआ। विकट समस्या यी। एक दिन गंगा तट पर इसी समस्या पर विचार करने के लिए

एक पंचायत हुई। इलाके के सब स्त्री-पुरुष जमा हुए। उस समा में दो तरह के विचार आए। एक तरह के विचार ने फीरन कुछ कर दिखाने की सलाह दी। अमरकान्त ने इसका विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि समा बिना कुछ निश्चय किये मंग हो गई। अमर ने सोचा कि जाकर महन्त से बातचीत करें। महन्त को सब खबर थी। उसने मामलों को टालने के लिए कह दिया कि 'मैं इस फसल की बस्ली रोक देता, मुक्ते पहले खबर क्यों न की। मैं इस विषय में बहुत जल्द सरकार से पत्र-व्यवहार करूँ गा।'

श्रमर सममौते की उम्मीद कर रहे थे, श्रौर इधर गरभ दल के नेता स्वामी जी यह रट लगाये हुये थे कि यह सब महन्त का घोला है, कुछ होना हवाना नहीं है। दिन गुजरने लगे, और स्वामी जी सब्चे सानित होने लगे, क्योंकि आधी छूट का कोई हुक्म नंहीं आया। श्रन्त में श्रमरकान्त भी इसी नतीजे पर श्राये कि लगान देना बन्द करने के श्रितिरिक्त कोई चारा नहीं है। श्रव श्रमर के व्याख्यानों में लगानवन्दी की बात रहती थी। जिला के हाकिम मिस्टर गर्जनबी ने सलीम को हुक्म दिया कि वह जाकर अमरकान्त को गिरफ्तार करे। इस श्रवसर पर मिस्टर गजनबी श्रीर सलीम में जो बातचीत हुई, उसमें मिस्टर गजनबी ने पुलिस के सम्बन्ध में मन्तव्य करते हुये कहा- 'ग्रगर सरकार पुलिस को सुधार सके तो स्वराज्य की माँग ५० साल के लिए टल सकती है। श्राज कोई शरीफ श्रादमी पुलिस से सरोकार नहीं रखना चाहता। थानी को बदमाशों का श्राड्डा समक्त कर उधर से मुँह फेर लेता है। यह सींगा इस राज का कलंक है...।' उन्होंने यह मी कहा — 'फौज का खर्च श्राधा कर दिया जाय तो किसानों का लगान बड़ी श्रासानी से श्रासा हो सकता है। मुक्ते श्रगरः स्वराज्य से कोई लौफ़ है तो यह है कि मुसलमानों की हालत कहीं श्रीर खराब न हो जाय। गलत तवारीखें पढ़-पढ़ कर दोनों फिरके एक दूसरे के दुशमन कर्मभूमि ]

हो गये हैं, श्रीर मुमिकन नहीं कि हिन्दू मौका पाकर मुसलमानों से फर्जी श्रदावतों का बदला न लें।...मजहब का दौर तो खतम हो रहा है, बल्कि यों कहो कि खतम हो गया। सिर्फ हिन्दुस्तान में उसमें कुछ कुछ जान बाकी है। यह तो दौलत का जमाना है। श्रव कौम श्रमोर श्रीर गरीब, जायदादवाले श्रीर मरभूखे श्रपनी-श्रपनी जमायते बनायेंगे। इनमें कहीं ज्यादा खूरेजी होगी, कहीं ज्यादा तंगदिली होगी। श्राखर एक दो सदी के बाद एक सल्तनत हो जायेगी। सबका एक कानून, एक निजाम होगा। कौम के खादिम कौम पर हुकूमत करेंगे। मजहब शख्सी चीज होगी। न कोई राजा होगा, न कोई प्रजा।'

श्रमर गिरफ्तार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के समय दंगा होते-होते बचा। जब लाला समरकान्त को अपने लड़के के जेल में मेज दिये जाने की बात ज्ञात हुई तो वे उस इलाके में पहुँचे जहाँ श्रमरकान्त रहते थे। वे एक दिन कुछ किसानों के साथ जाँच करते हुये धूम रहे थे कि किसानों का क्या हाल है। सामने से पाँच सवार श्राते दिखाई दिये। लाला समरकान्त के साथ के एक किसान ने एक पत्थर उठाकर एक सवार पर निशाना मारा। उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। सवारो ने समरकान्त को घेर लिया, श्रीर एक ने इन्टर निकाल कर ऊपर उठाया ही था कि एकाएक चौंक पड़ा, श्रीर बोला—'श्ररे! श्राप हैं सेठजी, श्राप यहाँ कहाँ ?

सेठजी ने सलीम को पहचान कर—हाँ हाँ चला दो, इन्टर कर क्यों गये ? श्रपनी कारगुजारी दिखाने का ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। हाकिम होकर श्रगर गरीबों पर इन्टर न चलाये तो हाकिमी किस काम की।

सलीम लिजत हो गया । फिर दोनों में वातचीत होने लगी । लाला--जी ने उसे सममाया कि अगर किसानों के साथ नरमी से काम लिया जाय तो काम अधिक निकल सकता है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह "कहा कि आँख मूंद कर हुक्म मानने से काम न चलेगा, बिल्क वह जिस बात को वाज़िब समकता है उसकी रिपोर्ट निडर होकर सरकार से करे। अभी सलीम का हृद्य इतना काला न हुआ था कि उस पर कोई रंग न चढ़ता। इस बीच में किसानों पर बहुत मार-पीट हो चुकी थी, और कुछ किसानों के घरों में आग भी लगा दी गई थी।

श्रमर जिस जेल में था, उसी में कालेलाँ भी था। कालेलाँ ने किसी चोरी के मामले में सजा पाई थी। वह असर की ही चक्की नहीं बहुत से कैदियों का काम करा देता था। एक दिन चक्की पीस कर चह नमाज पढ़ रहा था। उसी वक्त जेलर साहब चार बार्डरों के साथ श्राटा तुलवाने श्रा पहुँचे। कैदियों ने श्रपना-श्रपना श्राटा बोरियों में -भरा श्रौर तराजू के पास श्राकर खड़े हो गये। श्राटा तुलने लगा। जेलर ने अमर से पूछा- 'तुम्हारा साथी कहाँ गया !' अमर ने -बतलाया--नमाज पढ़ रहा है। अमर ने सममाया कि आटा हम तीला देते हैं, किन्तु जेलर राजी न हुआ, उसने समीप जाकर अपनी छड़ी उसकी पीठ में चुभाते हुये कहा- 'बहरा हो गया है क्या ने ! 'शामत तो नहीं त्रा गई ?' कालेखाँ नमाज पढ़ने में मत्र था। पीछे फिरकर भी न देखा। जेलर ने मालाकर लात जमाई। कालेखाँ सिजदे के लिए क्किना हुन्ना था। त्रींचे मुँह गिर पड़ा। पर तुरन्त्र -सम्हल कर फिर सिजदे में क्किक गया....। श्रव तो चारों तरफ से उस पर ठोकरें पड़ने लगी। हाँ प्रत्येक श्राघात पर उस मुँह से 'श्रह्ण हो श्रकबर' की दिल हिला देनेवाली सदा निकल जाती थो ..। काले -खाँ के सिर से रुधिर बहने लगा। कालेखाँ वहीं पर मारते मारते गरी दिया गया। आगे दिन कालेखाँ ने जीवन लीला समाप्त कर दी !

लाला समरकान्त के चले जाने के बाद सलीम ने हर एक गाँव का दौरा करके श्रसामियों की श्रार्थिक दशा की जाँच करनी शुरू की । श्रव उसे मालूम हुआ उनकी दशा उससे कहीं हीन है जितनी वह समके बैठी थी। पैदावार का मूल लागत श्रीर लगान से कहीं कम था। खाने कपड़े की गुझाइश नहीं थी,...सलीम को श्रसामियों से सहानुभूति होती जावी थी। कितना श्रन्याय है कि जो वेचारे रोटियों के मुहताज हैं, जिनके पास तन ढाकने को केवल चिथड़े हों, जो बीमारी में एक पैसे की दवा भी न कर सकते हों, जिनके वरों में दीपक भी न जल ते हों, उनसे पूरा लगान वस्त्ल किया जाय। जब जिन्स महंगी थी तब किसी तरह एक जून रोटियाँ मिल जाती थीं। इस मन्दी में तो उनकी दशा वर्षानातीत हो गई है।...

श्रव सलीम ने किसानों का सच्चा हाल लिखकर एक रिपोर्ट. तैयार की, श्रीर उसे मिस्टर गजनबी के पास मेज दिया। दोनों में बहस होने लगी। गजनबी कहता या-'हमारा काम केवल अफ़सरों की आजा मानना है। उन्होंने लगान वसूल करने की श्राज्ञा दी। इमें लगान वसूल करना चाहिये। प्रजा को कष्ट होता हो तो हो, हमें इससे प्रयोजन नहीं। इमें खुद अपनी आमदनी से टैक्स देने में कष्ट होता है, लेकिन मजबूर होकर देते हैं।' जब सलीम ने यह सुना तो उसने कहा-'हम सरकार के नौकर केवल इसलिए हैं कि प्रजा की सेवा कर सके...।' गजनबी ने बहुत ऊँच-नीच सुकाया, लेकिन सलीम पर कोई श्रसर नहीं हुआ। उसे डंडों से लगान वसूल करना किसी तरह मंजूर नहीं था। श्राखिर गजनबी ने मजबूर होकर उसकी रिपोर्ट ऊपर मेज दी, श्रौर एक ही सप्ताह के श्रन्दर गवन मेन्ट ने उसे पृथक कर दिया। इसके बाद सलीम किसानों में काम करता हुत्रा दिखाई देता है। सलीम की जगह मिस्टर घोष श्राये, वे एक नम्बर जालिम थे। उन्होंने. किसानों से हर तरीके से लगान वसून करना चाहा। किसान उत्ते जित ,हो ग़ये, ती वे बुरी तरह मारे गये, कई को जान से हाथ घोना

पड़ा । सलीम भी एक सब-इन्सपेक्टर श्रीर कई कान्सटेबलों के साथ

एक लारी पर सदर मेज दिया गया। बाद को वह उसी जेल में पहुँचाया

गया जहाँ श्रमरकान्त था। श्रमर ने सलीम से पूछां—तुम तो सरकार के खैरख्वाह नौकर थे, तुम जेल में कैसे श्रा गये ?

सलीम हँसा-तुम्हारे इश्क में।

- 'दादा को किसका इश्क था !'
- -- 'श्रपने बेटे का'
- -- 'श्रौर मुखदा को !'
- 'अपने शौहर का'
- —'श्रीर सकीना को ! श्रीर मुन्नी को ! श्रीर इन सैकडों श्राद-'मियों को जो तरइ-तरह की संख्तियाँ मेल रहे हैं !'

पठानिन तक गिरफ़ार हो चुकी थी। बनारस में ऋजीव हाल था। इथियारबन्द पुलिस का पहरा है। कोई भाषण नहीं दे सकता, कोई जलशा नहीं हो सकता। फिर भी लोगों ने जलशा किया। एक के बाद एक भाषणकर्ता गिरफ्रतार होते जाते थे। डाक्टर शान्तिकुमार भाषया दे रहे थे- 'हमारे धनवानों को किसका बल है १ पुलिस का । इम पुलिस ही से पूछते हैं, अपने कान्स्टेबल भाइयों से हमारा सवाल है कि क्या द्वम भी गरीव नहीं हो !... डाक्टर साहब भी गिर्फ्रतार हो गये । डाक्टर के बाद नैना ने भाषण शुरू किया । उसने फंडा उठा लिया श्रौर बीस-पचीस इजार की भीड़ के साथ म्युनिसिपिलिटी के दफ़्तर की स्रोर रवाना हो गई। उधर म्युनिसिपल बोर्ड में यही प्रश्न छिड़ा हुआ था। टेलीफोन से कमेटी को पता लगा कि इस प्रकार एक श्रपार भीड़ दफ्तर की श्रीर श्रा रही है। डि॰ एस॰ पी॰ ने मेम्बरों से टेलीफोन पर यह पूछा कि फायर किये बगैर जुलूस इटने वाला नहीं है, कमेटी के मेम्बरान यह बतलावें कि क्या वे ऐसी हालत में चाहते हैं कि भीड़ को रोका जाय। इस पर कमेटी में वोट लिया गया। बारइ हाथ पच् में उठे, श्रौर दस विपच्च में, यह तय हुन्ना कि गोली चलाकर भीड़

को रोका जाय। इतने में फिर टेलिफोन आया। हाफिज़जी ने कान'

लगाया—हि, एस पि० ने बताया कि लाला मनीराम ने अपनी बीबी को गोली मार दी। बात यह है कि मिस्टर मनीराम गुस्से में भरे हुये जलूस के सामने गये थे, श्रीर अपनी बोबी को वहाँ से हट जाने के लिए कहा। बीबी अर्थात् नैना ने इन्कार किया। कुछ कहा-सुनी हुई। मनीराम के हाथ में पिस्तील था फीरन स्ट कर दिया।

हाफिज ने मेम्बरों को यह खबर सुनाई तो सारे बोर्ड में सनसनी दौड़ गई। हाफिज ने बोर्ड से यह श्राख्तियार लिया कि वे जाकर जनता से कह दें कि उनकी माग मान ली गई है श्रीर वह जमीन उन्हें दी जायगी। उन्होंने ऐसा ही किया। भीड़ नै ना देवी की जय से गूँज उठी।

श्रीरत जेल की बात है। सकीना, सुखदा, पठाविन, मुन्नी, रेशुका सन वहीं थी। इनकी रिहाई का हुक्म श्रा चुका था। उसी वक्त जनाने वार्ड के द्वार खुले, श्रीर तीन कैदी श्रन्दर दाखिल हुये...श्राज से जनाने जेल की पुताई होंने वाली थी। ये मजदूर श्रीर कोई नहीं श्रमर, श्रीर सलीम थे। श्रमर इन देवियों को देलकर विस्मय भरे गर्व से फूल उठा। उनके सामने वह कितना तुच्छ था, कितना नगएय। सब में बातचीत होने लगी श्रीर एक दूसरे को श्रापबीती सुनाने लगे। श्रमर ने सुखदा से माफी माँगी इतने में सेठ समरकान्त भी श्रा गये। सलीम श्रादि की भी रिहाई का हुसम था। सलीम श्रीर संकीना का विवाह भी तय हो जाता। सब छूटकर घर जाते हैं। सरकार ने यह फैसला किया था कि पाँच आदिमियों की एक कमेटी बनेगी, वह जो कुछ हरिद्वार के उस हलाके के लगान के सम्बन्ध में तय करेगी, वही होगा। इस कमेटी में सलीम श्रीर श्रमरकान्त भी लिए गए थे। बाकी तीन श्राद्मियों को भी यही दो श्रादमी चुनेंगे, इसकी सम्भावना थी। गवर्नर साइव की सजनता और सहदयता की प्रशंसा होती है, लोग कहते हैं कि वे फिजुल ही बदनाम किये जा रहे थे।

X

प्रेमचन्द पर विशेषकर कर्मभूमि पर लिखते हुए, सुप्रसिद समालोचक डाक्टर रामविलासजी लिखते हैं 'उनके (प्रेमचन्द के ) चित्रण में विशेषता यह है कि अन्य रोमान्टिक लेखकों की माँति उन्होंने अपने आवारों को आदर्श रूप में नहीं रखा, न समाज के शिवित न्यक्तियों को उनकी वुलना नितान्त अधम और पातकी ही बतलाया है। ' पता नहीं ये मन्तव्य किस लेखक पर लक्ष्य करके किये गये हैं, किन्तु इस मन्तव्य की सबसे बड़ी दूरे जड़ी यह है कि जिस कर्मभूमि के सिलसिले में उन्होंने ये मन्तव्य किये हैं, उसका नायक अमरकान्त एक Glorified vagabond अर्थात एक यशमंडित आवारे के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शुरू से ही वह हवा में उदता है। उसके कोई निश्चित विचार नहीं हैं, न कोई Moorings या विचारगत बन्धन है। श्रजीब नौजवान है। जब उसके जी में जो आता है, करता है। वह रईस का लड़का श्रीर रईस का दामाद है। खाने-पीने की उसे कोई फिक नहीं है। जैसे रईसों के निगड़े हुए लड़के होते हैं, वह उसी प्रकार है, हाँ उसमें कुछ श्रादर्शवाद का पुट है, किन्तु यह श्रादर्शवाद उसे एक समय तो कालेखाँ द्वारा लाया हुआ चोरी का माल खरीदने से रोकता है, किन्तु दूसरी श्रोर एक सुशीला स्त्री के रहते हुए उसे पटानिन की लड़की सर्कीना से प्रेम करने के लिए मना नहीं करता। संच बात तो यह है कि इसी प्रेम में श्रयफलता के कारण वह घूमता फिरता हुआ एक इलाके में पहुँचता है, वहाँ वह किसानों के आन्दोलनों में भगा लेने लगता है। उसका छात्र-जीवन भी ईसी प्रकार है। वह एक गाँव में धूमने जाता है, वहाँ गोरों को मुन्नी पर बलात्कार करते हुए पाता है, बस उन पर पिल पड़ता है। इसके बाद जब मुनी दो गोरों की -इत्या कर डालती है, तो वह श्रीरों के साथ मिल कर बड़ें जोरों के साथ मुकदमा लड़ता है, किन्तु जब घर में श्राकर देखता है कि लड़का पैदा हुआ है, तो उसके उत्सव भी तैयारी में मुन्नी के विषय में सब भातें.

भूल जाता है। वह नाच के विरुद्ध है, किन्तु श्रपने विचारों के विरुद्ध इस उत्सव के लिए नाच करवाने पर तैयार हो जाता है। वह गंडा तात्रीज में विश्वास नहीं करता, किन्तु वच्चे के गले में बुढ़िया की दी हुई ताबीज बाँधता है। जब मुन्नी छूट जाती है, श्रीर उसके मित्र डाक्टर, शान्तिकुमार का बहुत नाम होता है, तो वह इस बात से हिंपत हो जाता है। कहता है—'जो काम खुद न देखो, वही चौपट हो जाता है। मैं तो इधर फॅस गया, उधर किसी से हतना भी न हो सका कि उस श्रीरत को समक्ताता। मैं होता तो मजाल थी कि वह यों ही चली जाती।...मैंने तो समक्ता डाक्टर साहन श्रीर नीसों ही श्रादमी हैं, मेरे न रहने से ऐसा क्या घी का घड़ा लुढ़क जाता, लेकिन वहाँ किसी को क्या परवाह।' मुन्नी जो छूट गई, उसका सारा श्रेय वह खुद लेने लगा, घर तथा बाहर हर जगह वह इसी प्रकार की डींग मारता है। श्रवश्य वह बाद को किसानों के कमाड़े में जेल जाता है, किन्तु यह भी हवा में बहकर।

इसमें सन्देह नहीं कि श्रमरकान्त एक श्रवारा है, श्रवश्य उसके विनारों तथा कार्यों में राजन तिंक पुट है, यह दूसरी बात है; किन्तु श्रान्तरिक रूप से वह श्रपने श्रावारापन को कभी छोड़ नहीं पाता। उसके श्रावारापन का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसकी सारी देश-भक्ति प्रेम में चोट खा जाने के कारण है। उसके किसान श्रान्दोलन में पड़ जाने का श्रान्तरिक रहस्य यही है। जब उसने देखा कि सकीना से विवाह होना कठिन है, किन्तु उसकी श्रन्तरात्मा का प्रत्येक श्रणु सकीना के लिए, कराह रहा है, उसके लिए सकीना के विना जीना श्रस्मिव है, तब वह घर से माग निकलता है, बस वह परिस्थितियों में पड़ कर (श्रवश्य इसमें उसका पुराना सकान भी काम देता है) राजन तैतिक बल्कि किसान श्रान्दोलन में भाग लेता है। रांची मानसिक चिकत्सालय के सुप्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ वर्कते हिल ने बंगाल के

'श्रातंकवादियों' के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त पेश किया था। कि ये लोग सबके सब ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको श्रपने प्रेम जीवन में प्रत्याख्यान मिला है, किसी प्रकार का घक्का लगा है, या इसी चेत्र में किसी प्रकार से वे तृप्ति से वंचित रहे हैं, इसी के कारण उन लोगों ने क्रान्तिकारी जीवन को श्रपनाया है। इस यहाँ पर इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि यह सिद्धान्त सही या या गलत । सामाजिक शक्तियाँ न मालूम किस-किस वता सकता है। किस-किस मिस से काम निकाल लेती हैं, यह कौन बता सकता है। इसी उपन्यास में सामाजिक शक्तियों के हाथों में व्यक्ति किस प्रकार फार्य करता है, इसके श्रन्य उदाहरण मौजूद हैं। जिस समय सलीम जेल में गया है उस समय श्रमरकान्त के पूछने पर कि वह कैसे जेल में श्राया है, सलीम कहता है—'तुम्हारे इसक में।'

श्रमरकान्त ने पूछा—'दादा को किसका इश्क था !' सलीम—'श्रपने बेटे का !'

- —'सुखदा को १'
- 'श्रपने सौहर का।'
- —'श्रीर सकीना को ! श्रीर मुन्नी को ! श्रीर इन सैकड़ों श्रादिमयों को जो तरइ-तरह की संख्तियाँ फेल रहे हैं !' इत्यादि।

इन थोड़े से वाक्यों में प्रेमचन्द इस महान सामाजिक सत्य को जिसे समझाने के लिए मोटे से मोटे प्रन्थ लिखे गए हैं, उसको स्पष्ट कर दिया। वह यह कि हम भावुकता के चेत्र में चाहे जो भी सोचें और समके, हमारी भावुकता की ब्राइ में समाज की उत्पादन शक्तियाँ काम करती रहती हैं। जब तक कोई विचार इक्के-दुक्के व्यक्तियों तक महदूद रहता है, तब तक इम उसे लामख्याली, जल्पना या भावुकता जो चाहे सो कह लें, किन्तु जब लोगों में भावुकता एक तरह की होती है, या कई तरह की भावुकतात्रों का परिखाम अगर एक तरह के कार्य तथा आचरण में होता है, तब उस कार्य या आचरण को समक्तने के लिए

इक्के-दुक्के व्यक्तियों की भावुकता के विश्लेषण को भन्ने ही वैज्ञानिक हिष्ट से श्रावश्यकता हो, किन्तु उसे सामानिक हिष्ट से ही देखना पड़ेगा। मुली ने, सुखदा ने, श्रमरकान्त ने, सलीम ने, सभी ने किसी न किसी प्रकार की भावुकता से परिचालित होकर किसान या श्रकूत श्रान्दोलन को -श्रर्थात् उस समय के एक न एक प्रगतिशील श्रान्दोलन को अपनाया, इसका क्या कारण है, जब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, तभी इम उस समाज को तथा उसकी गति की ढाल को समक सकेंगे। भावकतायें तो बने हुए माल हैं, उनका कचा माल कहीं श्रीर है। इसलिए यदि वर्क ले 'हिल यह कहते हैं कि कुछ कान्तिकारी ऐसे हैं जो प्रेम जीवन में घका खाकर ही क्रान्तिकारी वने हैं तो इससे न तो क्रान्ति पर ही कोई बट्टा लगता है, श्रीर न उन विशेष व्यक्तियों के क्रान्तिकारित्व पर कोई धव्ना श्राता है। इस प्रकार श्रमरकान्त ने सकीना के प्रेम की जांटलता श्रों का सामना न कर पाकर जो किसान सेवा श्रपनाई, न तो वह न्पर्थ है, श्रौर न उससे उसके चारत्र पर कोई विशेष घब्बा श्राता है। फिर भी इम जो इस बात पर जिह कर रहे हैं कि अमरकान्त एक आवारा है, उसका कारण यह है कि वह जिस समय प्रेम जीवन में घक्का खाकर एकाकी यात्रा में निकल पड़ा था, उस समय उसे बिल्कुल पता नहीं था कि आगे वह कीन-सा जीवन अपनायेगा। इसके श्रतिरिक्त हम उसमें बात-बात पर कई तरह के निम्नमध्यवित्त जनोचित कुसस्कार भी देखते हैं। यों तो वह डींग मारने को तो यह खींग मारता है कि वह अम की मयादा को समस्तता है, घर में श्रपमानित होने पर खादी का गट्ठर लेकर चलता है, किन्तु वह ऐसा केवल श्रपने ऊपर जनर्दस्ती कर, सीनाजोरी कर करता है, यह स्पष्ट है। उसकी स्त्री सुखद्दा तो खैर एक दिन उसे खाटी का गद्दरिसर पर लाद-कर जाते हुए देख लेती हैं, श्रीर श्रामान से उसका माथा नीचा हो जाता है, किन्दु सुलश स्कून में नोकरो करतो है, इन पर उमे स्वय

अपमान का बोध होता है। इस प्रकार अपनी हिंदु ड्यों तंक वह पेटी बुज् आ है। इस उपन्यास का यही व्यक्ति नायक है।

उसके श्रावागपन का खैर श्रकाट्य प्रमागायह है कि उसे श्रपनी रोजी की फिक कभी नहीं होती, हॉ, कुछ दिनों तक वह खादी का गट्ठर लाद-कर फेरी करता है, किन्तु वह कुछ दिनों तक है, श्रीर उससे उसके उस चरित्र में फर्क न आकर बल्क वह और अधिक पुष्ट होता है। उसके लिए वह काम सबसे अस्वामाविक है। वह खादी का गट्ठर लादकर इस प्रकार चलता है जैसे कोई कायर किसी तरह दाँत दबाकर हाथ में पिस्तील ले ले, श्रीर जिस शत्रु को माग्ना चाहता है, उसे ना मारकर घवड़ाइट में किसी श्रीर ही को मार डाले, या उससे निशाना चूक जाय। जो कुछ भी हो, अमरकान्त एक पेटी बुजु आ आवारा है। श्रवश्य चरित्रहीन के सतीशा, श्रीकान्त श्रादि श्रावारा से वह भिन्न है, किन्तु बहुत भिन्न नहीं है। सतीश भी बहुत परोपकारी है, मुफ़्त में दवा-दारू करता है। श्रीकान्त भी जब तब दूसरों, के लिए अपने को होमने के लिए तैयार रहता है। शरतबाबू के सभी आवारा पात्र इसी श्रेणी के हैं। श्रवश्य उनमें से प्येरदावी के श्रतिरिक्त किसी का नायक न ता जेल जाता है, श्रीर न जेल जाने के लिए शायद तैयार ही है। इस दृष्टि से श्रमरकान्त प्रेमचन्द की निराली उपज है, किन्तु जैसा कि इमने देख लिया, इससे पात्र के चरित्र में कोई मौलिक विशेषता नहीं त्राती।

'कर्मभूमि' भी कम से कम दो कथानकों का उपन्यास है। एक तो चमारों के गाँव की कथा है, दूसरी शहर की कथा है। इन दोनों कथाओं को श्रमरकान्त तथा उसके परिवार वालों के द्वारा जोड़ा गया है, किन्तु प्रत्येक पाठक को यह श्रनुभव होता है कि ये कथायें कुछ शिथिल तरीके से जुड़ी हुई हैं। एक कथा को पढ़ते-पढ़ते हम दूसरी कथा को करीन-करीन भूल जाते हैं, श्रीर उन दोनों में कोई श्रावश्यक -सम्बन्ध ज्ञात नहीं होता, ऐसा मालूम होता है कि जैसे लेखक ने इन देनों कथाश्रों को जनरदस्ती जोड़ा है। इडसन ने कथानक की बनावट, के सम्बन्ध में कुछ मन्तन्य किये हैं, जो इस सम्बन्ध में विचार्य हैं। वे 'लिखते हैं 'उपन्यास का कथानक सरल श्रथवा यौगिक (compound) हो सकता है, अर्थात् इसमें केवल एक कथा हो सकती है या एकाधिक कथा हो सकती है, श्रीर एकता के नियम का यह तकाज़ा है कि यौगिक कथानक के हिस्से इस प्रकार संयुक्त हों कि वे मिलकर एक समग्र ज्ञात हों । Vainty Fair के कथानक के निर्माण के सम्बन्ध में इमारा यही कहना है कि इसमें दो कथायें हैं, एक तो अर्मेलिया सेडली की कथा तथा दूसरी वेकी शार्ष की कथा है, श्रीर ये दो कथायें अ इन्ही तरह संयुक्त नहीं हुई हैं। इसी प्रकार Middlemarch, Daniel Deronda तथा आनाकरनिना के सम्बन्ध में यही मन्तब्य किया जा -सकता है। इसके विपरीत Bleak House नामक उग्न्यास में प्रथर समर्धन की कथा, लेडी डेडलाक की पाप की कथा, तथा जारन-इाइस बनाम जारनडाइस वाले मुकदमे की कथा बहुत चतुरता के साथ जोड़ दी गई हैं, इस प्रकार इस उपन्यास में हमें अत्यन्त जिल उपादानों की एकता करके कहानी कहने का एक बहुत अच्छा नमूना मिलता है। श्रन्सर उपन्यासकारगण ऐसा करते हैं कि जब उनके उपन्यास में कई श्रलग-श्रलग उपादान श्राते हैं, तो वे इन कथाश्रो को 'एक दूसरे से बेलेन्स कर देते हैं, या एक कथा के द्वारा दूसरी कथा को स्पष्टतर कर देते हैं। डिकेन्स का यह तरीका था कि वे अपने श्रितनाटक को एक विस्तृत सुखान्त करके खतम कर देते थे, यही उन दिनों रोमान्टिक नाटककारों की योजना थी। Vainty Fair में भी जहाँ दो कथाओं को संयुक्त करने का बहुत कम प्रयन्त दृष्टिगोच् होता है, वहाँ भी उनके नै तिक तथा नारकीय contrast या विरोध की

स्पष्ट करके रखा जाता है। इस प्रकार का नै तिक श्रीर नाटकीय विरोध हमें श्रानाकारनिना की दो कथाश्रों में मिलेगा। 19

इस प्रकार इमने देख लिया कि टालस्टाय श्रीर थैकरे ऐसे लेखको की उत्कृष्टतम रचनात्रों के सम्बन्ध में यह कहा गया है उनकी रचनात्रों के कथानक में परस्पर सम्बद्धता की कमी है। हम इस विषय पर श्रागे श्रीर लिखेंगे, किन्तु यहाँ यह बता दें कि स्वयं प्रेमचन्द भी शायद कर्मभूमि के कथानक की शिथिलता के सम्बन्ध में परिचित थे, उन्होंने जो अपने ४०० पन्ने के उपन्यास को पाँच भागों में बाँटा है, इससे इस सम्बन्ध में उन्की संज्ञानता जाहिर होती है। यहाँ यह भी बता दिया जाय कि इमारे पूर्वोलिलाखित साहित्य विशेषज्ञ इडसनं सब बाती को विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह बात कोई जरूरी नहीं है कि किसी उपन्यास का कथानक सुप्रधित हो, श्रीर उसमें शिथिलता न हो। डिकेन्स की रचनान्नों में Pickwick papers का कथानक बहुत ही शिथिल कथानक युक्त है। डिकेन्स के ग्रन्य उपन्यासी में David Copperfield, Martin Chuzzlewit के कथानक न श्रधिक शिथिल हैं, न श्रधिक सुग्रथित। इसके विपरीत जेन श्रास्टन श्रीर तुर्गनीव के उपन्यास बिल्कुल सुग्रथित है। इन सब बातों की विचार करने के बाद भी इडसन कहते हैं कि 'श्रन्तिम तरीके से एक मुहूर्त के लिए भी यह नहीं मान लिया जा सकता है कि सुप्रथित उपन्यास शिथिल उपन्यास से कला की दृष्टि से उच्चतर सतह पर है, यद्यपि स्काट बराबर अपने पाठकों से इस बात के लिए माफी माँगते रहे कि उनके कथानक शिथिल हैं ..। सच बात तो यह है कि एक वास्तविक रूप से अञ्चा उपन्यास बहुत सम्भव है शिथिल तरीके का ही हो न कि सुप्रथित तरीके का। अवश्य ही इडसन की यह राय मान्य नहीं हो सकती। यह कहना दूसरी बात है कि अक्सर बहुत अब्हे

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>I. S. T. p 142

उन्त्यास श्रीर गुणों के बावजूद सुप्रियत नहीं हो पाये, यह एक तथ्य है, किन्तु यदि उनके श्रीर गुणों के साथ-साथ वे सुप्रियत भी होते तो वे श्रिषक श्रव्छे न होते, यह कहना गलत है। स्वयं हडसन शायद हस बात को समसते हैं, इसलिए वे श्रागे कहते हैं 'किन्तु इसी के साथ सुप्रियता श्रीर श्रागिक सीष्ठव से निस्त्रने ह रूप से सीन्द्र्योपभोग से जो श्रानन्द प्राप्त होता है, वह हमें मिलता है, श्रीर हम श्रवश्य ही ऐसी रचना की प्रशंसा करते हैं। Vainty fair श्रादि रचनाश्रों में श्रीर जो उत्क्रष्टताये है उनके बावजूद उनके कथानक में सुप्रियता का श्रमाव है, उसे हम नज्ञरन्दाज नहीं कर सकते।' इम श्रागे चलकर देखेंगे किस श्रन्य योगिक कथानक युक्त उपन्यासों में प्रमचन्द ने श्रपनी कला को किस प्रकार निवाहा है, तथा इस सम्बन्ध में शरत बाबू की क्या परिस्थित है।

जिन दिनों यह पुस्तक लिखी गई थी, उन दिनों (१६३० के बाद) श्रञ्जूत समस्या को लेकर सवर्षा हिन्दुश्रों में कुछ श्रान्दोलन हो रहा था। इसलिए इसमें हमें श्राश्चर्य नहीं है कि इस उपन्यास की केन्द्रीय समस्या श्रञ्जूत समस्या है। श्रवश्य इस श्रञ्जूत समस्या के साथ किसानों की समस्या भी संयुक्त है। प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में शहर के श्रञ्जूतों तथा गाँव के श्रञ्जूतों की समस्या को श्रलग-श्रलग करके दिखलाया है। शहर के श्रञ्जूतों की समस्या को उन्होंने मन्दिर प्रवेश श्रीर कथा सुनने के श्रिधकार के रूप में श्रयांत् नागरिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में दिखलाया है; किन्तु गाँव के श्रञ्जूतों की समस्या में उन्होंने इस समस्या के श्रन्तिनिहित श्राधिक पहलू को भी स्पष्ट करके दिखलाने की चेष्टा की है। एक उपन्यास की समालोचना में हमें इस विषय को विस्तारपूर्वक बताने की न तो जरूरत है श्रीर न श्रवसर ही है कि किस प्रकार श्रञ्जूतों की समस्या मौलिक रूप से एक श्राधिक समस्या ही है, सच तो यह है कि इस विषय में इमने श्रन्यत्र बहुत विस्तार के

- साथ लिखा है। फिर भी इस बात को देखते हुये कि बहुत कम जानकार लोग भी इस समस्या के इस अन्तर्निहित रूप को सममते हैं, हम कुछ तथ्यों को यहाँ पर पेश करेगे। पहले सब आर्थ एक वर्गा थे। फिर ऐसा ज्ञात होता है ईरान में ही श्रायों में किसी न किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का (सूत्रपात हो चुका, था, किन्तु अनार्थों के संस्पर्श में श्राकर शूदवर्ण की उत्पत्ति हुई। स्मरण रहे जब वर्णों का श्रच्छी तरह प्रस्तरीकरण हुन्ना, उस समय शूद्रों का काम सेवा करना बताया गया था। मनुस्मृति में इम शूद्रों को इसी 'रूप में चित्रित पाते हैं। प्राचीन श्रार्य समाज में शूद्र ही सबसे ऋधिक शोषितवर्ग थे। श्रवश्य बाद को कुछ शूद्र राजा भी हुये, किन्तु साधारण शूद्रों की हालत इससे कुछ सुधरी नहीं। ऐसा जात होता है कि कुछ स्रार्थ भी स्रार्थिक कारणो से शूद्रत्व में जा गिरे। इसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से यह भी 'देखा गया है कि कई जातियों के एक अध को तो 'अछूत समका गया, श्रीर दूसरे को उच्चवर्ण का मान लिया गया। इस प्रकार जो एक श्रंश को श्राछूत श्रीर दूसरे श्रंश को उचवर्ण का समका गया, वह कोई श्राकस्मिक बात नहीं थी, बल्कि पता चला है कि जिस अंश के लोगों की श्रार्थिक श्रवस्था श्रव्छी रही, वह तो ऊच समसा गया, श्रीर दूसरा अंश नीच श्रीर छोटा समका गया। ऐसी हालत में श्रबूत समस्या मूलतः एक श्रार्थिक समस्या है, श्रवश्य इतने सैकड़ों वर्ष से जो धारगार्थे समाज शरीर में घर कर गई हैं, वे परिवार विशेष के श्रार्थिक उनपन से नष्ट नहीं हो जायेगी, इसीलिए श्रक्तों के श्रार्थिक रूप से उन्नपन के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि विचारों की सतह पर भी उनका संग्राम चले, श्रीर वे इस बात को मनवा लें कि उनमें श्रीर सवर्ण हिन्दुश्रों में कोई फर्क नहीं है। यदि पूछा जाय कि श्रछूत समस्या के समाधान के लिए ब्रार्थिक उन्नपन श्रिधिक जरूरी है या सवर्ण हिन्दू तथा श्रछूतों के विचारों में परिवर्तन श्रिधिक जरूरी है तो

यह एक निरर्थक प्रश्न होगा। दोनों समस्याश्रों की श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। गान्धीजी ने अछूतोद्धार का जो आन्दोलन चलाया है, उसमें इन -दोनों पहलुस्रों का ख्याल रखा गया है, इसलिए साधन बहुत ही ं कठिन है। गान्धीजो के श्रक्त्तोद्धार में मन्दिर प्रवेश श्रीर खानपान में छूत का दूरीकरण है, किन्तु बेटी का लेनदे ननहीं जिसके वगैर वर्ण धर्म बहुत कुछ जहाँ का तहाँ रह जाता है, श्रीर ऊँचे श्रीर नीचे का सम्बन्ध उसी प्रकार बना रहता है। मन्दिर-प्रवेश तथा - खान भा में छूत के निषेष की भी बहुत दबी जवान में सिफारिश की गई है। मन्दिर-प्रवेश के लिए यह जरूरी है कि मन्दिर वाले का हृदय परिवर्तित कराकर तब मन्दिर में घुषा जाय। इसी प्रकार खानपान में छत्रा छूत के निषेधवाले हिस्से में भी सवर्ण हिन्दू के हृदय परिवर्तन की जरूरत है। ब्रार्थिक उन्तरन के चेत्र में बहुत ही योड़े। से श्रद्धतों के लिए छात्र-वृत्ति की चेष्टा की गई है, बाकी लोगों

स्वामाविक का से गान्धीवाद के अन्तर्गत् श्रकृतोद्धार का कार्यंकम उसके सर्वां गीन सुधारवाद के दायरे में ही रहता है, श्रवश्य इस चेत्र में मी मन्दिर में श्रिष्टिस रूप से प्रवेश करने की चेष्टाकर, के सिर फुड़वा कर, मार खाकर, जेल श्रादि जाकर मन्दिर के मालिक अपर दबाव डालने की च्यवस्था है। शेषोक्त उगय के सम्बन्ध में यह हृष्टच्य है कि इस प्रकार के दबाव के लिए भी श्रळूतों को संगठित नहीं किया गया है। इस इससे श्रिधिक व्योरे में न जाकर इतना ही बतायेंगे कि कर्मभूमि का कर्मचेत्र श्राखूतोद्धार के इसी दायरे में श्रावस्थित है। श्रावश्य चमारों के गाँव । में

को वेंत की टोकरी, कुर्सी भादि बीनना ही खिलाया जाता है।

श्र छूतोद्धार की समस्या के साथ किसान जमीन्दार की समस्या की जिस अकार प्रथित दिखलाया स्था है, उसमें प्रेमचन्द गान्धीवाद मे कुछ श्रागे निकल गये हैं। अवश्य ऐसा सममने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसा

उन्होंने सचेत न होकर किया, एक वस्तु श्रनुयायो कलाकार के नाते

बहुत सम्भव है उनकी रचना में समस्या का यह रूप उनके अज्ञान के बावजूद श्रा गया है। गान्धी कहीं भी यह नहीं कहते सुने गये कि मिन्दिरों में सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं, किन्तु प्रमचन्द शान्ति-कुमार की जन्नान से अछूतों को यह कहते हैं — 'तुम्हें इतनी भी खनर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं...।' थोड़े से शब्द हैं, किन्तु इतने में सारी समस्या को कितना स्पष्ट कर दिया गया है। भगवान भी दो हैं, एक तो सेठ महाजनों के, एक गरीबों के। सेठ महाजनों के भगवान ऊँचे मन्दिरों में रहते हैं, हलुआ पूड़ी खाते हैं, तरह-तरह की दिन्य सुगन्धियों से तथा मीठे तानों से उनकी आराधना होती है, श्रौर गरीबों. के भगवान, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है। जब श्रखूत--सबमें जटिल तरीके के गरीव और शोषित-सेठ महाजनों के भंगवान के पास फरंकने की चेहा करते हैं, तो स्वामाविक रूप से उनके भाड़े के टट्टू पंडे, पुजारी श्रीर ब्रह्मचारी उन पर जते लेकर पिल पड़ते हैं। जब इसी श्रखूत श्रान्दोलन के सिलसिले में डाक्टर शान्तिकुमार का सिरं फट जाता है तो वे राष्ट्र का रूप भी बहुत श्रव्छी तरह समम जाते हैं। 'पढ़े-लिखे श्रादमियों ने गरीबो को दबाये रखने के लिए एक सगठन बना लिया है। इसी का नाम गवर्नमेन्ट है — गरीव श्रौर श्रमीर का फर्क मिटा दो और गवन मेन्ट का खातमा हो जाता है। वया कोई वैज्ञानिक तरीके से समाजवाद का सममने वाला मार्क्षवादी इससे श्रव्छी तरह-श्रपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, किन्तु इस चेत्र में यह केवल तजर्वे से उत्पन्न है।

इस उपन्यास के पात्रों में सलीम भी एक है, वह भी एक श्रावारा ही है। वह 'पहले श्रपने वर्ग के मामूली, नौजवानो की तरह केवल सुखान्वेषी तथा तितली प्रकृति था, किन्तु श्रमश्कान्त, बल्कि समरकान्त के कारण उसका द्धदय परिवर्तित हो जाता है, श्रीर वह एक जालिम इाकिम से जेल जाने वालें देशभक्त में परिण्त हो जाता है। उसका

यह हृदय परिवर्तन बिल्कुल आकस्मिक तो नहीं है, इस दृष्टि से यह प्रेमचन्द के ऐसे पात्रों से अञ्छा ही है, किन्तु फिर भी उसका हृदय जितनी श्रासानी से परिवर्तित हुन्ना है, उतनी श्रासानी से बास्तांवक त जीवन में परिवर्तन नहीं होते। लाला समरकान्त का भी हृदय परिवर्तन हुश है, किन्तु उनके हृदय परिवर्तन को लेखक ने शायद सबसे श्रव्छी तरह निभाया है। उनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ऐसे कारण मौजूद थे जिनसे उनका हृदय परिवर्तन होना जरूरी था। नै ना देवी की इत्या के बाद म्युनिसिपिलटी के मेम्बरों का हृदय परिवर्तनः होता है, यह दृदय परिवर्तन है, या जनता के दबाव के सामने नगर पिता श्री का श्रात्मसमर्पण है, इसमें सन्देह है। इस उपन्यास में श्रीर एक व्यक्ति का हृद्य परिवर्तन हुन्ना, वह है सकीना, यद्यपि उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। अवश्य वह दृदय परिवर्तन दूसरी ही तरह का है। पहले वह अमरकान्त पर आसक्ता थी, किन्तु बाद को यह दिखलाया जाता है कि वह सलीम की बीबी हो गई। यह कैसे ! लेखक ने सकीना के साथ इस सम्बन्ध में जो श्रन्याय किया है, उसकी तुलना नहीं है। यह बात सच है कि श्रमरकान्त से मुलाकात होने से पहले वह एक मामूली भारतीय बल्कि पिछुड़े हुए पुरुष-प्रधान समाज की एक मामूली लड़की थी। उसकी दादी चाहे जिससे उसका निकाह करवा सकती थी, किन्तु अमरकान्त के प्रेम ने उसके जीवन की अवरुद्ध धारा को मुक्त कर दिया, ऋौर वह घारा तब से अपनी एक स्वतंत्रगति से प्रवाहित होने लगी। त्रव वह उस लता की तरह नहीं रही जिसको चाहे जिस पेड़ पर चढ़ा दिया जाय, वह पुष्पित, पछवित होती। ग्रब वह सोचने लगी थी। जिस समय अमरकान्त सकीना को छाती से लगा लेने के लिए श्रपनी तरफ खींचता है, उस समय एकाएक द्वार खुलता है, पठानिन श्रन्दर श्राती है। सकीना एक कदम पीछे जरूर हटती है, किन्तु श्रमरकान्त की तरह वह डरती नही है। जब श्रमर चला जाता

है, तब वह साफ-साफ पठानिन से कह देती है—'श्रगर उनकी जिन्दगी नगारत हुई, तो मेरी भी गारत होगी, इतना समम लो। उसका जीवन श्रव श्रमर के जीवन से बॅघ चुका है। वह इस बन्धन को बराबर निभाती है। फिर एकाएक यह कैसे होता है कि वह अमर को छोड़कर ्सलीम से व्याइ, कर लेती है। यहीं पर प्रेमचन्द्जी ने श्रपने उपन्यास के श्रन्य पात्रों की जरूरतं की बलिवेदी पर सकीना को बल्कि मनोविज्ञान को चढ़ा दिया । प्रेमचन्द को सुखदा श्रीर श्रमर का मिलन कराना था, श्रमरकान्त को एक मुसलमान लड़की के साथ शादी करने से बचाना था, ं फिर क्या था, सकीना का बलिदान हो गया। इस प्रकार 'श्रसामानिक' उपसंहारों से बचाने के लिए ही मुन्नी को अपने पति से मिलने नहीं दिया जाता। जब मुन्नी का पति उसे लेने के लिए तैयार है, उस हाल्त में एक -गाँव की लड़की को इस दार्शनिक तबीयत का चित्रित करना कहाँ तक उचित हुआ है, यह विचार्य है। ऋवश्य मुन्नी कोई मामूली लड़की नहीं है, क्यों कि वलात्कृत होने के बाद से वह बराबर गोरों के खून की प्यासी होकर घूमती रही। नैना श्रीर सुखदा गीए पात्रियाँ हैं, श्रीसत तरीके पर उनका चरित्र-चित्रण अञ्छा ही रहा है। ईस उपन्यास में कई 'पात्रियाँ हैं, श्रीर ये सब पात्रियाँ पात्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि ने त्र्याचिक ही महत्वपूर्ण हैं। मुन्नी तो एक बहुत ही विशिष्ट पात्री है। यह सब होते हुये भी इस उपन्यास को पढ़कर यह खेद रह जाता है कि इसमें लेखक यथेष्टरूप से प्राण संचार करने में सफल नहीं रहे हैं। कहीं कहीं कथानक का सूत्र बहुत उखड़-सा जाता है। शरत बाबू की पात्रियों की तरह ये पात्रियाँ हमारे मन पर कोई अमिट छाप नहीं छोड जातीं। मुनी ऐसी स्वतन्त्र क्रियाशीला एक भी पात्री शरत साहित्य में नहीं है, किन्तु फिर भी मुन्नी हमारे सामने सजीव नहीं हो पाती। कुछ ऐसा -मालूम होता है कि उसका कोई स्वतंत्र जीवन नहीं है। वह एक कठपुतली मात्र-है।

इस उपन्यास के दोनों भागों में सत्याग्रह की किस्म के आन्दोलन होते हैं। लेखक ने यह दिखलाया है कि एक ओर तो मन्दिराधिकारी के द्वारा मन्दिर के खोल दिये जाने से इस आन्दोलन का अवसान होता है, और दूसरी ओर सरकार के द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति से आन्दोलन समाप्त होता है। क्या लेखक ने इस प्रकार दबावमूलक आन्दोलन की अन्तिम परिण्यात क्या हो सकती है इस पर इस प्रकार एक फवती कस दी है, या एक वस्तु अनुयायी लेखक के नाते जो बात उन्होंने ऐसे आन्दोलनों से होते देखा, उसे सचाई के साथ दिखा दिया। जो कुछ भी हो इस उपन्यास को जिस माने में भी लिया जाय, यह सत्याग्रह की परिण्यति का अच्छा चित्रण करता है। समालोचकों ने यह कहा है कि गोदान में चलकर प्रेमचन्द एक नये मार्ग की ओर इंगित करते हैं, किन्तु कर्मभूमि को ही यदि तार्किक रूप से सममा जाय, तो इसी में इम उस मार्ग की सूचना पा सकते हैं। अवश्य वह सूचना बहुत अस्पष्ट रूप में है, किन्तु वह है, इसमें सन्देह नहीं।

## गोदान

इस उपन्यास का नायक होरी एक मामूली किसान है। चार-पाँच बीघे जमीन जोतता है। पुस्तक के द्वितीय पृष्ठ में ही प्रेमचन्द जी किसान जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को स्पष्ट कर देते हैं। 'चाहें कितनी ही कतरव्योत करो, कितना पेट-तन काटो, चाहे एक-एक कौड़ी को दाँत से पकड़ो, मगर लगान बेगक होना मुश्किल है।...उसकी छः ,संतानों में श्रव केवल तीन जिन्दा हैं, एक लड़का गोवर कोई सोलह साल का, श्रौर दो लड़किया सोना श्रौर रूपा बारह श्रौर श्राठ साल की। तीन लड़के बचपन ही में मर गये। उनका मन आज भी कहता था, आगर उनकी दवादारू होती तो वे बच जाते, पर वह (होरी की स्त्री घनिया) एक , घेले का भी दवा नहीं कर सकी थी।' होरी समय-समय पर एक व्यर्थ श्राशा के वशवर्ती होकर श्रपने जमीन्दार रायसाहेव के यहाँ सलाम बजाने चला जाता है। यह नहीं कि इस मिलने-जुलने से होरी को कोई फायदा ही नहीं था। जिस समय वह राय साहब के घर के लिए खाना होता था, या वहाँ से वापस आता था, उस समय 'दोनों श्रोर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम-राम करते, श्रीर सम्मान माव से चिलम पीने का निमंत्रण देते।' होरी के मन में एक गाय श्रपने दरवाजे पर बाँघने का बड़ा शौक था। इसमें भी वह एक साधारण भारतीय किसान बल्कि सब देशों के किसानों की मनोवृत्ति को अभि-व्यक्त करता है। भाऊ से ही तो द्वार की सोभा है, सबेरे सबेरे गऊ के - द्रश्न हो जाय तो क्या कहना। नं जाने कब यह साध पूरी होगी।

जब होरी राय साइब के यहाँ जा रहा था, तो उससे उसी गाँव से मिल हुये एक छोटे गाँव के मोला नामक एक ग्वाले से मेट हुई । होरी

के मन में गऊ बाँघने की लालसा थां, श्रीर विध्र भोला के मन में फिर से शादी करने की इच्छा थी। होरी ने इसमें कोई बुराई नहीं देखी कि भोला के विवाह कराने का वादा कर दिया जाय, श्रीर उससे एक दूध देने वाली गाय उधार में ले ली जाय। होरी अधार को एक तरह से मुक्त समस्ता था। उधार को इस प्रकार मुक्त समस्ता भी किसान जीवन की एक विशेषता है, क्योंकि यदि किसान बहुत श्रागे की सोचने लगे तब तो वर्तमान परिस्थितियों में जी ही न पावे। तर्रण का बोसा चढ़ता जाता है, बढ़ता रहे, इस समय तो काम चलता जाता है। जब तक श्रूण मिले तब तक किसान की हालत श्रूच्छी ही है, यही है किसान जीवन की श्रूच्छाई का मानदंगड।

होरी ने जो भोला को निना कुछ सोचे ही सगाई की उम्मीद दिलाई, यह छल भी peasant craftiness का एक नमूना है, जो सार्वदेशिक है, श्रौर जो किसानों की श्रन्तिनिहत शरारत नहीं, बल्कि उनके जीवन की ट्रेजडी को स्चित करता है। 'सगाई न भी हुई, तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा भोला बारबार तगादा करने त्रायेगा, बिगड़ेगा, गालियाँ देगा, लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म नहीं थी। इस व्यवहार का वह श्रादी था।... इस तरह का छल तो वह दिन रात करता था। पर यह छला उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, श्रौर यह कोई बुरी बात नहीं थी। धर में दा-चार रुपये पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना, श्रीर रुई में कुछ विनौले भर देना, उसकी नीति में जायज था।' फिर 'मोला के साथ जो छल किया जा रहा था. उसमें थोड़ा मनोरंजन भी था। 'बुड्ढों का बुढ़भस हास्यास्पद वस्तु है, श्रीर ऐसे बुद्दों से श्रगर कुछ एंट भी लिया जाय तो कुछ दोष नहीं है।

होरी में केवल किसान सुलम आत्मरचामूलक छल ही है, ऐसी बात नहीं है। उसमें अपार उदारता भी है। 'किसान पका स्वार्थी होता है, इसमें सन्देह नहीं। उसकी गाँठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, भावताव में भी वह चौकस होता है, ब्याज की एक-एक-पाई छड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है, जब तक पका विश्वास न हो जाय, वह किसी के फुसलाने में नहीं आता।' जब होरी ने सुना कि भोला के यहाँ भूसा नहीं है, तो उसका मन विगलित हो गया और उसने उसे मुफ्त में भूसा देने का वादा कर लिया। 'क्या हुआ, दस-पाँच मन भूसा चला जायेगा। वेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो वेचनी न पड़ेगी।'

राय साहत अमरपालसिंह होरी के जमीन्दार हैं। वे कांग्रेसी जमीन्दार हैं, वे न केवल एक व्यक्ति हैं, बल्कि वे अपने वर्ग के प्रतीक है। 'पिछले सत्याग्रह संग्राम, में राय साहब ने बेड़ा यश कमाया था'। कौंसिल की मेम्बरी छोड़ कर जेल चले गये थे। तब से उनके इलांके के श्रमामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। ये नहीं कि उनके इलाके में श्रमामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो, या डाँड श्रौर बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहन की कीर्ति पर कोई कलंक नहीं लग सकता थां। प्रेमचन्दजी ने यहाँ पर कांग्रेसी जमीन्दारो की बड़ी श्रन्छी मीठी चुटकी ली है। श्रौर'सुनिये,- 'राय साहन राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेलजोल बनाये रखते थे। उनकी नजरें श्रीर डालियाँ श्रीर कर्मचारियों की दस्त्रियाँ जैसी की तैसी चली श्राती थीं। 'ेउनके यहाँ श्रक्सर हाकिम हुक्काम निमैत्रित भी होते। ये। राय साहब को इस समय पाँच-सात दिनों के अन्दर बीस हजार का प्रबन्ध करना था। उन्होंने होरी से इसके लिए कहा और साफ-साफ कहा--'हम भी दान देते हैं, घर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों ? अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के

लिए। इमारा दान श्रीर धर्म कोरा श्रहंकार है, विशुद्ध श्रहंकार। इस में से किसी पर डिग्री हो जाय, कुकी ग्रा जाय, वकाया मालगुजारी की इछत में हवालात हो जाय, किसी का जवान बेंटा मर जाय, किसी के

घर में श्राग लग जाय, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाय, या अपने असामियों के हायों पिष्ट जाय, तो उसके श्रीर सभी भाई उस पर हॅसेंगे, बगले बजायेंगे मानों सारे ससार की सम्पदा मिल गई है। श्रीर मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे इमारे पसीने की जगह खून नहाने को तैयार हैं। श्ररे, श्रौर तो श्रौर, इमारे चचेरे, फ़फ़रे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा. रहे हैं, कविता कर रहे हैं, श्रीर जुयें खेल रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, श्रीर ऐय्याशी कर रहे हैं, वे भी मुक्त-से जलते हैं, श्रौर श्राज मर जाऊँ तो घी के चिराग जलावें । मेरे दुःख को दुःख सममनेवाला कोई नहीं है। उनकी नजरों में मुक्ते दुःखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूं, तो दुख की इंसी , उड़ाता हूँ । मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुक्ते सुख होता है । मैं अगर अपना व्याह करके अपने घर में कलइ नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर व्याह कर लूँ तो वह विलासान्धता होगी। अगर शराव नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराव पीने लगूँ तो वह प्रजा कर रक्त होगा। अगर ऐथ्याशी नहीं करता तो अरिंक हूं, ऐय्याशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या है ? इन लोगों ने मुक्ते भोगविलास में फँसाने के लिए कम चालें नहीं चली, श्रीर श्रव तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं श्रन्धा हो जाऊँ श्रीर ये लोग मुक्ते लूट लें श्रीर मेरा घर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूँ सब कुछ जानकर भी गदहा बना रहूँ। इस प्रकार पुस्तक के पारम्भ में ही मारतीय प्राम्य समाज के दोनों स्तम्मों श्रर्यात् किसानों श्रौर जमींदारों के जीवन के खोखलेपन की

स्पष्ट कर दिया है। इसने यह देख लिया कि किस प्रकार होरी के तीन

लड़के मामूली दवादार, के अभाव के कारण मर गये, किन्तु राय खाइव अपने मुँह से अपने वर्ग के सम्बन्ध में क्या कहते हैं, यह हथ्व्य है—'वह बड़ा श्रादमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। मामूली क्वर भी आ जाय तो हमें सरमाम की दवा दी जाती है, मामूली फुं भी भी निकल आये तो वह जहरवाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाये जा रहे हैं, मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी जा रहा है, और मिषगाचार्य को लाने के लिए कलकता। उधर देवालय में दुर्गापाठ हो रहा है, और ज्योतिषाचार्य कुराडली का विचार कर रहे हैं, और तंत्र के आचार्य अपने अनुधान में लगे हुये हैं.....।'

ये जमींदार अपने किसानों के लिए तो शेर है, किन्तु राय साहब की स्वीकारोक्ति के अनुसार वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आये या दौरे पर, मेरा कर्च न्य है कि उनकी दुम के पीछे लगा रहूं। उनकी भौहों पर शिकन पड़ी, और हमारे प्राणा स्वे...... पिछलगुओं की खुशामदों ने हमें इतना अभिमानी और उनुकमिजाज बना दिया है कि हममें शील और विनय और सेवा का लोप हो गया है।' राय साहब भी यह महस्स करते हैं कि लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्दी उनके वर्ग की हस्ती मिट

होरी का लड़का गोवर नई पीढ़ी का है, वह यह नहीं समक पाता कि उसका बाप अपना खेती करता है, लगान देता है, फिर क्यों वहें आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने [नियमपूर्वक पहुंचा रहता है। इस पर होरी उसे बताता है 'जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले में भी यही सब बातें सोचा करता था, किन्तु अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूलरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़कर निवाह नहीं हो सकता।' यह है किसान जीवन की वास्त-

विकता । किसान को चूसनेवाला केवल जमींदार ही हो, ऐसी बात

नहीं है। साहूकार भी उसके खून का प्यासा रहता है। 'हमारा जनस इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाये, और बड़ो का घर मरें। मूल

का दुगुना सुद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों छिर पर सवार है। जोग कहते हैं सादी-गमी में, तीरथ-बरत में, हाथ बाँध कर खरच

-करो। मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता है।' इसी पुस्तक में आगे चलकर प्रेमचन्दजी साहूकार किसान को किस भाँति चूसता है, इसका एक अञ्झा चित्र देते हैं—

मगरू ने शोभा को बहुत बुरा-भला कहा—जमा मार, वेईमान आदि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी श्राती है, तो गुर्राते हो। घर विकवा लूँगा, बैल विधये नीलाम करवा लूँगा।

शोभा ने फिर छेड़ा—म्रच्छा, ईमान से बताम्रो शाह कितने रुपये

'जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो त्राप ही बढ़ेंगे।' 'पहले-पहल कितने रुपये दिये ये तुमने ! पचास ही तो।' 'कितने दिन हुये, यह भी तो देख।' 'पाँच-छ: साल हुये होंगे।'

'दस साल हो गये पूरे, स्थारहवाँ जा रहा है।' 'पचास रुपये के तीन सौ रुपये लेते दुम्हें जरा भी शर्म नहीं

अप्राती !'
'शरम कैसी, रुपये दिये हैं कि खैरात माँगते हैं।'
ग्रन्यत्र एक किसान यह कह रहा है—'बड़ा अञ्छा हुग्रा काका,

नेवाकी हो गई, बीस लिये थे, इसके १६० भरे, कुछ हद है।'
किसान स्वय शोषित है, किन्तु एक जगह पर अर्थात् स्त्री के प्रश्न पर वह भी अजीव शोषक का रूप घारण करता है। होरी को एक

"किसात कह रहा है- 'बडी नाकिस जात हैं। महतो, किसी की नहीं

होती..... श्रीरत को भगवान सब कुछ दें, रूप न दे, नहीं तो वह कातू में नहीं रहतीं।' पुरुष-प्रधान समाज के लिए इस प्रकार की धारणायें श्राश्चर्यजनक नहीं हैं।

्श्रन्त में भोला ने होरी को एक गाय उधार पर दे दिया। होरी अद्धाविहल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानों साजात देवी ने घर में पदार्थण किया हो। 'श्राज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया । यह सीमाग्य ! न जाने किसके पुर्यप्रताप से।' किसान की कितनी छोटी उचाकांचा है, किन्तु किर मील वह पूर्ण नहीं होती। गाय आने की बात गाँव में फैल गई। सारा गाँव गाय देखने आया। नहीं आये तो शोभा और हीरा जो होरी के सगे भाई थे, श्रीर श्रव उससे न केवल श्रलग ही रहते थे, बल्क एक तरह से बोलचाल तक बन्द थी। होरी चाहता था कि वे एक बार आकर गाय को देख लेते, और प्रसन्न हो जाते, तो उसकी मनोकामना पूरी होती। होरी ने चुपके से श्रपनी छोटी लड़की रूपा को भाइयों के यहाँ मेजकर बुलाना चाहा, किन्तु धनिया ने देख लिया, श्रीर वह विगइ-कर बोली कि-- वड़ा परेम है तो आप क्यों नहीं जाते ? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी को अपने भाइयों से सचमुच अभी तक बड़ा प्रेम था, किन्तु स्मर्गा रहे इसी होरी ने पाँच रुपये के लिए भाइयों को घोखा देना चाहा था। इस घटना का संचित्र सार यह है कि होरी ने शामिलात के बाँस को देखने में पन्द्रह रूपये में और असल में बीस रुपये में एक बसोरे के हाथ बेचा। ये बाँस पन्द्रह रुपये में बहुत सस्ते 🏸 ये। इसलिए जब होरी के भाई हीरा की स्त्री पुत्री को यह जात हुआ कि ये बाँस पन्द्रह रुपये, में कट रहे हैं तो उसने लपक कर बसोरे के ् इाथ पकड़ लिये, श्रौर उसे बाँस काटने से रोकने लगी। चौधरी हाथ छुड़ाता था, और पुत्री बार-बार पकड़ लेती थी। एक मिनट तक यही हायापाई होती रही। अन्त में चौघरी ने उसे जोर से पीछे दकेला

पिया। पुत्री धका लाकर गिर पडी, मगर फिर सम्हली, और पाँव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर मुँह पीठ पर अन्धा-धुन्ध जमाने लगी। इतने में होरी दौड़ा हुआ आया, उसने समका चौधरी ने पुनिया को मारा है। होरी के खून ने जोश मारा, और अलगीमें की ऊँची बाँध को तोड़ते हुये उसने चौधरी को एक लात जमा दी। अन्त में हीरा के आ जाने से मगड़ा खतम हो गया। बाँस काट कर जाते समय चौधरी ने साढ़े सात रुपये होरी को दिये। होरी यह उम्मीद करता था कि उसे वे जायद रुपये भी मिलेंगे, किन्तु चौधरी ने कची गोलियाँ नहीं खेली थीं, अब उसे किसका डर था। होरी के मुँह में सो ताला पड़ा हुआ था। होरी क्या करता माथा ठोककर रह गया, और कहा—यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, दो रुपये दवाकर राजा न हो जाओगे।

चौधरी ने इस पर तीक्ष्ण स्वर में कहा—'श्रौर तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाश्रोगे! ढाई रुपये पर श्रपने ईमान विगाइ रहे थे, उस पर मुक्ते उपदेश देते हो, श्रभी पर्दा लोल दूं तो सिर नीचा हो जाय।' अब होरी इस पर क्या कहता चुप हो गया।

इतना होने पर भी होरी यह चाहता था कि उसके भाई श्राकर उसकी गाय को देख जाय । जब वह रूपा को भेजने में श्रासमर्थ रहा तो वह खुद हीरा के घर चला, किन्तु वहाँ पहुँचने के पहले ही उसने दोनों भाइयों को श्रापस में बात करते सुना, जिसका सारांश यह था कि हीरा कह रहा था कि पहले की कमाई से ही यह गाय श्राई है, श्रर्थात होरी ने श्रपने भाइयों से छिपाकर जो रूपये रख लिये थे, उन्हों से यह गाय ली गई है। केवल यही नहीं उसने एक भाई को यह भी कहते सुना कि 'बेइमानी का घन जैसे श्राता है, वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी।' होरी उल्टे पाँव लीट श्राया, श्रीर उस पर इस बातचीत के सुनने का यह श्रसर हुश्रा कि गाय

को जहाँ का तहाँ लौटा दें, किन्तु धनिया बीच में पड़ी, ग्रौर गाय' लौटाई न जा सकी। यही नहीं धनिया लड़ने के लिए हीरा के यहाँ पहुँच गई कि क्यों वह ऐसा समस्तता है कि गाय घोले से प्राप्त रुपये से लरीदी गई। बड़ी मुश्किलों से सगड़ा खतम हुआ।

गाय लेने के लिए गोबर भी भोला के यहाँ गया था। इस लेन-देन के दौरान में भोला की विधवा लड़की सुनिया से उसकी जान-पहचान हो गई। यहाँ से जो प्रेम का स्त्रपात हुआ, वह बढ़ता ही गया, किन्द्र समाज बीच में बाधक था। प्रेम ने गुप्त प्रश्राय का मार्ग प्रहशा किया।

एक दिन भीतर बहुत उमस हो रही थी, हवा बन्द थी। एक पत्ती भी न हिलती थी। होरी ने गाय को बाहर बाँघ दिया था। इन दिनहें शोभा बीमार थीं, होरी उसे देखने गया था। जिस समय वह रात ग्यारह बजे घर लीट रहा था, उस समय उसने देखा कि गाय के पास कोई श्रादमी खड़ा है। पूछा--'कौन है वहाँ खड़ा !' हीरा बोला--'मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े में श्राग लेन श्राया था।' होरी जैसे कृतकुत्य हो गया। दोनों ने साथ चिलम पी, हीरा अपने घर गया, होरी अन्दर भोजन करने गया । धनिया होरी से शिकायत करने लगी कि गोबर के रंग-ढंग अञ्छे नहीं हैं, वह सुनिया से फॅसा ज्ञात होता है। इतने में गोबर ने श्राकर घबड़ाई हुई श्रावाज में कहा—'दादा सुन्दरिया (गाय) को क्या हो गया ? थाली छोड़कर होरी निकल श्राया। तीनों बाहर गये, चिरागः लेकर देखा, सुन्दरिया के मुँह से फिचकुर निकल रहा था। गाँव के पशु चिकित्सक पंडित दातादीन बुलाये गये। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, लच्या स्पष्ट ये। साफ विष दिया गया था। श्राधीरात तक होरी के दरवाजे जमघट रहा। गोबर श्रीर दोनों लड़कियाँ रो-धोकर सो गईं। हीरा कभी होरी के कौड़े में आग लेने नहीं आता था, स्पष्ट ही पकड़ जाने पर उसने यह बहाना किया था। उसने इस बात को गाँव वालों से छिपाया, किन्तु धनिया से यह वादा कराकर कह दिया कि वहः

किसी भी हालत में इस बात को किसी से न कहेगी। किन्तु घनिया के पेट में यह बात नहीं पची, उसे बहुत ज़बर्दस्त कोघ आया। उसने इसका इल्ला सारे गाँव में कर दिया। कई तुरह से हीरा के अपराध के बात की तशदीक भी हो गई। शोभा आठ दिन से शय्यागित था, किन्तु उसने यह बतलाया कि 'कल शाम को हीरा मेरे घर खरपी माँगने गया था, कहता था, एक जड़ी खोदना है।'

खबर याने तक पहुँची। ऐसे ही मौकों पर तो पुलिस की बन श्राती है। इमारे प्राम्य-जीवन का एक बहुत बड़ा उपादान पुलिस के साथ सम्बन्ध तथा पुलिस है। दारोगा ने आकर होरी से पूछा कि उसे किसी पर शुबहा है, होरी ने कहा नहीं, गाय श्रपनी मौत से मरी होगी। धनिया पीछे खड़ी थी, उसने कचा चिडा खोल दिया। अत्र तो दारोगा-जी का बन श्राया। उसने फौरन यह कहा कि हीरा के घर की तलाशी ली जाय। हीरा लापता था। होरी सन कुछ जानते हुए भी कि हीरा ने ही गाय को जहर देकर मार डाला है, यह सममता था कि जैसे हीरा के घर की तलाशी हुई, वैसे उसकी हुई। 'उसके पास चपये होते तो इसी वक्त पचास रुपये लाकर दारोगाजी के चरखों पर रख देता। होरी की इस कमजोरी का पायदा उठाने के लिए गाँव के बुजुर्गों में काना-फूछी होने लगी। तीछ पर मामला तय हुआ। बीछ रूपये दारोगाजी के श्रीर दस गाँव के पटवारी श्रादि को। यह तय हुआ कि होरी श्राज ही कागद लिख देगा, इस वादे पर उसे तीस क्पये मिले। होरी ने क्पये लिये, और ऋँगोछे के कोर में बाँचे प्रसन्न मुख आकर दारोगाजी की श्रोर चला।

सहसा धनिया कपटकर आगे आ गई, और उसने एक कटके से सारे रुपये बिखरा दिये। नागिन की तरह फ़ुफ़कारकर वह बोली— '.....ऐसी बड़ी है तेरी इजत, जिसके घर में चूहे लोटें वह भी इजत वाला है! दारोगा तलाशी ही तो लेगा। ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो सौ रुपये। की गाय गई, उस पर यह पतेथन! वाह री तेरी हजत।

दारोगाजी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। वे बोले—'ऐंसा सालूम होता है कि इस रौतान की खाला ने हीरा को फ़ँसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया।' धनिया इस पर धवड़ाई नहीं, बल्कि हथकड़ियाँ पहनने को तैयार हो गई, श्रीर दारोगाजी से बोली—'देख लिया तुम्हारा चाय श्रीर तुम्हारे श्रकल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है।' दूध का दूध श्रीर पानी का पानी करना दूसरी बात।' इस पर होरी उस पर लपका, किन्तु गोवर बीच में पड़ा। घनिया भी तेज होकर बोली कि घर में तलाशी होने से इसकी इजत जाती है, किन्तु श्रपनी मेहरिया को सारे गाँव के सामने लितयाने से इसकी इजत नहीं जातो। धनिया ने यह कितनी श्रव्छी बात कही। लगे हाथों हम यह देख लें कि किस प्रकार हमारे समाज का स्त्रियों के सम्बन्ध में श्राजीव हिष्कोण सामने श्राता है।

घनिया ने दारोगाजी के सामने चीजों को श्रीर भी साफ किया—'... ... हम बाकी चुकाने को पचीस रुपया माँगते थे, किसी ने न दिया। श्राज श्रॅजुली भर रुपये ठनाठन निकाल कर दिये। में सब जानती हूँ। यहाँ तो बाटबलरा होने वाला था। सभी के मुँह मीठे होते। ये हत्यारे गाँव के मुिलया हैं गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज, डेढ़ी, सवाई-नजर-नजराना, घूस-घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो। नतीजा यह है कि नेताश्रों के मुँह में कालिख-सी लग गई, दारोगाजी के मुँह पर काहू-सा फिर गया। दारोगाजी लीट गये, किन्तु उन्हें तो रुपये चाहिये ही थे। उन्होंने कहा कि जब रुपये वसूल नहीं हुये तो गाँव के मुिलया उसे भरे, श्रीर पन्द्रह की जगह पचास भरें। पहले तो गाँव के नेताश्रों ने समक्ता यह दिल्लगी है, किन्तु जल्दी ही दारोगाजी ने मामला साफ कर दिया कि वे दिल्लगी नहीं कर रहे हैं। तब इनको रुपया मारन

पड़ा। श्रभी जो लोग स्वयं लूट के माल में हिस्सा बटाने को तैयार थे, उनमें से कंई तो सराप देने लगा, किसी ने कहा ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा, किसी ने कहा हराम की कमाई हराम में जायगी। इस प्रकार जब दमन का चक्र इन पर घूमा तो ये रोने लगे, श्रीर ईश्वर त्तया परलोक की बातें कहने लगे। यों तो हम बाद को होरी के न्वरित्र का विश्लेषण करेंगे, किन्तु यहाँ यह बता दिया जाय कि यह जो प्रेमचन्द-जी ने होरी को इतना बड़ा स्नेही भ्राता या श्रादशैवादी बना दिया है कि. उपकी गाय को जहर देकर मारने वाले भाई की 'इज्जत' को बचाने के लिए वह एक बड़ी रक्षम (उसके लिए बड़ी) अपूरा लेने के लिए तैयार हो जाता हैं, अपराध को छिपाता ही नहीं, बल्कि उस पर मुलम्मा चढ़ाकर भाई की रचा करता है, । यहाँ तक कि इस रहस्य को न छिपाने के कारण दारोगा के सामने स्त्री को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर प्रेमचन्दजी वस्तुवाद से इटकर आदर्शवादी रूप में सामने त्राते हैं, त्रौर इस जगह पर यह कहना कुछ सही-सा जात होता <sup>-</sup>है कि होरी प्रेमचन्दजी का ही एक रूप मात्र है।

-वह अपने खेतों में धान न रोप सका, किन्तु उसने हीरा की बीबी पुनिया ने खेत में रात-रात तक काम करके धान रोपे। होरी की इस प्रकार की उदारता के कारण उसकी स्त्री धनिया तथा उसके पुत्र गोवर ने उसका वायकाट-सा कर दिया। इस बीच में होरी बीमार पड़ा, और इस बीमारी के कारण फिर पति-पत्नी में मेल हो गया। एक दिन धनिया ने होरी से बताया कि गोवर ने सबके मुँह में कालिख लगा दी। बात यह है गोवर बार-बार अहिराने जाताथा, और सुनिया को गर्भ रह गयाथा। जब गर्भ अधिक दिन का हो गया, तब सुनिया आकर होरी के यहाँ खड़ी हो गई।

भिनया ने होरी को जब मुनिया के आने की खबर दी तो वह बहुत बिगड़ा -श्रीर कहने लगा कि बात की बात में मुनिया को निकाल बाहर कहाँ गा,

हीरा लापता हो गया। होरी ही उसके खेत पर खेती करता।

किन्तु जब वह उस लड़की के सामने पहुँचा, तो उस लड़की ने ज्योंही यह कहा कि—'दादा; श्रव तुम्हारे सिवाय मुफे दूसरा ठौर नहीं है, मुके दुरदुराश्रो मत, त्योंही होरी का दिल पसीज गया, श्रौर उसने उसे श्रमय-दान दे दिया।

मुनिया तो इस प्रकार होरी के यहाँ आकर रहने लगी, किन्तु गोवर लापता हो गया। इस प्रकार बिना शादी के मुनिया को आश्रय देने के कारण गाँव का समाज होरी पर बहुत रुष्ट हुआ, किन्तु घनिया की अप्रमूर्ति से घबड़ाकर चुप रहता था, किन्तु कब तक ! अन्त में पंचायत हुई, और पंचो ने यह तय किया कि होरी पर सौ रुपये तवान लगा दिया जाय। धनिया किसी प्रकार इस जुर्माने को अदा करने को तैयार न थी, किन्तु होरी ने सब अनाज उठाकर दे दिया।

श्रोंकारनाथ 'दैनिक बिजली' के सम्पादक थे। एक गुमनाम पत्र से उनको यह ज्ञात हुआ कि रायसाइन ने अपने इलाके के एक असामी से.. श्रस्सी रुपये तावान इसलिए वसूल किये कि उसके पुत्र ने एक विधवा की घर में डाल लिया था, इस पर श्रोंकारनाथ ने रायसाहब को यह लिख-कर मेज दिया कि इस आशय की सूचना उनके पास प्रकाशनार्थ आई है, वे कृपया स्वना दे कि कहाँ तक यह बात सही है। रायसाहब ने जो यह पत्र पढ़ा, तो वे फौरन मोटर पर सम्पादक के पास पहुँचे। पहले तो रायसाइन श्रकड़े, श्रीर उन्होंने कहा—श्राखिर मैं श्रापके पत्र का पंच-गुना चन्दा क्यों देता हूँ, केवल इसलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे 🖟 मुक्ते परमातमा ने रईस बनाया है। ऋापके बनाने से नहीं बना हूं। साधारण चन्दा पन्द्रह रुपया है, ७५) रुपया देता हूँ, इसलिए कि स्रापका मुँह बन्द रहे......हर मौके पर श्रापकी कुछ न कुछ मदद करता हूँ। दीपावली, दशहरा, होली में आपके यहाँ बैना भेजता हूं, और ख़ाल में पचीस बार ग्रापकी दावत करता हूँ किस लिए ! ग्राप रिश्वत ग्रीरः कत्त व्य दोनों साथ-साथ नहीं निमा सकते।

श्रोंकारनाथ उत्ते जित होकर बोले—मैंने कभी रिश्वत नहीं ली।

रायसाहब ने फटकारा—श्रगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं है, तो रिश्वत क्या है ?.....क्या आप समसते हैं कि आपको छोड़कर और सभी गदहे हैं, जो निस्वार्थ माव से आपका घाटा पूरा करते हैं ? निकालिये अपनी बही और बतलाइये, अब तक आपको मेरी रियासत से कितना मिल चुका है। मुसे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं को विशापन छापते शर्म नहीं आती, तो में क्यों अपने असामियों से डाँड और तावान और जुर्माना लेते शर्माक .....आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का समेला नहीं, आप निर्माक हो सकते हैं, लेकिन आप भी दुम दवाये बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतो में कितनी रिश्वते चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियाँ अष्ट हो रही हैं। है बूता लिखने का ! सामग्री में देता हूं, प्रमाग्रा सहित।

इस पर श्रोंकारनाथ कुछ नरम हुये, श्रीर फिर रायसाइन भी नरम पड़े। श्रन्त में रायसाइन ने यह प्रस्ताव रखा कि उनके खर्चे से सी श्रादिमयों के नाम की पत्र जारी किये जायें। इस प्रकार सम्पादकजी को पन्द्रइ सी रुपये मिल गये।

तावान श्रादि श्रदाकर होरी की हालत नाजुक हो गई। प्रेमचन्दजी ने यह दिखलाया है कि होरी वर्तमान समय में मौजूद शोषक-पद्मति 
के कारण—श्रयांत् जमींदार, साहूकार, तथा गाँव के सनातन रूढ़िवादी समाज के कारण—ही नहीं पिसा, बल्कि वह एक बड़ी हद तक 
श्रपने श्रादर्शवाद, करुणा तथा भलमनसाहत के कारण पिस गया ।
हस प्रकार एक तरफ प्रेमचन्दजी ने यह तो दिखला दिया कि वर्तमान 
समाज-पद्मति में ईमानदार, सच्चा तथा श्रादर्शवादी होने में नुकसान 
ही है (श्रवश्य ही प्रेमचन्द्रजी का मन्शा, यह दिखाना हर्गिज न रहा 
होगा, क्योंकि वे यह मानते थे कि हर हालत में ईमानदारी श्रव्छी है,

किन्तु एक वस्तुवादी कलाकार के नाते वे यहाँ पर श्रपने सुचिन्तित विचारों के विरुद्ध चित्रण कर गये, इससे उनके श्रादर्शवाद पर मले ही बट्टा लगा हो, किन्तु उनकी कला में चार चाँद लग गये)। दूसरी त्तरफ इस चित्रण से वर्तमान पद्धित की शोषकता उतनी स्पष्ट न हो पाई, क्योंकि कई बार होरी के विषय में पढ़ते-पढ़ते यह विचार बिना श्राये नहीं रहता कि यदि होरी श्रीसत दर्जे का ईमानदार व्यक्ति होता, तो शायद समाज की मार उस पर इतनी न पढ़ती।

होरी की बातचीत से भी यही बात ज्ञात होता है। होरी समकता है कि उसके दुर्भाग्य के लिए दैवदुर्विपाक ही जिम्मेदार है, वह समाज की शोषकता को महसूस नहीं कर पाता। होरी का यह चित्रण उचित ही है, क्योंकि अभी भारत का किसान यह नहीं समक् पाया था कि क्यों वह दुखी है। जब होरी सर्वहारा हो गया, उस समय उसके सामने मजूरी ही एक मात्र मार्ग रह गया। उस समय वह कहता है—मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाय तो किसान हो जाता है। किसान बिगढ़ जाय तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो यह सब विपत क्यों आती ! क्यों गाय मरती ! क्यों लड़का नालायक निकल जाता !

श्रधिक व्यौरे में जाना सम्भव नहीं, किन्तु गोद्दान में प्रेमचन्दजी स्त्री स्वाधीनता की समस्या पर कहीं-कहीं बहुत सुन्दर मन्तव्य कर जाते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे यह समस्तते थे कि स्त्रियों की पराधीनता का कारण पुरुषों पर रोटी के लिए उनका श्राश्रित होना है। मिल मालिक खन्ना मालती नामक एक बहुत ही श्राधुनिक स्त्री पर श्राशिक हैं, उनका श्रपनी पत्नी के साथ व्यवहार श्रव्हा नहीं है। यहाँ तक कि वह पत्नी एक दिन इंब्सन की नोरा की तरह घर छोड़कर जाने पर तैयार हो गई। वह कहती है—दस-नीस रुपये कमा लेना ऐसा स्था मुश्किल है। श्रपने पसीने की कमाई तो खाऊँगी। फिर तो मुक

पर कोई रोन नहीं जमायेगा। ये महाशय इसीलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं, श्रव मैं खुद श्रपना पालन करूँ गी।

जब मुनिया होरी के घर श्राई थी तो उसी के साथ गोबर भी घर ब्रा रहा था, किन्तु भीच रास्ते में कुछ डर से श्रीर कुछ शर्म से वह फरार हो गया, श्रौर शहर में जाकर रहने लगा। उसने पहले महीने तो मजदूरी की, श्रौर श्राघ पेट खाकर थोड़े से पैसे जमा कर लिये, फिर वह कचालू, मटर ग्रीर दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। उसने ग्रंग्रेजी फैरान के बाल कटवा लिया, महीन घोती श्रीर पम्प शू पहन लिया, पान सिगरेट का भी शौकीन हो गया। थोड़े दिनों बाद उसने यह सीचा कि घर लौट चला जाय, श्रीर वहाँ से श्रपनी स्त्री को ले श्राकर आराम से रहा जाय। इस बीच में होरी मनूर हो चुका था। प्रेमचन्दजी ने यह भले ही दिखलाया हो कि होरी बहुत कुछ अपने आदर्शवाद के कारण एक किसान से खेतिहर मजूर हो गया, किन्तु फिर भी उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार आसानी के साथ निम्नमध्य-वित्तश्रेणी का व्यक्ति सर्वहारा श्रेणी में जाकर गिर पड़ता है। मजदूर श्रवस्था में भी होरी श्रादर्शवादी है, वह काम से जी नहीं चुराता। वह उन्मत्तों की भाँति सिर से ऊपर गड़ासा उठा-उठाकर ऊल के दुकड़ों के ढेर करता जाता था... सिर में फिरकी-सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना यके, बिना कके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार निकल रही थी, मुँह से पिचकुर छूट रहा या, श्रीर सिर में घम-धम का शब्द हो रहा था, उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी श्राँखों में निविद्र श्रन्वकार छा गया, गड़ासा हाथ से छूट गया, श्रीर वह श्रीघे मुँह जमीन पर पड़ गया।

जब इस प्रकार दिन गुजर रहे ये तो गोबर शहरी ठाठ-बाट के

न्साय घर पहुँचा। गोबर ने जब सब हाल सुना तो वह समक न पाया कि कैसे बाकी रुपये के कारण घर के बैल लोल लिये गये, कैसे पंचायत हुई, डाँड लगे, हत्यादि। उसने श्रपने बच्चे को भी देला। गोबर के सामने भी एक घटना हुई जो उसे बहुत नापसन्द श्राई। दातादीन नामक एक ब्राक्षण से श्राठ-नौ साल हुये होरी ने तीस रुपये उघार लिये ये। श्रव दातादीन ने जो गोबर को देला तो वस्ता करने पर तैयार हो गया। गोबर ने जमीन पर ठीकरे पर हिसाब लगाकर कहा—'दस साल में छत्तीस रुपये होते हैं, श्रसल मिला कर छाछठ। उसके सत्तर रुपये ले लो। इससे वेसी एक कौड़ी भी न दूँगा।' दातादीन के हिसाब से रुपये दो सौ होते थे। गोबर इस बात को मानने पर तैयार न था, श्रीर कहा श्रदालत जाश्रो। तब दातादीन यह कहकर चले जाने पर तैयार हुये कि यदि वह ब्राह्मण है तो श्रपने पूरे दो सौ रुपये लेकर दिला देगा, श्रीर होरी उसके द्वार पर हाथ बाँध कर श्रायेगा, श्रीर हाथ बाँध कर रुपये देगा।

अब यहाँ पर फिर होरी का आदर्शवाद सामने आता है। यहाँ धर्म रूप में यह आदर्शवाद विशेषकर जोर पकड़ता है। होरी के पेट में धर्म की क्रान्ति मच गई। यदि ठाकुर या बनिये के रूपये होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन बाह्य के रूपये! उसकी पक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। इस प्रकार होरी धर्म के कारण शोषण का पात्र होने पर तैयार हो जाता है। इस स्थान पर प्रेमचन्दजी ने बहुत ही बास्तविक चित्रण कर यह दिखला दिया कि धर्म किस प्रकार शोषण के हथियार के रूप में सिद्ध होता है।

इसी रुपये को भरने के सम्बन्ध में गोबर और होरी में मनमुटाव हो जाता है। वह अन्त में यह कहकर पिता के सामने से श्रालग हो गया कि—'मेरा गदहापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो। मैं क्यों अपनी जान दूँ।' उसने जाकर, अपनी स्त्री से कहा—'में, क्यों उनकी लोदी हुई लन्दक में गिरू, इन्होंने मुक्तसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिये लिया, में उसका देनदार नहीं हूं। गाँव के नेताश्रों ने यह षहयन्त्र किया कि गोबर को काबू में लाने के लिए होरी को श्रीर फँसाया जाय। तदनुसार उन्होंने होरी को बुलाया। जब होरी घर लौटा तो गोबर ने पूछा कि किस मतलब से कारिन्दा उसे लेने श्राया था।

होरी ने भर्राई हुई त्रावान में कहा—मैंने पाई-पाई लगान चुका पिदया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर दो साल की बाकी है.....।

गोवर ने पूछा-उम्हारे पास रसीद तो होगी !

'रसीद कहाँ देता है ?'

'तो तुम बिना रसीद लिये रुपये देते ही क्यों हो।'

गोवर उसी समय नोखेराम की चौपाल पर गया, श्रौर उससे मनवा जिया कि लगान चुकता हो गया है, किन्तु इन बातों से उसका जो गाँव से इतना ऊव गया कि वह फिर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने होरी को इतना लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थमिक बूढ़ा रुश्रासा हो गया। बात बढ़ते-बढ़ते बढ़ गई, बीच में घनिया पड़ी। उसने माँ को यहाँ तक कह दिया—जब तक बचा या दूघ पिला दिया, फिर खावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरी जिन्दगी तुम्हारा देना मरने के लिए नहीं है। मेरे भी तो बाल-बच्चे हैं।

प्रेमचन्दली यहाँ दिखलाते हैं धनिया सलाटे में आ गई, उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे दूट गया। फिर भी उसने बेटे को दोषी न समस्कर पतोहू पर सारा दोष मन ही मन मह दिया। वहीं बैठे-बैठे वह इसे मन्तर पढ़ा रही है। यहाँ शौक सिंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ न कुछ काम करना ही पड़ता है। वहाँ रुपये पैसे हाथ में आवेंगे, मले से चिकना खायेगी, चिकना पहनेगी, और टाँग फैलाकर सोयेगी..... हत्यादि। धनिया ने ऐसा कहा भी। नतीला यह हुआ कि यतोहू के साथ भी सगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते निस्तर वँध

गया। चलते समय होरी ने श्राद्र कराठ से कहा—वेटा तुमसे कुछ कहने का मुद्द तो नहीं है, किन्तु कलेजा नहीं मानता, क्या जरा जाकर अपनी श्रमागिनी माता के पाँच छू लोगे, तो कुछ बुरा होगा! जिस माता को कोख से जन्म लिया, श्रीर जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते !

गोबर ने मुँह फेरकर कहा—मैं उसे अपनी माता नहीं समसता। होरी ने आखों में आँस् लाकर कहा—जैसी तुम्हारी इच्छा। जहाँ रहो सुखी रहो।

सुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरण को आंचल से छुआ। धनिया के मुँह से आसीस का एक शब्द तक न निकला। उसने आंख उठाकर देखा तक नहीं। इस प्रकार यह ट्रेजडी सम्पूर्ण हो गई। गोबर शहर में चला गया।

राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत चल रही है, सार्थ ही साथ राय साहब एलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। एलेक्शन लड़ने में किस प्रकार केवल सूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, न कि जनता की सेवा, इसे प्रेमचन्दजी ने बहुत श्रब्छी तरह दिखलाया है। एलेक्शन में क्या-क्या दाँव-पेच होते हैं, किस प्रकार बोट खरीहे जाते हैं, किस प्रकार निर्वाचन के लिए खड़ा व्यक्ति श्रुपने मुकाबिलें में खड़े व्यक्ति से स्पये लेकर एलेक्शन से श्रलंग होकर बैठ जाता है, इन सब बातों की मलक इस वर्णन में है। राय साहब के खिलाफ श्रब की बार एक राजा खड़े हैं जो डंके की चोट से एलान कर रहे ये कि चाहे हर एक वोटर को एक-एक हजार ही क्यों न देना पड़े, पचास लाख की रियासत मिट्टी में मिल जाय, मगर वे राय श्रमरपालिस्ह को कौंसिल में जाने न देंगे। इस श्रवसर पर मिस्टर तन्खा नामक एक व्यक्ति एलेक्शन के दाँव पेच विशेषक के रूप में सामने श्राता है । इस सिलसिले में मालती नाम की एक बहुत ही पढ़ी-लिखी श्रीर चालाक स्त्री भी इन लोगों के बीच में श्राती है। उसमें बहुत से गुण हैं। सबसे बड़ा गुण या श्रवगुण यह है कि वह लोगों को उल्लू बनाना खूब जानती हैं। वह स्त्री श्रान्दोलन की नेत्री है, इस प्रकार यह कहानी जटिल रूप भारण करती है, श्रीर जिसे शहर का High society या उच्च समाज कहा जाता है, उसका हमें पूरा दिग्दर्शन होता है।

होरी को श्रक्सर श्रादर्शवादी दिलाने की चेष्टा करते हुये भी प्रेमचन्दजी श्रपनी वस्तुवादी कला की श्रानिकार्यता के कारण कई बार उसमें एक मामूली किसान के दुर्गु ए भी दिलता जाते हैं। इस देल सकते हैं कि कैसे कुछ थोड़े से रूपये के लिए उसने बाँस के मामले में श्रपने भाइयों को घोला देने की कोशिश की थी। इसी प्रकार इस यह देलते हैं कि यों तो होरी का यौन चरित्र बड़ा श्रव्छा है, किन्तु वह गाँव की दुलारी साहुवाइन से दो-चार दिल्लगी कर लेना बुरा नहीं समकता है। साहुवाइन गुलाबी साड़ी श्रादि पहनकर एक दिन जा रही थी तो होरी ने उससे कहा—श्राज तो भाभी दुम सचपुच जवान लगती हो। साहुवाइन ने बात को टाला, किन्तु होरी ने फिर कहा— तुम श्रभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी ? मुक्ते तो श्रव भी """।

'श्रव्छा चुप भी रहना, नहीं डेढ़ सौ गाली दूंगी।'

साहुवाइन के पास होरी कर्जदार मी या।

बाद को चलकर उसी दुलारी से अपनी बड़ी लड़की सोना की सगाई के लिए होगी दो सी कपये कर्ज लेना चाहता है। कर्ज का वादा करते समय दुलारी और होरी में जो बातचीत होती है, वह भी प्राम समाज का वस्तुवादी चित्रण है। दुलारी ने कटाच करके कहा — तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गये।

'तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता !' 'मेरी गुलामी करने को कहते, तो मैंने लिखा लिया होता, उच।' 'तो अबसे क्या विगड़ा है, लिखा लो न। दो सौ में लिखता हूँ, इन दामों महगा नहीं हूँ ?' इत्यादि

केवल कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। (अञ्चल तो कानून को बदलना मुश्किल है) इस बात को प्रेमचन्दं जी गाँव के एक नेता के जरिये से कितनी श्रच्छी तरह से कहलाते हैं। िकगुरी सिह कह रहे हैं— तुम क्या कहते हो पंडित, क्या तब संसार बदल जायेगा ? कानून श्रीर न्याय उसका है, जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी श्रासामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमीन्दार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे, मगर होता क्या है ! रोज ही देखते हो। जमीन्दार मुस्क वंधवाकर पिटवाता है, श्रीर महाजन लात श्रीर जूते से वात करता है। जो किसान पोढ़ा है, उससे न जमीन्दार बोलता है, न भहाजन । ऐसे ब्रादिमयों से इम मिल जाते हैं, ब्रौर उनकी मदद से दूसरे आदिमियों की गरदन दनाते हैं। तुम्हारे ही अपर रायसाहन के ५०० रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले ! वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। किस श्रादमी में इतना बूता है कि रोज श्रदालत दौड़े। सारा कारबार इसी तरह चला जायेगा, जैसे चल रहा है। कचहरी श्रदालत उसीके साय है, जिनके पास पैसा है। इम लोगों को घनड़ाने की कोई बात नहीं है।

किंगुरीसिंह की बातचीत दूसरे शब्दों में यही है कि राष्ट्र शासकवर्ग की कार्यकारिगी है, किन्तु किंगुरीसिंह ने इस बात का पता किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया है।

प्रेमचन्दजी ने मातादीन चरित्र में सनातन धर्म की भी खूब पोल खोली है। मातादीन के बाप दातादीन श्रपनी जवानी में बड़े रिखया थे, किन्तु वे नेम से कभी नहीं चूके, कभी एक एकादशी नागा नहीं की, नामक एक चमाइन को रख जिया था, किन्तु वेन तो उसका छुत्रा पानो पीते थे, श्रीर न उसे चौखट के श्रन्दर श्राने देते थे। उन दिनों सिलिया को वे एक मजदूरनी के रूप में इस्तेमाल करते थे। सिलिया श्रव उनकी निगाह में काम करने की मशीन थी, श्रीर कुछ नहीं । होली के दिन सिलिया दुलारी साहुवाहन से दो पैसे का रंग लाई थी, श्राज दुलारी उसे वस्त करने श्राई थी। मातादीन वहीं खड़े थे, किन्तु ज्योंही दुलारी की श्राहट सुनी, वे समक्त गये, लेन-देन की बात है, बस वे वहाँ से सरक गये। जब दुलारी ने पैसे के लिए बातचीत शुरू की, तो सिलिया ने यह चाहा कि कुछ अनाज देकर उससे पलता छुड़ाया जाय, उसने अन्दाज से कोई सेर भर अनाज खाहुवाइन को दे दिया । उसी वक्त मातादीन पेड़ की आड़ से कलाया हुत्रा निकला, श्रीर साहुवाइन तथा सिलिया दोनों को नाराज होकर कहा कोई लूर नहीं है। खाहुवाइन ने अनाज देर में डाल दिया, श्रीर चिलिया इका-बक्का होकर मातादीन की श्रोर देखने लगी। चिलिया नो तन मन सभी मातादीन को दिया था, किन्तु उसे एक पैसे के श्रनाज पर भी श्रिशिकार न था। यही मातादीन थे, उसके तलुवे सहलाते थे, इन्होंने ही जनेऊ हाथ में लेकर कहा था—'छिलिया जन तक दम में दम है, तुमे व्याहता की तरह रखूँगा। जन वह प्रेमातुर होकर हाट में श्रीर बाग में श्रीर नदी के तट पर उसके पीछे-पीछे पागलों की भाँति' फिरा करता था। श्रभी दुलारी गई ही थी, इतने में सिलिया की माँ, बाप, दोनों भाई, श्रीर कई श्रन्य चमारों ने न जाने किघर से श्राकर मातादीन को घेर 'लिया । िलिया की माँ ने आते ही कार्यरत विलिया के हाथ से अनाज

की टोकरी छीनकर फेंक दो, श्रीर गालो देने लगी—एँड जब तुमेह

कभी बिना स्नान-पूजन किये, मुँइ में पानो नहीं डाला। इसके प्रतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि वे कुछ खुशहाल भी थे। मातादीन ने सिलिया मजूरी ही करनी थी, तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्यों मरने श्राई, इत्यादि।

जब मातादीन के साथियों ने देखा कि इस प्रकार मातादीन धिर गया है, तो वे उसके रह्मार्थ दीइ पड़े। सिलिया के बाप इरखू ने कहा—हम आज या तो मातादीन को नमार बनाकर छोड़ेंगे, या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जायेगी ही। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे, हमारा होकर रहे। तुम हमें बामन नहीं बना सकते, मुदा इम तुम्हें नमार बना सकते हैं। हमें बामन बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह सामर्थ नहीं है, तो फिर तुम ही नमार बनो, हमारे साथ खाओ-पिक्रो, हमारे साथ उठो-बैठो। हमारी इज्ञत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो।

इस प्रकार बातचीत के दौरान में दो चमारों ने लपककर माता-दीन के हाथ पकड़ लिये, तीसरे ने म्लप्टकर उसका जनेऊ तोड़ डाला, श्रीर इसके पहले कि दातादीन श्रीर मिंगुरीसिंह श्रपनी-श्रपनी लाठी सम्हाल सके, दो चमारों ने मातादीन के मुँह में एक बड़ी सी इड़ड़ी का दुकड़ा डाल दिया। मातादीन ने दाँत जकड़ लिये, फिर भी वह पिनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई, श्रीर मुँह श्राप से श्राप खुल गया, श्रीर इड्डी कराठ तक पहुँची ....। गाँव वालों ने मदद न दी, क्योंकि वह गाँव की बहू-बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे।

मातादीन के कर चुकने के बाद निर्जीव-सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रिक्तता, समड और पुरुषार्थ था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के दुकड़े ने उसके मुँह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धमें इसी खान-पान, छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस घर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख -गोबर खाय, और गंगा जल पिये, लाख दान-पुर्य और तीर्थ-ब्रत करे, उसका मरा हुआ घर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका घर्म लूटा।

सिलिया की हालत अजीव हो गई। भाई पकहकर उसे घसीटने -लगे, वह जाने पर तैयार नहीं हुई, तब सिलिया के पिता' ने कहा कि अच्छा अब इसे छोड़ दो, समस लंगे मर गई। सिलिया की माँ सिलिया पर सपटी, और कई लातें जमाई, किन्तु उसके पिता ने बचा लिया। सब चमार चले गये। अब दातादीन ने जलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उसने सिलिया से कहा तू चली क्यों न गई। बड़ी देर में मातादीन ने अपने पिता से पूछा कि क्या होगा, तब उन्होंने पुत्र को ढाढ़स देते हुये बताया कि पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी, वैसा होगा, किन्तु उसे सिलिया को त्थागना पड़ेगा। मातादीन ने फौरन इस पर अपनी सम्मति दे दी। अन्त में सिलिया की ऐसी अजीब हालत हुई कि वह न घर की रही न घाट की। अन्त में उसको होरी के यहाँ आअय मिला।

भोला ने श्रन्त में एक जवान स्त्री से शादी कर ली। उसका घर - में न पटा, श्रीर वह स्त्री को लेकर नोखेराम के श्राश्रय में पहुँच गया। नोखेराम से उसकी स्त्री का ताल्लुक हो गया, श्रीर नोखेराम के बदौलत वह श्रव श्रपने को गाँव की जमींदारिनी समस्तने लगी। यद्या नोखेराम स्वय जमींदार का एक कारिंदा मात्र था। मोला ने चेष्टा की कि किर घर लौटा जाय, किन्तु उसकी स्त्री राजी नहीं हुई। इस प्रकार एक हो साथ वृद्ध विवाह तथा कारिन्दों के कारनामें का स्वरूप हमारे सामने श्रा जाता है।

सोना ने जब सुना कि उसके न्याह के लिए दो सी छ।ये उबार लिये जा रहे हैं तो वह उस पर खुश नहीं हुई। अन्त में भोजा की ही केवल श्रपनी नामवरी के लिए यह क्यया देने पर तैयार हो गई। इस क्यये के लिए होरी ने जिस प्रकार टकुरसुहाती कही है, यह मी वस्तुवादी कला की जीत का एक नमूना है। होरी प्रत्येक गाँव वाले की तरह श्रव्छी तरह जानता था कि मोला की स्त्री किस प्रकार श्रपने पित के बुढ़मस का फायदा उठाकर नोखेराम से फॅसी हुई है, फिर मी उन्होंने उस श्रीरत की कैसी खुशामद की है, यह देखने योग्य है। उस स्त्री ने कहा कि वे कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं, नाक में दम कर रखा है मेरे।

होरी ने ठकुरसुहाती की—'यह भोला की सरासर नादानी है। वृद्धे हुये, श्रव तो उन्हें समक्त श्रानी चाहिये।' यहाँ पर हम वहीं पूर्विक्षिखित Peasant craftiness का परिचय पाते हैं।

गोनर जन शहर में श्राया तो उसे ज्ञात हुआ कि जिस श्रड्डे गर वह खोंचा लगाता था, वहाँ दूसरे ने श्रपना खोंचा लगाना शुरू कर दिया है। गाइक उसे भूल गये हैं। इस बीच में उसका लड़का भी मर गया। गोवर ने १ इक्टर के मिल में मजदूरी कर ली। यहाँ पर प्रेमचन्द-जी मजदूर जीवन का चित्रण यो करते हैं कि गोवर को वहाँ बड़े सबेरे जाना पड़ता, श्रीर दिन भर के बाद जब वह दिया जले पर घर लौटता,. तो उसकी देह में जरा भी जान न होती। 'घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न पड़ती थी, लेकिन वहाँ उसे जरा भी यकान न होती थी। बीच-बीच में वह हॅस बील भी लेता था। फिर, उस खुले हुये मैदान में उन्मुक्त श्राकाश के नीचे जैसे उसकी चृति पूरी हो जाती थी। वहाँ उसकी देह चाहे जितना नाम करे मन स्वछ्नद रहता था। यहाँ देह की उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति श्रीर त्पानी शोर का उस पर बोक्ता-सा लदा रहता था। यह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डाट पड़ जाय। सभी अभिकों की यही दशा-थी। सभी ताड़ी या शराव में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अव-

सान को हुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर, और पहर रात गये। और आकर कोई न कोई बहाना खोजकर सुनियाँ को गालियाँ देता, घर से निकालने लगता, श्रीर कभी-कभी पीट भी देता।

प्रेमचन्दजी के इस वर्णन में मजदूर जीवन की वास्तविकता है, किन्तु साथ ही मजदूर जीवन की जो परोपकारी गांधीवादी समालोचना है, उसकी भी कतक स्पष्ट है। हमने इस समालोचना को गान्धीवादी वतलाया, इससे शायद कुछ गलत फहमी हो, इसलिए स्पष्ट कर दिया जाय कि गान्धीजी के एक सौ वर्ष पहले भी लोग मजदूर जीवन की इस प्रकार स्वाप्निक और परोपकारी समालोचना करते थे। इन आलोचनाओं को पढ़ने से यह जात होता है मानों मिलों में ही खराबी है, और यह धारणा विल्कुल गलत है। गलती मिलों में नहीं बल्कि मिलों की वर्तमान पहलि में है जिसमें उत्पादन तो सामाजिक है किन्तु मिलिकयत तथा उत्पादन के साधन वैयक्तिक हैं।

प्रेमचन्द्र ने गोबर के जीवन के विलिखिले में मजदूरों के इइताल का भी जिक किया है। वेकारी इतनी ऋधिक है कि कम्पनी के डाइरेक्टर कभी-कभी स्वयं ही यह चाहते हैं कि मिल में इइताल हो। इइताल हो जाने में ही उनका हित होता। इसके आघे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। मजूर चाहते थे कि ऐसे समय इइताल हो जब माल थोड़ा रह जाय, और माँग की तेजी हो, किन्तु मिल के मालिकों ने पहले इमला बोल दिया। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम की छुट्टी पाकर चलने लगे तो मजदूरी घटाने के सम्बन्ध में डाइरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस भी आ गयी। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त इइताल करना पड़ा। उस समय गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज माँग होने पर मी छ: महीने से पहले लौट सकता था। इइतालियों की एक न चली।

नये मज्रों का टिड्डीदल मिल के द्वार पर डट गया। उनमें अधिकांश ऐसे भूलमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी छोड़ना नहीं चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि मजदूरों और नये मजदूरों में फीजदारी हो गई। गोवर बुरी तरह घायल हुआ। उसके हाथ की एक हड्डी टूट गई, सिर खुल गया, और अन्त में वहीं ढेर हो गया। गोवर की मरहम पट्टी कर पहुँचा दिया गया। बड़ी सेवाओं से वह ठीक हुआ।

मिल मालिक मिस्टर खना का भी चित्रण घ्यान योग्य है। "वे 'ग्रपना स्वार्थ त्यागने को तैयार हो सकते थे, त्रागर उनकी ऊँची मनो- चृत्तियों को स्पर्श किया जाता है, लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थों की रज्ञा न करना यह तो श्रधर्म था। यह तो न्यापार है, कोई सदाबत नहीं कि सब मजुरों को ही बाँट दिया जाय।.....वे केवल एक इजार क्पये महीना लेते थे।" स्मरण रहे कि खन्नाजी जिले के प्रमुख नेता रहे थे, दो बार जेल भी गये थे।

पेसा मालूम हुआ कि मिल में आग लग गई है। लना जब मिल के पास पहुंचे, और देला कि मिल जल रही है, बच नहीं सकती तो वह बीलला गये, उस समय उसने जो कुछ कहा है, वह भी बहुत माने की हैं—'मैं एक घंटा नहीं आध घंटा पहले दस लाल का आदमी था। जी हाँ, दस लाल, मगर इस वक्त फाकेमस्त हूँ—नहीं दिवालिया हूँ! मुक्ते बैक्क को दो लाल देना है। जिस मकान में रहता हूँ वह भी अब मेरा नहीं है.....मैंने अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी ली हैं। किसानों की ऊल तौलने के लिए कैसे आदमी रखे, कैसे नकली बाँट रखे.....' यह कहकर वे अपने हाथों से सिर पीटकर जोरों से रोने लगे। किसी तरह समका-बुकाकर उन्हें घर पहुँचाया गया।

हम पहले ही दिखला चुके हैं कि मालती के रूप में प्रेमचन्दजी एक तितलीनुमा स्त्री की सृष्टि करते हैं, जो गोदान के कई पात्रों को उंगुलियों 'पर नचाती फिरती है। बाद को चलकर प्रेमचन्दजी इसी स्त्री को बहुत ही बदले हुये रूप में दिललाते हैं। श्रव उसमें वह तितलीपना नहीं है, वह सेवा मार्ग को श्रवनाती है। इसी सम्बन्ध में मेहता नामक एक ज्यक्ति इस उपन्यास में आता है जो एक प्रन्यकीट श्रीर साथ ही बहुत सचरित्र ठयक्ति है। वे किसी सर्वज्ञ ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। श्रपनी नास्तिकता को प्रकट नहीं करते थे, क्यों कि इस विषय पर किसी निश्चित मत पर पहुँचना वह अपने लिए असंमव समकते थे। इस व्यक्ति के संस्पर्श में आकर मालती बदल रही थी। 'श्रव तक जितने मर्द उसे मिले सभी ने उसकी विलासवृत्ति को ही उसकाया। उसकी त्यागवृत्ति दिन-दिन द्वीण होती जाती थी, पर मेहता के ससर्ग में आकर उसकी त्याग मावना सजग हो उठी थी।' एक दिन ये दोनों सेश के उद्देश्य से घूमते-घामते होरी के गाँव में पहुँचे। इस प्रकार जो उनकी होरी के गाँव में पहुँचाया गया, यह केवल मूल कथामाग से इसके सम्बन्ध को जोड़ने के लिए ही किया गया है, यह स्पष्ट है। सच बात तो यह है कि गोदान में शहर श्रीर गाॅव के जीवन के जो चित्रण दिये गये हैं, उनको कई पूत्रों से जोड़ने पर भी वे श्रब्छी तरह जुड़ न सके, उनमें कोई वास्तविक सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया, बहुत कुछ दोनों कहानियाँ श्रलग ही रह गईं। जो कुछ भी हो होरी के गाँव में पहुंचकर मेहना पुरुषों से बातचीत करते रहे, ऋौर मालती ख़ियों के रोजमरें की जरूरत की वार्ते—जैसे शिशुपालन श्रादि के सम्बन्ध में बातचीत करती रही।

मालती ने लियों के साथ जो बातचीत की है, उसमें समस्याश्रों के प्रति कोई क्रान्तिकारी दृष्टिकीया नहीं बल्कि एक परीपकार सुधार-वादी मनोवृत्ति का ही परिचय मिलता है। होरी की ली ने उसे श्रपनी श्रनजान में इस सम्बन्ध में टोक भी दिया। जब मालती ने सफाई श्रादि की बात बहुत कही तो धनिया ने कहा—'यहाँ सब सफाई श्रीर संजम कैसे होगा, सरकार! भोजन तक का ठिकाना तो है ही नहीं।' इसी

प्रकार प्रेमचन्द्रजी ने यह दिखाया है कि मालती की 'प्रामीणों पर कोष' श्रा जाता था। वया तुम्हारा जन्म इसलिए हुन्ना है कि तुम मर-मर कर कमाश्रो श्रीर जो कुछ पैदा हो, उसे खान सको ! जहाँ दो-चार बैलों के लिए भोजन है, वहाँ एक दो गाय भैठों के लिए चारा नहीं है। क्यो यह लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समक्त कर उसे केवल प्राण रचा की वस्तु समस्तते हैं ? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम-मात्र के ब्याज के रुपये देकर उन्हें सूद्खोर महाजनों के पंजे से बचाये ! रसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बटवारे का मर्ज भी बहुता जाता था। श्रीर श्रिधिक उद्धृत करने की श्रावश्यकता नहीं है, मालती केवल एक परोपकारी स्त्री के रूप में सामने आती है। यों तो हम दिला चुके हैं कि प्रेमचन्दजी पुरुष श्रीर स्रों के सम्बन्ध में जो गुलाम मालिक भावना है, उसकी जड़ में क्या बात है, उसे मानी intuitionally या श्रन्तः प्रेरणा से, बल्कि एक वस्तुवादी कलाकार के सहज instinct या सहजात से समक्त जाते हैं किन्तु मालती के मुँह से वे ऐसे भी भाव प्रकट कराते हैं, मानो पुरुष श्रीर स्त्री का जो वर्तमान सम्बन्ध है, वह श्रनिवार्थ रूप से एक श्राधिक-सामाजिक सम्बन्ध नहीं है, विलक एक शिला-सम्बन्धी प्रश्न मात्र है। मालती बहुत सुशिल्ता,. बल्क प्रतिभाशालनी स्त्री है, किन्तु फिर भी वह स्त्रियों में ऐसी बात कहती' हुई पाई जाती है--'पुरुष निर्दयी है, माना; लेकिन है तो इन्हीं माताश्रों का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिला नहीं दी कि वह माता की, स्त्री जाति की पूजा करता ? इसीलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं श्राती, इसी लए उसने इतन को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही विगड़ गया।

मेहताजी मी इसी प्रकार पुरुषों में जाकर किसानों की कुश्ती देख रहे हैं। कुश्ती देखते जाते थे, श्रीर 'उन्हें श्राश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रीढ़ श्रीर निरीह बालकों के साथ श्रशिव्तित कहलाने वाले लोग कैसे शिव्ति हो जाते हैं। श्रज्ञान की भाँति ज्ञान भी सरल, निष्कपट श्रीर सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है...। काश ये श्रादमी ज्यादा, श्रीर देवता कम होते, तो यों न ठुकराये जाते......उनकी श्रात्मा जैसे चारो श्रीर से निराश होकर श्रपने श्रन्दर ही टाँगे तोड़कर बैठ गई है। इत्यादि।

मेहता और मालती के प्रेम को दिखलाने में भी प्रेमचन्दजी श्रादर्शवादी घारा से काम लेते हैं। 'उयों-उयों वह मालती को निकट से देखते थे, उनके मन में श्राकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का श्राकर्षेण तो उन पर कोई श्रसर नहीं कर सकता था। यह गुण का श्राकर्षण या। इसके बाद प्रेमचन्दजी एक ऐसी बात कहते हैं जिसका मतला सम माना कठिन है। वे कहते हैं 'यह वह (मेहता) जानते थे। जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं, केवल एक बन्धन में वंघ जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। यहाँ पर प्रेमचन्दजी का इशारा हिन्दू विवाह से तो नहीं है ? वे श्रागे लिखते हैं 'इसके पहले जो प्रेम होता है, वह तो रूप की श्रामिक्त मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं, मगर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा, उसमे खरादे जाने की समता है भी या नहीं। इस प्रकार मेमचन्दजी कुछ इद तक कोर्टशिप की श्रोर भी इशारा करते हैं,, श्रीर इस प्रकार उनका दृष्टिकीया सनातन समाज के मुकाबिलं में कहीं प्रगतिशील है।

जिस समय मालती गाँव का चक्कर लगाकर लौटी उस समय मालती श्रौर मेहता, दोनों नदी की श्रोर सैर करने चल दिये। 'मालती का कलेजा श्राज न जाने क्यों धकधक करने लगा। मेहता के मुखा पर श्राज उसे एक विचित्र ज्योति श्रौर इच्छा क्लकती हुई नजर श्राई।' इस प्रकार दोनों नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ मेहता ने जेब

से चाक् निकालकर साऊ की टइनियाँ काटी, फिर वहीं से सरपत तौड़कर उसकी रस्सी की सद्दायता से एक नाव बनी। कई बार मेहता की उँगुलियाँ चिर गई, खून निकला। तख्ना डगमगाता, कभी तिरछा. कभी सीघा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जाता था। प्रेमचन्द्रजी ने मालूम होता है, यह हिस्सा ििनेमा जगत की (जैसी उसके सम्बन्ध में श्रमी उस जगत में धारणा है) श्रावश्यकता के श्रनुसार लिला है। जो कुछ भी हो, इस दृश्य के कारण गाँव में जाकर उनकी सेवावाला चर्य त्रिल्कुल एक तमाशा-सा, बल्क उनकी कोर्टशिय का एक दृश्य मात्र होकर रह गया। सन्तेष में कहानी यह है कि इन दोनों में एकाब बार श्रालिंगन होने के बाद ये लोग सम्हल गये। इस सिलसिले में प्रेम के सम्बन्ध में जो तर्क वितर्क इन दोनों में हुंग्रा है, वह किसी भी ऋष्टि से ऊँचे दर्जे का नहीं है, न तो उसमें कोई साहित्यरस ही है, न मनोविज्ञान श्रौर न भावुकता । सच बात तो यह है कि प्रेमचन्दजी ने इन दोनों को आदर्श अर्थात् शारीरिक मिलन, लिप्साहीन, प्लेटोनिक प्रेमिक-प्रेमिका बनाने की धुन में इन दोनों पात्र-पात्रियों की इत्या कर डाली है, भ्रौर उन्हें बहुत ही श्रस्वाभाविक बना दिया है।

रायसाइब के तीनों मन्स्वे पूरे हो गये थे। कन्या की शादी घूम-धाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गये थे, श्रीर निर्वाचन में सफल ही नहीं हुये थे, होम मेम्बर हो गये थे। उनको राजा की उपाधि भी मिल गई। जोवन की सबसे बड़ी विजय फिर भी उनकी उस समय हुई, जब उनके पुराने परास्त शत्र सूर्यप्रतापिंह ने उनके बड़े लड़के रद्रगलिंह से श्रम्नी कन्या के विवाह का सन्देशा मेजा। रद्रपाल एम० ए० में पढ़ते थे, श्रादर्शवादी नौजवान थे। जब रायसाइब, श्रव राजा साइब ने पुत्र से श्राये हुये शादी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बताया, तो उन्होंने इस शादी से इन्कार किया। रद्रपाल ने पिता से बता दिया कि मालती की बिहन सरोज से उसकी शादी होगी। जब राजा साइब ने इस पर यह कहा कि ऐसा तो उसके मरने के बाद ही हो सकता है, तो उद्रपाल ने बता दिया कि शादी तो हो चुकी है। जब राजा साहब ने सूर्यप्रताप को यह बात बतार्र कि उनका लड़का अपने कब्जे में नहीं है, तो सूर्य-प्रताप भी बहुत नाराज हो गये। दुख का प्याला अभी और भरा। उनके दामाद दिग्वजयसिंह पक्के ऐय्याश थे, और राजा साहब की लड़की अपने ससुराल से लड़कागड़कर चली आई। इस प्रकार आते समय उस लड़की ने भरी महफिल में ंडी के सामने उपमूर्ति घारण किया था, नतीजा यह है कि तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस अंश में प्रमचन्दजी ने रहसों के जीवन का अब्छा चित्रण किया है, किन्तु इस चित्रण से इस बात की कलक आ जाती है कि प्रमचन्दजी का मन्शा शायद यह भी दिखाना है कि धन से ही या ओहदे से कोई सुखी नहीं हो सकता।

जन गोनर श्रव्छा हुश्रा तो वह मालती के यहाँ पन्द्रह रुपये महीने पर माली हो गया। उसका लड़का बीमार था, मालती की देख-रेख में वह भी स्वस्थ हो गया।

होरी के घर में रहते समय सिलिया को एक लड़का हुआ, बात यह है कि वह गर्भवती अवस्था में आई थी। 'मातादीन को कई सौ रुपये खर्च करने के बाद अन्त में काशी के 'डितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी हवन हुआ, बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया, और बहुत से मंत्र और रलोक पढ़े गये। मातादीन को शुद्ध गोवर और गोमूत्र खाना-पीना पड़ा। गोवर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अस्चिता के कीटाग्रु मर गये..... हवन के प्रचण्ड अग्निकाण्ड में उसकी मानवता निखर गई, और हवन की ज्वाला के प्रकाश में उसकी मानवता निखर गई, और हवन की ज्वाला के प्रकाश में उसने धर्म स्तम्भों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिद्ध हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका, और पुगेहित को गंगा में हुबो दिया। अब वह पक्का

खेतिहर था। उसने यह भी देला कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मण्ल स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता श्रव भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साहत श्रीर लगन का विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी दे देती है, पर उससे वर्तन नहीं छुष्राती। जब उसने अपने पुत्र के जन्म की वात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई, -गर्व से उसकी छाती तन गई, श्रीर उँगलियाँ बार-बार मूछो पर पड़ने लगीं। अन्त में वह बच्चा को देखने पहुँचा। यह बच्चा अन्त में मर गया । मातादीन उस दिन खुल पड़ा । उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया श्रौर श्रकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मील का पाट छोड़कर एक पतली-सी धार में समा गई थीं। श्राठ दिन में उसके हाथ सीधे न हो सके। किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बलिक सभी -ने उसके साइस और दृद्ता की तारीफ की। श्रन्त में प्रेमचन्द्रजी ने यह दिखलाया है कि वह ढोंगी श्रोर लम्पट मातादीन एकदम सुधर गया, श्रौर वह विलिया के साथ फिर से खुल्तम-खुल्ला रहने को तैयार हो गया ।

सिलिया ने पूछा- श्रीर तुम्हारा लाना कौन पकायेगा ? 'मेरी रानी सिलिया।'

'तो वाम्इन कैसे रहोगे !'

भी वाम्हन नहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले; वही वाम्हन है, जो धर्म से मुंह मोंड़े वही चमार है।

सिलिया ने उसके गले में वाहें डाल दी। इस प्रकार सिलिया और मातादीन की कहानी भी समाप्त हो गई यदि देखा जाय तो होरी की कथा से इस कथा को जबरदस्ती जोड़ा गया है, नहीं तो यह भी एक बिलकुल स्वतंत्र कहानी है।

होरी की हालत गिरते गिरते यह नौकत पहुँची थी कि श्रव उसका -खेत बेदखल होने जा रहा था। ऐसे समय पंडित दातादीन ने उसे

श्राकर यह सुक्ताया कि रूपा का ब्याह रामसेत्रक नामक एक अधेड़ ते -कर दे तो सारा काम बन जाय। रामसेवक होरी से दो ही चार साल -छोटा था, कहाँ फूल-सी रूपा, श्रीर कहाँ वह बूढ़ा ठूँठ। 'जीवन में ्होरी ने बड़ी-बड़ी चोटे सही थों, सगर यह चोट सबसे गहरी थी। श्राज उसके ऐसे दिन थ्रा गये हैं कि उससे लड़की बेचने की बात कहीं जाती है, श्रीर उसमें इन्कार करने का साहत नहीं है। घिनया ने इस ब्याह -का विरोध किया, किन्तु आफत के मारे उसका पछा इल्का होता जाता था। चौथै दिन रामसेवक गहतो खुद श्रा पहुँचे। रामसेवक बड़ी ठाठ-बाट -से श्राया था। श्रन्त में विवाद का मुहूर्त ठोक हो गया। विवाह के लिए गोवर को भी बुलाया गया, श्रीर वह श्राया। गोवर ने पहुँचकर जो श्वर की दशा देखी तो ऐसी निराशा हुईं कि इसी वक्त यहाँ से लीट जाय। गोवर का जी उचाट था। श्रव इस घर के सम्हलने की क्या आशा है। इस अवसर पर प्रेमचन्दनी मनदूर श्रौर किसान दोनों के जीवन की वड़ी सुन्दर तुलना करते हैं, यह तुजना किताबी सेद्धान्तिक. वुलना नहीं है, यह गोवर श्रीर होरी के जीवन की वुलना है, करीव छ: -सौ पृष्ठ तक इन दोनों के जीवन को दिखाने के बाद ही वे यह तुलना करते हैं। यह क्रमशः सामन्तवादी-पद्धति का तथा पूँजीवादी-पद्धति के -शोषितों का तुल्नात्मक वर्णन है।-"वह गुतामी करता है, लेकिन भर पेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है गुनामा है; पर सूखो। मेहनत करके श्रनाज पैदा करो, श्रीर जो दाये मिले, वह दूसरों को दे दो। श्राप बैठे -राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं। उससे तो एक दिन न सहा जाय । श्रीरयह दशा कुछ होरी की ही नहीं थी, सारे गाँव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक ब्रादमी भी नहीं जिनकी रोनी सूरत न हो, मानों उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी, उन्हें कठपुत लियो की तरह नचा रही हो। चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे,

घुटते थे इसिल्ये कि पिसना श्रीर घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते स्ल गये हों, श्रीर सारी हरियाली मुर्का गई हो। जेठ के दिन हैं, श्रमी तक खिलहानों में ग्रानाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी-नहीं है। बहुत कुछ तो खिलहान में ही तुलकर महाजनों श्रीर कारिन्दों की भेंट हो चुका है, श्रीर जो कुछ बचा है, वह भी दूसरों का है। भविष्य श्रन्वकार की भॉति उनके सामने है। उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं स्कता। उनकी सारी चेतनायें शिथिल हो गई हैं। द्वार पर मानों कूड़ा जमा है, दुर्शन्घ उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गन्ध है, न श्राँखों में ज्योति । सरेशाम से द्वार पर गीदइ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा कोटा त्रा जाता है, वह'-खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजिन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी-चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते मगर उन्हें केवल पेट में डालने को कुछ चाहिये। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रहना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का सोप हो गया है। उनसे वेले--धेले के लिए बेहमानी करवा लो, मुठ्टी भर श्रनाज के लिए लाठियाँ चलवा लो। पतन् की वह इन्तहा है, जब श्रादमी शर्म श्रीर इजत को भी भूल जाता है।" प्रेमचन्दजी ने यहाँ पर ग्राम्य जीवन का अर्थात् गाँव में जमीन्दारों के अलावा जो लोग रहते हैं, उनके जीवन का जो चित्र खींचा है, वह बहुत ही वस्तु अनुसारी है, श्रीर जो लोग दूर से बैठकर ग्राम पंचायत त्रादि का स्वम देखा करते हैं, तथा ग्राम जीवन को Idyllic अर्थात् वेग्रुवादन श्रीर 'गोचार अमूलक स्वप्नलोक सममते हैं, उनके लिए श्रांख खोलने वाला साबित हो सकता है। इसमें सबसे ध्यान योग्य बात यह है कि गान्धीवादी आदशों के प्रति द्रष्टगत रूप से (Subjectively) कुके होने पर भी प्रेमचन्दजी ने इस पुस्तक में श्रपनी वस्तुवादी कला की श्रपरिहायता के कारण चीजो का

सही चित्रण कर यह बतला दिया है कि मजदूर का जीवन किसान के जीवन से अब्छा है, और इस प्रकार इस बात की आरे इशारा हो जाता है कि समाधान किस दिशा में है—अधिकतर औद्योगीकरण में या गाँवों में लौट चलो, नारे से हैं।

गोदान के अन्तिम पृष्ठों में प्रेमचन्द जी इंगित से कहीं आगे जाते हैं।—'गोबर ने राजनैतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने, और उनसे अंग अंग विधा है। उसने सुना है, और समका है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने नहीं आवेगी.....दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बाँध दिया है, बन्धुत्व के इस दैवी बन्धन को क्यों अपने तुब्छ स्वार्थों से तोड़ डालते हैं।' अवश्य जैसा कि अन्तिम वाक्यों में ज्ञात होता है, समाधान सही होकर के भी फिर उसमें कुछ आदर्शवाद का पुट आ ही जाता है।

रूपा का विवाह हो गया। जिस समय गोवर चलने लगा, उस समय होरी ने घनिया के सामने कहा—'बेटा, मैंने जमीन के' मोह से पाप की गटरी सिर पर लादी। न जाने भगवान् मुक्ते इसका क्या दरह देंगे।' मजे की बात यह है कि रूपा अपने समुराल में खुश थी। 'जिस दशा में उसका बालपन बीता था, उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी साध थीं, जो मन में ही घुट-घुट कर रह गई थीं। वह अब उन्हें पूरा कर रही थी। रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पित था, उसके जवान, अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी मावना में कोई अन्तर न आ सकता था। उसकी यह मावना पित के रंगरूप या उम्र पर आश्रित न थी, उसकी बुनियाद इससे बहुत गहरी थी।...किसी तरह की अपूर्णता का भाव उसके मन में न आता था। अमाज से भरे हुये बलार और गाँव के सिवान तक फैले हुये खेत और द्वार पर ढोरों की कतारें और किसी प्रकार की अपूर्णता को उसके

अन्दर आने ही नहीं देती थी, श्रीर उमकी सबसे बडी श्रिमलाया थी, अपने घरवालों को सुखी देखना।' यह जो रूपा एक अधेह के साथ शादी होते हुये भी खुश ही हुई, श्रीर सुखी हुई, यह हमें आश्चर्य में डालने के बजाय स्वामाविक शाद होता है। रूपा का यह समम्म न पाना कि एक अधेड के साथ उसकी शादी कर उसके साथ अन्याय किया गया है, उसके सुख में कुछ कभी की गयी है, यही तो इस ट्रेजडी की सबसे बड़ी बात है, श्रीर प्रेमचन्द ने इसका जो इस रूप में चित्रण किया है, इससे उनमें वस्तुवादी कला की विजय ही स्वित होती है।

बहुत दिनों बाद हीरा लौट श्राया। वह गऊ मारने के कारण एक तरह से पागल हो गया था। वह गऊ हर समय उसके सामने खड़ी जात होती, सोते-जागते कभी श्राखों से श्रोफ़ल नहीं होती। वह पागल हो गया था, श्रोर पाँच-सात पागलखाने में रहा था, वहाँ से निकले छः महीने हुये थे। माँगता खाता फिरता रहा। यहाँ श्राने की हिम्मत न पढ़ती थी। संसार को मुँह कैसे दिखाता। श्राखिर जी न माना, कलेजा मजबूत करके चला श्राया। दोनो भाइयों में खूब मिलन हुआ।

होरी को लू लग गयी थी। देह भीतर से कुल की जाती थी। के हुई, हाथ-पाँव ठडे होने लगे। उसकी आँखे बन्द हो गई, 'श्रीर जीवन' की सारी स्मृतियाँ' सजीव होकर हृदय-पट पर श्राने लगीं, लेकिन बेकम, श्रागे की पीछे, पीछे की श्रागे, स्वप्त चिश्रों की भाँति बेमेल, विकृत श्रीर श्रसम्बद्ध। वह सुखद बालपन श्राया, जब वह गुल्लियाँ खेलता था, श्रीर माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोवर श्राया है, श्रीर उसके पैरो पर गिर रहा है, फिर हश्य बदला, घनिया दुल हिन बनी हुई, लाल चुनरी पहने उसको भोजन करा रही थी, फिर एक गोय का चित्र सामने श्राया।' इत्यादि। घनिया पहुँच गई। होरी ने कहा — 'मेरा कहा-सुना माफ करना घनिया। श्रव जाता हूँ। गाय-की लालसा मन में ही रह गई। श्रव तो यहाँ के रूपये किया-कर्म में जायेंगे। रो मत्

घिनिया; श्रव कर तक जिलायेगी ! सन दुर्दशा तो हो गई। श्रव मरने दे।' होरो को उठा कर घर ले जाया गया। चारो तरफ से श्रावाज श्रा रही थी—'गोदान करा दो, श्रव यही समय है।' धिनया यंत्र की माँति उठी, श्राज जो सुतली वेची थी, उसके जीस श्राने पैसे लाई श्रोर पित के ठंडे हाथ में रखकर सामने खंडे दातादीन से बोली —'महराज घर में ज गाय है, न बिछ्या, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोडान है।'

श्रीर पछाइ खाकर गिर पड़ी।

× ' × ×

'गोदान' प्रमचन्द का श्रन्तिम उग्न्यास है। इसके बाद उन्होंने 'मंगल सूत्र' नामक एक उपन्याप लिखना शुरू किया था, किन्तु वे उसे सम्पूर्ण न कर पाये। गोदान एक वृहदाकार उपन्यां है, किन्तु रंगभूमि से कहीं छोटा है, श्रीर 'प्रेमाश्रम', 'कायाकल्प' के साथ करीन-करीन उसका श्राकार बराबर है; फिर भी इस उग्न्यास का सामाजिक Canvas या चेत्र इतना बड़ा है, जितना उनके लिखे हुये किसी भी उपन्यास का नहीं है। सच बात तो यह है, इसमें भारतीय शहरी श्रीर न्याम्य-जीवन की सभी परिस्थितियाँ तथा समस्यायें किसी न किसी रूप में श्रा जाती हैं। शरत् या रवीन्द्र के भी किसी उपन्यास का चेत्र इतना विशाल नहीं है, यद्यपि उनको रचनाओं में हम गोदान के आकार के उपन्यास कई पाते हैं। गोदान में इम पचास साल के भारतीय इतिहास को जिस खूबी से वर्णित पाते हैं, वह लेखक की महान रचनाशक्ति का परिचायक है। भारतवर्ष में भी अब इधर Triology लिखने की प्रथा चल पड़ो है, किन्तु छ:- सत सी पृष्ठ के अन्दर जिस प्रकार प्रेमचन्द ने गागर में सागर भर कर रख दिया, वह भारतीय साहित्य में श्रभूतपूर्व है।

कहीं इतिहास शब्द के व्यवहार से कुछ अम न हो, इसिलए बता दिया जाय कि गोदान में जो इतिहास विश्वत है, उससे हम क्या सममते हैं। पारिवारिक चेत्र में सामन्तवादी युग का द्योतक संयुक्त परिवार प्रथा का भंग हो जाना, किसानों में से एक हिस्से का जमीन पर श्रत्यधिक द्याव के कारण मजदूर होते चले जाना, इस प्रकार सामन्तवादी जूमें से किसान की मुक्ति होना श्रोर फिर मजदूर के रूप में मिल मालिक के श्राधीन हो जाना, पुरातन विवाह-प्रथा में घुन लगना, श्रोर उसका विखान चले जाना, साहूकार श्रोर जमीन्दार की चक्की में किसान का पिसना—ये कुछ बातें हैं जो इतिहास की बहुत बड़ी घटनाये हैं। इन बातों को सममाने के लिए तथा इनकी प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराने के लिए वृहद्दाकार ग्रन्थ लिखे गये हैं। मानर्स ने केवल इसके श्राधिक पहलू को सममाने के लिए तीन मागों में एक वृहद् ग्रन्थ लिख डाला। प्रेमचन्द गोदान में सामन्तवाद के विखरने की प्रक्रिया को, साथ ही पूँजी वाद के शोषण को बहुत स्तष्ट करके इस उत्त्यास में दिग्दर्शन कराते हैं। इसके श्रलावा मी वे श्रीर भी बहुत कुछ करते हैं।

होरी की नसों में सामन्तवाद के अधीन शोषित का रक्त प्रवाहित होता है। वह कोई दूध का धुला न्यक्ति नहीं है, किन्तु फिर मी वह अपने शोषकों से कहीं अब्बा है। वह चन्द रुपयों के लिए अपने माई को घोखा देने पर तैयार हो जाता है, किन्तु उसके जमींदार उससे अब्बे कहाँ हैं ! लगान चुकता कर दिये जाने पर भी रसीद न देने का जो तरीका है, उसका फायदा, उठाकर वह पूरे लगान का दावा करने पर तैयार तो नहीं हो जाता, जैसा कि उसके जमींदार उसके साथ करते हैं। फर वह अगर माई को घोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी की गाय मार कर जब उसका माई फरार हो जाता है, श्रीर पुलिस माई के घर की तलाशी लेने आती है, तो वह उधार लेकर घूस देकर माई की मरजाद को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके आतिरिक्त वह वधों तक अपने माई की खी का पालन करता है। होरी और कई मौकों पर छोटा-मोटा सूठ बोलता है, घोलड

देता है, बल्कि देना चाहता है, ठकुरसुहाती कहता है, किन्तु उसने जो कुछ किया हो, उसे ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं श्राई जै खन्ना कहते हैं- 'श्राप नहीं जानते मिस्टर मेहता, मैंने श्रपने सिद्धानते की कितनी इत्या की है, कितनी रिश्वतें दी हैं, कितनी रिश्वतें ली हैं किसानों की ऊल तौत्तने के लिए कैसे श्रादमी रखे, कैमे नकली बाँ नखे ।' होरी आदर्श व्यक्ति नहीं था, किन्तु वह अपने जमीदारों से महाजनी तथा पूँजीपतियों से कहीं अञ्छा था। प्रश्न व्यवहारिक है कागजी या स्वाप्तिक नहीं। इनमें से किसको वस्ण किया जाय ! होन को या उसके मालिकों को, मालिकों को इसलिए कि उसके कई मालिक हैं। जिसकी जमींदारी में वह है, वह उसका मालिक है। जिसक वह कर्जदार है, वह साहूकार उसका मालिक है। जमींदार जब चा तव उसे वेदलल कर दे। साहूकार जब चाहे तब दाखिल हवाला कर दे। श्रीर हाँ, इम पुलिस वालों को तो भूत ही गये। पुलिस वाल भी उसके मालिक हैं। एक बहाना भर चाहिये, बस जो चाहें सो क डालें। नाम सरकार का किन्तु असली राज पुलिस वालों का। इस श्रितिरिक्त जाति की पंचायत के रूप में तथा अन्य अनेक रूप पुरोहित, पडे, प्राम समाज के स्तम्भ उसके मालिक हैं। होरी श्रप छ।टे-मोटे भूठ, ठकुरपुहाती, खुशामदीपन के बावजूद अपने इन सम मालिकों से सभी दृष्टियों से श्रेष्टतर है।

सबसे वड़ी बात यह है कि ये सब मालिक हरामलोर हैं, रोषिक हैं लुटेरे हैं, दिन दहाड़े डाका डालने वाले हैं। किसी ने किसी बात व ब्राड़ ले रखी है, तो किसी ने किसी की। जमीन इनकी है, काये इनहें हैं, पुलिस इनकी है, प्रदालत इनका है, धर्म इनका है, इहलोक इहनका है ही, परलोक भी है। ये इहलोक के मालिक हैं, चाहें त परलोक में भी गारत करके छोड़ दें। होरी मारतीय किसान वर्ग क प्रतीक है। वह प्रानी जीवन डोगी को खेता है, एक तो यों हा तरहें

उसकी दुश्मन हो रही हैं, तिस पर सर्वत्र न मालूम कितने बड़े-बड़े जहाज, मगरमन्छ, ब्राह श्रीर न मालूम क्या-क्या विपदायें इस सागर में हैं। इन विपत्तियों के बीच से होकर वह अपनी छोटी-सी डोंगी खेते हुये चलता है। इर समय उसके दूनने का भय रहता है। न मालूम कब किससे टक्कर लग जावे, श्रीर डोंगी की भवलीला समाप्त हो जायं। इसलिए गोटान एक व्यक्ति के-शौर चूँ कि वह व्यक्ति भारत का वृहत्तम वर्ग है, इसलिए सारे किसान वर्ग के जीवन मंग्राम का इतिहास है। किस प्रकार होरी इतनी विपत्तियों ग्रीर इतने शत्रग्रों के बीर्च से होते हुये चलता जाता है, इसीकी (epic) कहानी गोदान में इम देखते हैं। होरी को इमने भारतीय किसान वर्ग का प्रतिनिध-पात्र या प्रतीक कहा है, किन्तु यह स्मरण रहे कि होरी के पास चार-पाँच बीघे जमीन है। इसलिए वह उन लाखों खेतिहर मजदूरों से खुशहाल है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, श्रीर जिनको दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हुये जीवन के दिन काट देने पड़ते हैं। चार-पाँच बीचे जमीन के तथा इल बैल के मालिक होते हुये भी होरी पर जैसी-जैसी मुसीवतें ग्राती हैं, उससे इम इसका श्रनुमान कर सकते हैं कि उन लाखो किसानों की क्या हालत होगी, जिनके पास जमीन नहीं है। त्रवश्य स्वयं होरी खेतिहार मजदूर हो जाने पर मजदूर हो गया है, यह भी इस उपन्यास में दिखा दिया गया है, इस प्रकार इम यह भी देख रहे हैं कि किस तरह बराबर मामूली किसान सर्वहारा वर्ग में गिरते चले जा रहे हैं। गोदान में यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष की एक बहुत वड़ी समस्या यह है कि जमीन पर दबाव कम किया जाय। इसका एक मात्र तरीका यह है कि देश का ऋौद्योगीकरण हो। इस बात से गान्धीवादी (समरग्र रहे स्वयं गान्धीवाद में इस सम्बन्ध में बहुत परिवर्तन हो चुका है, गान्धीजी ने १६०८ लिखित हिन्द स्वराज्य में मिलों की इतनी निन्दा की थी कि उन्होंने यह कहा था कि बम्बई में

कपड़ों की मिल खोलने के बजाय यह श्रब्छा होगा कि हम मैनचेस्टर से अपने कपड़े बुनवा कर मैंगवायें, ऐसी हालत में हम केवल धन ही खोयेंगे, किन्तु यदि भारत में मिलें खुल गई, तब तो हम नेतिक का से पतित हो जायेंगे ) भले ही नाक-भौं िकोड़ें, किन्तु गोदान के वस्तुवादी लेखक ने यह दिखलाया है कि जमीन पर दबाव घटने में ही कल्याण है। गोबर जब बाप-दादों की जमीन छोड़कर शहर में जाकर रोजगार करने लगता है, तो उसकी हालत सुधरती है न कि विगड़ती है। जो लोग केवल कल्यना को पूजी बना कर आदर्श छाटा करते हैं, गोदान के लेखक उनमें से नहीं हैं। उन्होंने जीवन में जैसा देखा, वैसा उसे चित्रित किया। किसानों का मिल मजदूर हो जाना, उनकी उन्नति है, न कि श्रवनित हसे हम गोदान में देखते हैं।

इसने यह बताया कि गोदान में हम होरी के जीवन संग्राम के एविक इतिहास को पह सकते हैं, किन्तु यह सम्राम किस लिए है ? यह सम्राम फेवल इसलिए है कि होरी किसी प्रकार अपने सिर को पानी से ऊपर रल सके, किसी प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रल सके। यह किसी बडे या महान श्रादर्श के लिए संग्राम नहीं है, सच्चे मानी में यह केवल जीवन संग्राम है। होरी के लिए अपने जीवन को कायम रखना ही इतनी बड़ी समस्या है, श्रीर उछके प्रतिकृत इतनी शक्तियाँ हैं कि उसे ट्निया को बेहतर बनाने के लिए लड़ने की फ़रसत नहीं है। यह सवाल ही उसके लिए नहीं उठता। इतना बड़ा एपिक संग्राम, इतने घात-प्रति-घात, इतनी कुर्वानियाँ श्रीर इसका कोई ढग का उद्देश्य नहीं ! यह एक ट्रेजडी है, किन्द्र यह ट्रेजडी श्राज सारे भारतवर्ष के बल्कि सारी दुनिया के अभी तक अजागरूप शोषितों की ट्रेजडी है। गोदान इसी ट्रेजडी की गुरिथयों को इमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। जब इम इस दृष्टिकोण से गोदान को देखेंगे, तभी हम इसकी महत्ता की श्रच्छी तरह हृद्यंगम कर सकेंगे। होरी की यह ट्रेजडी किस प्रकार छोटी-छोटी घटनाश्रो, मागड़ों को लेकर खुलती गई है, उसमें श्रार्थिक कारणों के साथ-साथ श्रन्य दितीय कारण (secondary causes) कैसे काम करते हैं, तथा किस प्रकार Climax या श्रान्तम परिणाम तक पहुँचने में मदद देते हैं, यह एक देखने की वस्तु है।

'गोदान' उपन्यास में प्रेमचन्द गाधीवाद से निस्सन्देहरूप से हटे हुये शात होते हैं। इस उपन्यास में किसानों की इमदर्दी करने के लिए, उनके नेता बनने के लिए प्रेमशङ्कर, चक्रधर, श्रमरकान्त श्रादि कोई च्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता। गोदान में तो होरी श्रपनी नाव श्राप ही खेता है। श्रवश्य श्रभी उसकी पतंवार श्रात्मसम्वृत, सजग, श्रात्मशन सम्पन्न नहीं हुई है। उसे न तो श्रपने गन्तव्य स्थान का पता है, न पथ का ज्ञान है, किन्तु अब प्रेमचन्द यह नहीं दिखा रहे हैं कि प्रेमशङ्कर श्रादि व्यक्तियों से किसानों की भलाई होगी। किसान श्रमी नहीं जानता कि कैसे उसका उद्धार होगा, किन्तु श्रव उसे इन सत्य के साथ प्रयोग-कारियों पर विश्वास नहीं है। वह उनकी तरफ अपने उद्धार के लिए नहीं ताकता, जैसे प्रेमाश्रम, कायाकल्य या कर्मभूमि के किसान ताका करते थे। श्री जनार्टन का ने श्रयनी प्रेमचन्द-सम्बन्धी पुस्तक में यह जो लिखा है कि 'गोदान को प्रेमाश्रम का परिवर्तित श्रीर कुछ-कुछ परिष्कृत रूप समझना चाहिये क्योंकि इसमें कोई नवीन समस्या, कोई मूतन सन्देश नहीं परिलक्षित होता,' यह बिल्कुल बन्दपन भरी बात है, श्रीर इससे काजी की सारी समालोचना ही गलत प्रमाखित होती है। वे इतनी मोटी-सी बात को भी समक नहीं पाये कि दोनों में युगों का अन्तर है, यह आश्चर्य की बात है। किस अर्थ में वे यह कहते हैं कि यह उपन्यास प्रेमाश्रम का ही परिवर्तित और कुछ-कुछ परिष्कृत रूप है, यह समम में नहीं आता। गोदान में न तो भावुकतावादी प्रेमशंकर ही है, श्रीर न काल्पनिक श्रादर्श जमींदार मायाशकर ही है। यो तो दोनों उपन्यासों में शहर ब्रौर गाँव के चित्र हैं किन्तु इतने ही से इन दोनों को अभिन्न

कहा जाय तो फिर तो दुनिया के सभी उपन्यास श्रभिन्न हो जायें। सा-जी का यह कहना कि 'भमजीवियों तथा सुखसेवियों के जीवन संग्राम का वर्णन इसमें भी प्राय: उसी ढरें पर किया जाय जो प्रेमाश्रम के आकर्षण का केन्द्र है', यह विल्कुल अस्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि दोनों उपन्यासों में एक ही ढरें पर वर्णन किया गया है, यह गलत है। क्यों इम ऐसा सममते हैं यह आगे स्वष्ट हो जायगा। यहाँ यह भी बतला दिया जाय कि सभी बुद्धिमान आलोचक यह समकते हैं कि गोदान में प्रेमचन्दजी ने यह नया रुख लिया है। यह रुख किसी को पसन्द न श्रावे, यह बात दूसरी है। मनुष्यों का रुख अपने-अपने वर्ग-स्वार्थी से समबद्ध होता है, किन्तु यह कहना कि गोदान तथा श्रन्य उपान्यासों में कोई फर्क नहीं है, यह विल्कुल गलत है। गोदान में प्रेमचन्द ने कोई मार्ग नहीं दिखलाया है, उन्होंने केवल सामाजिक शक्तियों के कल को दिखला दिया है। यह भला श्री हरिभाऊ उपाध्याय ग्रीर श्रवध उपाध्याय ऐसे लोगों को कैसे परुन्द आ सकता था। उन्हें तो प्रेमचन्द की अन्य रचनायें पसन्द हैं। तभी तो इरिभाऊजी लिखते हैं—'गोदान मैंने उनकी श्रन्तिम इति के योग्य श्रादर के साथ पढ़ा, पर मेरे हृदय को उसमें वह वस्तु न मिली, जो रंगभूमि में मिली थी। रगभूमि में गरीब अन्धे मिलारी ने अपने त्याग और आत्मबल के द्वारा एक विलर्क्स जागृति श्रीर श्रान्दोलन खड़ा कर दिया था। श्रात्मवल क्या कर सकता था, इसका वह नमूना था। गोदान में ऐसा कोई घीरोदात्त पात्र नहीं मिलता । उनके दूसरे उपन्यासों से वह जुदे प्रकार का है, यह यथार्थ-वादी है।' हरिभाऊजी ने गोदान को इसलिए भी नापसन्द किया कि इसमें कोई इल किसी तत्व या व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया गया है, फिर भी वे मानते हैं कि 'जहाँ तक समाज की इन दो श्रेशियों का यथार्थ चित्रांकन से संबंध है वहाँ तक गोदान में प्रेमचन्दजी बहुत सफल इये हैं।' फिर इरिमाऊजी को श्रीर क्या चाहिये था ! वे यथार्थवाद से

क्यों घवड़ाये हुये हैं ? यदि यही सत्य है कि घीरोदात्त पात्र ऋपने त्याग श्रीर श्रात्मग्ल से किसी का उद्धार नहीं कर सकते, तो इसे वे सीधे से मान क्यों नहीं लेते। इरिभाऊजी यथार्थवाद से नाराज हैं, वे मानते हैं 'मुमे यथार्थवादी चित्रांकन से तृप्ति नहीं होती। जो कुछ समाज में है श्रीर हो रहा है, उसे इम देखते श्रीर जानते भी हैं। पुस्तक में उन्हें पढ़ने श्रीर देखने से कई चित्रों का श्रीर कई दश्यों का एक साथ एक जगह सम्मिलित रूप में अवलोकन हो जाता है, और उसका कुछ विशेष परिचाम मन पर जरूर होता है, परन्तु सर्वसाधारण को उससे. कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। यह हरिमाऊजी की श्रजीव जिह है कि समाधान यथार्थता में नहीं है। यथार्थता में ही क्यों न इल ढूँढ़ा जाय ! क्या हल उतना ही यथार्थ नहीं है, जितना समस्या यथार्थ है, फिर हम घवड़ा कर यूटोपिया में क्यों बहक जायं, श्रीर क्रत्रिम तथा कालगनिक इल ढूँढ़ें। यथार्थता के ग्रन्दर ही इल निहित है। गोदान के लेखक ने कोई इल पेश नहीं किया, सही है, किन्तु क्या इल हो सकता है, इसे इम उस यथार्थ चित्र से ही क्यों न ढूँ हैं ! क्यो हम एक prejudice लेकरं चलें १ फिर प्रेमचन्दजी ने पन्द्रह साल तक घीरोदात पात्रों के प्रयोगी को तो खूव देख लिया था। इसलिए यह स्वामाविक था कि वे गोदान में जिस रूप में श्राये हैं, उसी रूप में श्राते। श्री उपेन्द्रनाथ श्रश्क भी कुछ इसी प्रकार के मन्तन्य करते हैं।

श्रा उपन्द्रनाथ श्रश्क मा कुछ इसा प्रकार के मन्ति व करते हैं। उनका कहना है कि यदि 'हमारे जमीन्दारों में एक भी मायाशहर निकलता, तो प्रेमचन्द को श्रपनी जीवन सन्ध्या में निराश होकर 'गोदान' न लिखना पड़ता ।' वे हस प्रकार यह भानते हैं कि श्रव तक प्रेमचन्द ने जिस बेताल श्रागिया (Will o' the Wisp) को श्रादर्श के रूप में श्रपनाया था, वह स्वाप्तिक था—एक यूटोपिया था, जिसका वास्तिवक जगत में कोई श्रस्तित्व नहीं था। फिर भी जब प्रेमचन्दजी का गोदान सामने श्राता है, तो श्रश्कजी उस पर श्रश्र पात करने लगते हैं। वे

बड़े ही (Longwinded) तरीके से इस बात का वर्णन करते हैं कि प्रेमचन्दजी की रचना में केवल गोदान ही हैं, लोग ऐसा न समर्के। 'प्रेमचन्द की श्राँखों के सामने सदैव तारिकी ही तारिकी रही है, उन्होंने गिरते, धँसते श्रीर विनाश की श्रीर शीव्रता से श्रव्रसर होने वाले गाँव ही देखे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने श्रादशे गाँव का म्वप्न भी देखा है, श्रीर उस स्वप्न की सत्यता श्रापको प्रेमाश्रम के लखनपुर में दृष्टिगोंचर होगी। मायाशङ्कर के उस भाषण में जो उसने तिलकोत्सव पर किया, इस श्रादर्श की मलक मिलती है।.....व्यापक दरिद्रता श्रीर दीनता को देख कर माया का कोमल हृदय तहप कर रह गया था, श्रीर उसने कम से कम श्रपने कत्त व्य का निर्णय कर लिया था।..... तिलकी-त्सव के अवसर पर वह जमीन्दारी त्याग देता है, और उसकी घोषणा के फलस्वरूप 'इम प्रेमाश्रम के श्रन्तम पृष्ठों में स्वतन्त्र श्रीर सम्बन्न लखनपुर की तस्वीर देखते हैं।.... मायाशङ्कर ने देहातियों की जो दशा स्वयं देखी थी, श्रीर जो दशा बाद को हुई उसमें कितना श्रान्तर है! यह है देहातियों का वह स्वर्ग जिनके स्वप्न प्रेमचन्द देखते थे।

श्रश्का को इस स्वप्न के दूर जाने पर बहुत श्रप्रशंस है, ऐसा उनके वर्णन से मालूम होता है, किन्तु तथ्य बड़े कर होते हैं। करीब बीस वर्ध तक प्रेमचन्दजी इस स्वप्न के द्वारा परिचालित होकर साहित्य सृष्टि करते रहे, श्रव यदि इतने दिनों के बाद भी उनका स्वप्न सत्य नहीं हुआ, श्रीर उनकी कला में यह आन्ति भंग प्रतिफलित हुआ, तो इसमें दुल की कौन-सी बात है ! जो प्रवृत्ति प्रेमचन्द की कला की प्रगति-शीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, श्रश्का को उसी पर श्रप्रसोस है। इस तो इसके विपरीत यह समसते हैं कि इससे उनके क्रान्तिकारित्व का परिचय मिलता है। एक लेखक भी जब एक rut लोक में पड़ जाता है, तो उसके लिए उससे मुक्त हो जाना बहुत कठिन हो जाता है,

श्रंभी यूरोप के मुकाबिले में पिछड़ा हुआ है श्रीर बहुत कुछ उसकी श्रात्मा श्रन भी इस घोर पूँ जीवाद के युग में सामन्तवाद के युग में भटक रही है। गाँव को लौट, प्रत्येक गाँव की आतमयथेष्टता, चरखा -इत्यादि नारे साथ ही पिछड़े हुए धर्म में त्रास्था ये सब बातें भारत की पिछडी हुई श्रार्थिक सामाजिक श्रवस्था की ही यूचना करती हैं। श्रवश्य इस दृष्टि से देखने पर भी पाश्चात्य के श्रागे बढ़े हुए विचारों के साथ यहाँ के अपेत्ताकृत विछड़े हुए विचारों का कुछ संवर्ष वरावर रहा. यह मानना पड़ेगा, यह संघर्ष मोटे तौर पर उन्नत किन्तु हासशील पूँ जीवादी तथा समान रूप से म्रियमाण सामन्तवाद के विचारों का सवर्ष है। किसी भी प्रकार इस संघर्ष को अध्यातमवाद और भौतिकवाद या भारतीय संस्कृति तथा यूरोपीय संस्कृति का सघर्ष नहीं कहा जा सकता। फिर जिस वस्तु को इम भारतीय संस्कृति का नाम देते हैं, उसमें से बहुत कुछ विश्लोषित होने पर महज एक पिछड़ी हुई श्रार्थिक सामाजिक पद्धति की हिन्दू विचार प्रवान संस्कृति निकलेगी। यदि कि धी प्रकार इसे गोदान से द्दानि पहुँची है, तो इसमें हमें कोई दुख करने की वात दिखाई नहीं देती।

श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने गोदान की विस्तृत समालोचना लिखी है। उनका कहना है 'श्रार्थसमाज की जाग्रित से पूर्व के सामाजिक जीवन से चल कर गांधी युग की कांग्रेस तक पहुँच कर गोदान में प्रेमचन्द फिर उस करण गृहस्थी में लौट गए जहाँ से वे बाहर चले थे। एक विकल विहग की माँति जीवन के सम्बल की खोज में सार्वजनिक जगते के विस्तीर्था श्राकाश में उन्होंने यात्रा की थी, किन्तु जब फिर श्रपने बसेरे की श्रोर लौटे तो देखा कि बाहरी दुनिया की इतनी हलचलों के वावजद भी इस गृहस्थी में श्रमाव ही श्रमाव है। जाग्रित दिवस का स्वर्णप्रकाश प्रासादों के शिखरों को क्तिजमिलाता हुश्रा, होरी की कुटिया में श्रम्ब कार्र (यूँ जीमूत ट्रेजडी) ही छोड़ता चला गया है। शान्तिप्रियजी ने

इतने शब्दाडम्बर के साथ जो कुछ कहा है, उसका यदि यह मनल्ड है कि गोदान में प्रेमचन्द चीजों तथा घटनाश्रों को सामूहिक दृष्टि ने देखता छोड़ कर विलकुल वैयक्तिक तथा गृहस्थी की दृष्टि से देखते हैं ना यह विल्कुल गलत है। अब तक प्रेमचन्द गांधीवाद के स्वर्णिम स्वप्त के श्रावेश में थे, किन्तु गोदान में उनका स्वप्न भंग हो चुका है। इमका यह मतलब कदापि नहीं है कि वे श्रव गृहस्थी के उपन्यासकार हो चुके हैं। यह त) शान्तिप्रियजी भी मानते हैं कि एक तरफ प्रासादों की जग-मगाइट श्रौर दूसरी तरफ कुटियों का पूँ जीभूत श्रन्धकार है, क्या यह दृष्टिकोगा गृहस्थी का दृष्टिकोगा है ? क्या यह स्चित करता है कि प्रेम-चन्द श्रव सामृहिक जीवन से श्रलग होकर श्रपनी लेखनी की चला रहे हैं। अत्रत्र तक वे जिन काल्यनिक डैनों के सहारे अपने आकाश में उड़ान भर रहे थे, उन्होंने देख लिया है कि वे डैने कहीं ले जाने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए वे अपने वास्तविक जगत में लौट कर अपने पैगें पर खड़े होकर आकाश की श्रोर देख रहे हैं। उन्होंने उन आलं-कारिक डैनों को गोदान में त्याग दिया है, किन्तु उनको अपने ही शरीर के श्रंग रूप में स्थित उन वास्तविक डैनों का भी कुछ बल्कि बहुत श्रिषक श्राभास हो चुका है, श्रीर वे जीवन संग्राम के चेत्र में इन पची से सशस्त्र होकर उतरने ही वाले हैं। यह दृश्यमान शान्ति ग्राँधी के पहले की गुमसुम है। इसे गृहस्थी में लौटना समसना गलत है। यह वृहत्तर संग्राम की तैयारी मात्र है। गोदान अवश्य ही एक वड़ी हाय है किन्तु यह पराजयवादी की हाय नहीं, बल्कि इतने दिनों तक जिस श्रादर्श को कामधेनु समक्त कर श्रपनाया गया, उसकी व्यर्थता की श्रनुभूति की हाय किन्तु साथ ही इसमें नवीन वास्तविक मार्ग को श्रप-नाने का बहुत बड़ा इंगित भी है।

हमने यह कहा है कि प्रेमचन्द गोदान में सम्पूर्ण रूप से अपने पूर्व संस्कारों से मुक्त न हो सके, हमारे इस कथन को कुछ और प्रमाण पुष्ट करने की आवश्यकता है। मेहता इस उग्न्यास के मुख्य पात्रों में न होने पर भी प्रेमचन्द उसे एक ग्रादर्श-चरित्र व्यक्ति के रूप में दिखलाते हैं, यहाँ तक आदर्श-चरित्र कि उसके ससर्ग में आकर तितली स्वमावा मालती भी एक समाज सेविका हो जाती है, इसलिए मुख्य पात्र न होने पर भी उसके विचारों से प्रेमचन्द के सामाजिक विचारों का पता लगता है। स्त्रियों के सम्बन्ध में इस व्यक्ति के विचार श्रीसत दर्जे के समाज-सुधारक के विचार हैं। स्त्रियों के लिए यह ठयक्ति बताता है कि इनका जीवन इनका घर है, यहीं इनकी सृष्टि होती है, यहीं इनका पालन होता है, यहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। मेहना यह नहीं चाइते कि स्त्रियाँ दफ्तरों, श्रदालतों में जाय, वोटों के लिए श्रान्दोलन करें, इत्यादि । संचेप में मेहता स्त्रियों को गृहत्तक्ष्मी के रूप में देखता चाइते हैं। निस्सन्देह ये विचार प्रगति-विरोधी हैं, क्यों, ऐसा है, इसके बारे में यहाँ जानने की श्रावश्यकता नहीं है। जब तक स्त्रियाँ उत्पादन के च्रेत्र में पुरुष के मुकाबिले में विछड़ी हुई रहेंगी, तब तक यह सम्मव नहीं कि वे समाज में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जी हासिल करें। जिन युगों में स्त्रियाँ उत्पादन के चेत्र में पुरुषों के बरावर या पुरुषों से ऊँची सतह पर रही हैं, उन युगो में स्त्रियाँ सम्पूर्णरूप से स्वतन्त्र रही हैं। जो कुछ भी हो मेहता के ये विचार गोदान मे आते है, और डाक्टर रामविलास ऐसे लेखक यह मानते हैं कि मेहता का. समाजशास्त्र प्रेमच्न्द का समाजशास्त्र है। मेहता के चरित्र में कुछ सत्याग्रह या रामकृष्ण मिशन किस्म की चीजों की चू आती है। फिर भी प्रेमचन्द की सफाई में यह कहा जा सकता है कि गोदान में मेहता का चरित्र इसलिए आया है कि समाज में इस तरह के विचार हैं, मेहता उन्हीं विचारों के प्रतीक के रूप में सुष्ट है।

गोदान में ग्राम-समाज का जो चित्र है, वह कवित्व पूर्ण नहीं -बल्कि श्रत्यन्त वस्तुवादी है। दातादीन, पटेश्वरी, किंगुरीसिह, श्रनोखे राम ये प्राम्य-समाज के स्तम्भ हैं, किन्तु कितने सङ्ग्रेगले स्तम्भ हैं। इन्सन ने जो 'समाज के स्तम्भ' नामक नाटक लिला है, उसे वस्तुवादी होने के नाते बहुत सराहा गया है, किन्तु ग्राम-समाज का जो चित्र प्रेमचन्द गोदान में हमें देते हैं वह उससे कुछ कम प्रशसनीय नहीं है। शरत् बाबू ने श्राने 'बल्हो-सपाज' में प्राप-जोवन के इन पहलू को कदाचित् समान सफत्तता के साथ चित्रित किया है, किन्तु पछो-समाज के चित्र से इस चित्र का फर्क यह है कि प्रेमचन्द ग्राव-समाज के निम्नतर स्तर का चित्र देते हैं। इसके अतिरिक्त शरत् बाबू प्राम-समाज के चित्र पेश करते हुये धर्म का तान हीं भूनने, उड थर वे भी खूब फब्तियाँ कसते हैं, किन्तु पुलिम को वे बिल्कुन भून जाते हैं। अवश्य इसके लिए यह कहा जा सकता है कि बगाल में पुलेस का प्रमाव उतना नहीं था, जिनना प्रमचन्र के प्रान्त में था, किन्दु फिर भी इस चित्र में पुलिन का न आना बहुत ख़कता है। इस दृष्टि से देखने पर धेमचन्द का यह चित्र ग्रविकतर सर्वा त सुन्दर श्रीर निर्भाक है। प्रेमचन्द अपने प्रथम प्रकाशित उपन्यास सेवासदन के प्रथम हर्य से लेकर बराबर पुलिस को कमी नहीं भूनी। गोदान में भी वे पुलिस की खून खार लेते हैं, श्रीर यह साप्ट कर देते हैं कि गाँव नालां की मुसावत यदि जमोदार अगैर उनके कारिन्दों के कारण है, उनके श्रापसी फूट तथा गन्दगी के कारण है, तो साथ हो उनके जीवन को नरक बनाने में पुलिस का बड़ा भारी द्वाथ है।

छापेलानों के प्रवर्तन के साथ-साथ भारत गर्प में अलगरों की स्थापना श्रीर उन्नित हुई। ये अलगर यदि एक तरक जनता को ऊगर उठाने के उद्देश्य से तथा मूक जनता को बाणी देने के उद्देश्य से निकालं गये, श्रीर एक निस्तार्थ लेलक श्रेणों का उद्भार हुआ, तो दूसरी तरफ उन्हीं को बदौलत एक ऐसे हरामलारवर्ण का उदय हुआ जो जनता के रच्क का बाना पहिन कर उसका मलक बन

गया । श्रोंकारनाथ इसी प्रकार के हरामखोर लेखकों की श्रेणी में है। वह लेखक कम श्रीर ब्लेक-मेलर या घमकी देकर इनये वसूल करने वाला है। पत्रकार कला की वृद्धि के साथ-साथ इस प्रकार के लोगों के लिए गुंजाइश बढ़ती गई है, श्रीर श्राज तो ऐसे लेखकों की भरमार है जो पूँजी के इशारे पर सब कुछ लिखने और कहने के लिए तैयार हैं। ऐसे एक टाइप को मला प्रेमचन्द जी की तीक्ण दृष्टि कैसे छोड़ देती ! मातादीन पहले के युग का परोपजीवी है, उसका टाइप बहुत 'पुराना ।है, किन्तु श्रोंकारनाथ का टाइप ताजा है। प्रेमचन्दजी के लिए यह बहुत प्रशंखा की बात है कि वे अपने पुराने टाइपें। को ही नये-नये उपन्यामी में दिखाते नहीं रहे, बल्कि जीवन से नये-नये टाइप तोते रहे। हम यहाँ पर कोई तात्विक प्रश्न नहीं उठाना चाहते, किन्तु भाड़े के लेखकों ( इससे हमारा मतलक उन लेखको से है जो रुपये पाने पर श्रपने मत के विरुद्ध भी कलम उठा सकते हैं ), की सफाई में यह कहा जा सकता है कि जब वकील यह जानते हुये भी कि उसके मुवक्किल ने श्रपराध किया है, उसके वकील के छप में अदालत में खड़ा होकर भी भला आदमी कहला सकता है, तो भाड़े का लेखक वयों न भला आदमी समका जाय। भ्रवश्य इस पर वकील का तरफदार यह कह सकता है कि धकील तो केवल श्रदालत को भला-बुरा दोनों पहलू दिखला देता है, जिससे श्रदालत श्रपराघ का सही सही निर्णय कर सके, इसलिए उसकी परिस्थित दूसरी है। थोड़ा सोचने पर ही ज्ञात होगा, यह सफाई गलत है क्योंकि इसी प्रकार से भाड़े का लेखक भी तो यह कह सकता है कि वह भी तो उसी प्रकार से जनता के सामने चीज के दोनों पहलू को रखने में मदद देता है, फिर उधीको क्यों बेईमान समका जाय। सन्देह नहीं यह एक बहुत उलका हुआ प्रश्न है। अस्त ।

श्री जैनेन्दकुमार ने गोदान के सम्बन्ध में लिखा है—'गोदान चित्र'

की भाँति श्रसमाप्त श्रीर कालपवाह के समान थोड़ा-बहुत श्रनिर्दिष्ट है। उनके मतानुसार 'सेवासदन की सुसम्पूर्याता और सुसम्बद्धता ( complete causal wholeness ) गोदान में नहीं है। विछली रचनायें पहले की भाँति नैतिक उद्देश्य के ढॅकने से ढकी सुरिच्ति श्रीर बन्द नहीं है, मानों कहीं श्रनढकी श्रौर खुली रह गई है—इसका कारण यही है।' नैतिक उद्देश्य से कहाँ तक गोदान ढका है या नहीं है, इसको हम पहले ही म्रालोचना कर चुके हैं। स्रवश्य इसका भ्रर्थ यदि यह है कि गोदान में 'art for art's sake - कता कता के लिए' वाले मर्नथा लचर नुस्खा को अपनाया गया है, तो वह खपाल गलत है। अवश्य ही गोटान में लेखक कोई ready made solution लेकर सामने नहीं श्राते। वे मार्ग नहीं बताते, किन्तु गोदान को पढ़ कर कौन यह कह सकता है कि उसमें मार्ग का कोई निर्देश नहीं है। एगेल्स ने एक उपन्यानकार यशप्रार्थिनी मीवाहाडटस्की को सजाह देते हुये यह चतलाया था कि 'लेखक के मत का प्रकाश खुद-चखुद परिस्थिति ऋौर कार्य के जरिये से होना चाहिये, उसं पर विशेष जोर नहीं देना चाहिये, श्रीर लेखक पर इस बात की कोई मजबूरी नहीं है कि वह जिन खामा-जिक संघर्षों का चित्रण कर रहा है उनका एक बना बनाया ऐतिहासिक समाधान दे दे।' राल्फफाइंस ने इसीको दूखरे शब्द में यह कहा है कि 'दृष्टिकोगा को प्रचार कार्य के रूप में रखने की जरूरत नहीं है. परिस्थितियों तथा चरित्रों से यह बिल्कुल स्वाभाविक रूप से निसृत हो, तभी कला की बड़ाई है। " इसलिए जैनेन्द्रजी ने जिसे अनदका वतलाया है, कला की दृष्टि से केवल वही दका है, बाकी जिनको उन्होंने दका वतलाया है, वे अनदके हैं।

रहा यह उपन्यास पूर्ण रूप से सुसम्बद नहीं है, यह बात सही है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> N. P., p. 91.

श्रंवश्य सभी बड़े 'उंपन्यास सुसम्बद्ध नहीं होते, ऐसी बात नहीं, किन्तु बड़े उपन्यासों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। सब त्रुटियों के बावजूद श्रीर बड़ी से बड़ी रचना में कुछ त्रुटियाँ होती ही है, गोदान भारतीय साहित्य की एक ग्रामर कृति है। प्रेमचन्द यदि केवल इसी पुस्तक को , लिख जाते, तो अमर ग्रह जाते । क्या गोदान एक समाजवादी उपन्यांस है" हाँ, जितना कि एक श्रमाजवादी समाज में हो सकता है। गोदान से इमें समाजवादी परिगाम निकालना पडेगा। यही इंसका समाजवाद है। ग्रवश्य यहाँ पर स्मरण रहे कि समाजवादी हिष्टि से गोदान में एक बहुत बड़ी त्रिट यह है कि समाधान की श्रोर बहुत ही दवा इंगित होने पर भी इसमें किसानवर्ग को वर्गस्य में संवर्ध करता हुआ नहीं दिखलाया गया है। होरी के जीवन से किसानवर्ग के श्रपरिसीम दुख का चित्र हमारे सामने त्रा जाता है। होरी संग्रामशील भी है, विन्तु वह अभी अपनी 'समस्या की अपने वर्ग की समस्या के एक अंग के रूप में नहीं देख रहा है। वह संग्राम करता है, उसमें श्रावित साहस, श्रामिनिवेश तथा कर्मशक्ति है, किन्तु उसमें वर्ग चेतनां कतई नहीं है। इस दृष्टि से बल्कि प्रेमाश्रम का बलराज उससे कहीं श्रेष्ठ है। इस बहुत बड़ी कमी के होते हुंये कदाचित यह कहा जाय कि इस उपन्यास को सर्वहारा साहित्य के अन्तर्गत नहीं माना जा. सकता। जैसा इम बता चुके, एक इद तक ऐसा कहने वाला सही होगा, किन्तु फिर भी इस पुस्तक का रुख प्रायः समाजवादी कहला सकता है, इसमें सन्देह नही। गोदान हमें इस नतीजे पर पहुँचने के लिए विवश करता है कि इस समाज का ब्रामूल परिवर्तन परमावश्यक है, तथा ऐसा किसी सुधारवादी उपाय से नहीं होगा।

सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एच लेवी ने कला पर अपने विचार व्यक्त करते हुये लिखा था 'दो युगो के बीच के परिवर्तन कालीन युग में कलाकारों और लेखकों के कन्धों पर एक विश्लेष जिम्मेदारी रहती है। उन्हीं पर

इस बात का कर्त्त भार रहता है कि वे भिविष्य की श्राहर ले, हास से उन मान्यतात्रों श्रीर मूलगों को बचावें जो मनुष्य के लिए कलगण-कारी हैं, इन मान्यता श्रों को श्रानी रचना श्रों में व्यक्त करें, भूत काल की ग्रन्छी से ग्रन्छी वस्तु को भविष्य के निर्माण में लगावे। ११ इस दृष्टि से देखने पर गोदान में प्रेमचन्द ने ए 6 तरफ गानवीवादी श्रीर चसके बाद श्रानेवाली वर्गसंग्राम की तीवता की वृद्धि पर श्राघारित कर्म पद्धति तथा दूसरी तरफ रिषमतामूलक वर्तमान समाज-पद्धति और श्रागामी समाज-पद्धति जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य को शोषण असम्भव हो जायेगा-इन दोनों तरह की कर्म-पद्धति तथा समाज-रद्धति के प्रति ऋपना कत्त व्य बहुत ऋच्छी तरइ निभाया है। पहले की कर्म पद्धति तथा समाज-पद्धति को उन्होंने मृत्युद्र दिया है, श्रीर आगामी कमंद्रति तथा श्रागामी समाज को उन्हाने एक कलाकार का श्राशीर्वाद दिया है। अभी हमारे इतिहास में जो युग श्रागामी था, १६४२ में नहीं १६३५ में ही उसकी ख्राहर सुन लेना, श्रीर उसकी अप्रानी कला में प्रतिकलित कर दिखनाना, यह एक बहुत ही विराट शक्तिका परिचायक है। प्रेमचन्द का गोदान इस दृष्टि से हमारी राजनीति से आगे बढ़ गया। गोदान आगामी युग का पेशखेमा था, किन्तु अवश्य साथ हो साथ वह पहले के युगों का मुकुर भी है। सच बात तो यह है कि गोदान में यही दिखलाया गया है कि पहले के युगो में ही श्रागामी युग अन्तर्निहित है, वह आ रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता । सहस्र बज़ों तथा ऐटम बमों की तरह उसकी शक्ति, है, मियमाण तथा हासशील समाज उद्घतियाँ श्रीर विचार्रधारोये उसकी जययात्रा को रोक नहीं सकती । वह युग त्र्या करें, ही रहेगा। इसीमें गोदान की श्रेष्ठता है, इसीमें उसका अस्रत्व है, इसी कारण श्रीर कला की कृतियों के मुकाबिले में उसकी श्रेष्ठता है। किया कर

<sup>9</sup> P M. M. p. 239

## प्रेमचन्द की कहानियाँ

प्रेमचन्द ने श्रपने जीवन-काल में २५० के करीब कहानियाँ लिखीं, इसलिए कहानी लेखक के रूप में उनका महत्व उपन्यासकार के रूप में उनके महत्व से कम नहीं है। जैसे हमने उनके उपन्यासों के सम्बंध में यह किया कि प्रत्येक उपन्यास से पाठक का 'परिचय' कराया, और उनकी समालीचना की, वैसा इन कहानियों के सम्बंध में करना न तो सम्भव ही है, श्रीर न वाच्छनीय ही है। इसलिए इस उनकी कुछ चुनी हुई कहानियों से ही पाठक का परिचय करायेंगे। म्वयं प्रेमचेन्दंजी ने श्रपने मगठी श्रनुवादक को पत्र लिखते हुये (१'१-१-१६२८ को तथा फिर ४-४-१६२८ को) यह बतलाया था कि इमारी श्रमुक श्रमुक कहा-नियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। यह जरूरी नहीं है कि प्रेमचन्दजी स्वयं जिन कहा-नियों को अपनी कहानियों में सर्वेश्रेष्ठ समक्तते ये वे ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हो। रवीन्द्रनाथ ने जब श्रापनी कविताक्रों का चयन कराया था, तो यह देखा गया था कि किव की ऋपनी किवता श्रो में कौन-सी किव-ताये सर्वश्रेष्ठ हैं, इस सम्बन्ध में उनमें श्रीर उनके बहुत विद्वान् पाठकों में मतभेद है। जो कुछ भी हो खीन्द्रनाथ के चेत्र में भी यह मालूम हुआ। था कि कवीन्द्र के मत में तथा सुज्ञ पाठकों के मत में प्रमेद होते हुये भी वह प्रभेद बहुत श्रधिक नहीं 'है । इसलिए वर्तमान श्रालोचना में इम मुख्यतः प्रेमचन्दजी ने जिन कहानियों को सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ बत-लाई हैं उन्हीं तक अपनी आलोचना को सीमित रखेंगे।

जिन कहानियों को प्रेमचन्द्रजी अपनी सर्वश्रे अ कहानी समसते थे, उनमें राजा हरदौल, रानी सारम्धा, तथा शतर्ज के खिलाड़ी भी हैं। इसने जो इन तीन कहानियों को अन्य सर्वश्रेष्ठ कहानियों से अलग

करके गिनाया है इसका कारण यह है कि ये कहानियाँ एक बीते हुये युग के —हासशील सामन्तवाद के युग के पात्रों तथा पात्रियों को लेकर लिखी गई हैं। प्रेमचन्दजी ने इसी युग को लेकर मंर्यादा की बेदी, पाप का श्राग्निकुंड, जुगुनू की चमक, कामनातक, मती श्रादि कहानियाँ भी लिखी हैं। ये कहानियाँ बहुत कुछ रोमानियक ढङ्ग पर लिखी गई है, श्रद्भुत वीरता, राजपूत की टेक, जो चक्र टर जाय, स्र्य टर जाय, सारा जगत व्यवहार टर जाय, फिर भी नहीं टरतो, प्रेम, सतीत्व श्रादि को लेकर लिखी गई हैं, और अद्भुत घटनावलियाँ इनके प्राण हैं। इन कहानियों की जाँच करते समय इस केवल एक ही कसौटी अपने सामने विशेष करके रख सकते हैं, वह यह है कि क्या प्रेमचन्दनी इस हास-शील सामन्तवादी वर्ग के प्रेमविरइ, मित्रता विष्रइ, सुख-दुख, मान-श्रपमान, श्रानवान, शङ्का तथा श्राशाश्रों को चित्रित करने में तथा उस युग को मूर्त करके इमारे सामने रखने में समर्थ हुये हैं या नहीं ? इस सम्बन्ध में एक बात यह स्मरण रहे कि इमारा अभिपाय यह कदापि नहीं है कि प्रेमचन्दजी ने चजान रूप से इस हासशील सामन्तवादी वर्ग के चित्रण करने की चेष्टा की है। इस सममते हैं, सत्य इसमे कहीं दूर है, ने किन्तु एक बहुत कुछ वस्तुवाटी कलाकार के नाते, कहानी लिखने के श्रानन्द में घे उस युग के सम्बन्य में लिख गये हैं, श्रीर वस्तुहियति स्वयं ही उनमें ब्राती गई है। प्रेमचन्द्रजो केवन कहानी लिख रहे थे, किन्तु कलाकार की तीक्ष्ण दृष्टि के श्रिधिकारी होने के कारण उनकी श्राँखें उस युग की सफेदी श्रीर स्याही पर लगी हुई थीं, इसलिए सज्ञा न रूप से न लिखते हुये भी वे इस युग को अपनो इन कहानियों में । न रखने में समर्थ हुये हैं। इमें यह देखना है कि वे कहाँ तक इसमें सफ़ल रहे हैं।

## १-राजा हरदौल

'राजा इरदौल' बुन्देलखड के सम्बन्ध में एक कहानी है। शाहजहाँ

जिस समय दिल्ली के वादशाह थे उस ममय खाँ जहाँ लोदों ने बलवा किया तो श्रोरछा के राजा जुमार सह ने दिल्ली के बादशाह की मदद की। इस सहायता के कारण जुकारसिंह को बादशाह ने दिल्ला का शासन भार सौंपा। दंक्तिए की यात्रा के पहले राजा ने अपने छोटे भ।ई हरदौल को राजपाट सौंप दिया। उनकी रानी भी श्रोरछा में ही रह गई। विदाई बहुत करुण रही। जुम्तारिष्ठ के शत्र भी ये और मित्र भी, किन्तु इरदौलसिंह का कोई शत्रुन था, सब मित्र ही थे। सारी प्रजा उन पर मुख्य थी। होली आई, इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर फेकैत कादिरलाँ श्रोरछा में श्राया। उसने लोगो को स्वना दी कि खुदा का शेर ।दल्ली का कादिरखाँ, श्रोरछा श्रा पहुँचा है, जिसे, श्रवनी जान भारी हो त्याकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले। श्रोरछे के बुन्देले सूरमा यह घमंड बनी बानी सुन कर गरम हो उठे। कालदेव श्रीर मालदेव बुन्देलों की नाक थे, वे सैकडों मैदान मार चुके थे। वे कादिरला से प्रतियोगिता के लिए चुने गये। दूसरे दिन किले के सामने कालदेव और कादिरलाँ तलवार लेकर एक दूसरे पर शेरों की तरह कृद पड़े। बड़ी देर तक चोटे होती रहीं। एकाएक कादिरखाँ ने श्रन्लाहो श्रकवर चिछाया, मानो बादल गरज उठा श्रीर उसके गरजते ' ही कालदेव के सिर पर विजली गिर पड़ी। दूसरे दिन मालदेव से कादिरलाँ का सामना हुआ, मालदेव अभी लड़ ही रहे थे, एकाएक उनकी तलवार टूट गई। राजा हरदील श्रखाड़े के सामने खड़े थे, उन्होंने मालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेकी। मालदेव तल-वार लेने के लिए कुका ही था कि कादिएखाँ की तलवार उसकी गहुन पर त्रा पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक चरका था, पर उसने लडाई का फैसला कर दिया।

जब राजा हरदौल ने यह हाल देखा तो वे स्वयं श्रगते दिन मैदान में उतरे। तलवार टूटने का डर था, इसलिए उम्होंने श्रपनी मामी रानी कुलीना से तलवार माँगी। इस तलवार के लिए जुकारिवह की आज्ञा थी कि किसी दूस रे की परछाई भी इस पर न पड़े, किन्तु हरदौल के अनुरोध पर रानी ने तलवार दे दी। इस तलवार को लेकर राजा हरदौल युद्ध चेत्र में उतरे और उन्होंने कादिरलाँ को हरा दिया।

राजा जुक्तारसिंह लौट कर श्रपने राज्य में वारस श्रा रहे थे, वे रास्ते में विश्राम कर रहे थे, इतने में इरदौल के साथ बहुत से योद्धा शिकार करते हुये, उधर थ्या निकले, जुक्तारसिंह श्रकेले बैठे थे, किसी ने उनको देला नहीं। थोड़ी देर में इरदौं जिसह की श्राँल उधर गई तो बोड़े से कूद पड़े, श्रीर माई को प्रणाम किया। राजा ने उठ कर हरदौल को छाती से लगाया, पर उस छाती में अब भाई की मुहब्बत न थी। मुद्दवत की जगह ईंध्या ने घेर लो थी, ख्रीर केवल इसीलिए कि इरदीश दूर से नगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा। दोनों भाई राजमहल में गये। कुलीना ने स्वयं भोजन बनाया था, स्वयं थाल परोसे थे, श्रीर स्वय ही सामने लाई थी, पर दिनों का चक कहो, या भाग्य के दुव्न, उसने भूल से सोने का थाल इरदौल के आगे रख दिया, श्रोर चाँदी का राजा के सामने। इरदौल ने कुछ ध्यान न दिया। वह चर्प भर से सोने की थाल में खाते खाते उसका श्रादी हो गया था, पर जुक्तारसिंह तलिमला गये। रात के समय कुलीना श्रीर राजा की मेट हुई। दूर ही से रानी ने ताड़ ज़िया कि राजा काथ में है। कुलोना ने अपने श्रपराध की चमा माँगी, किन्तु राजा ने कहा कि इसका प्रायश्चित करना होगा।

कुलीना-भयोकर!

राजा-इरदौल के खून से।

रानी बहुत उचेइ-जुन में पड़ गई कि निर्दोष का क्यों कर वध किया जाय, वह बोली—मेरे खून से दाग न मिटेगा !

राजा-तुम्हारे खून से श्रीर पका हो जायगा।

रानी—श्रीर कोई उपाय नहीं है ? राजा—नहीं।

श्रव एक दासी ये सव बातें सुन रही थी। उसने जाकर इरदौल को पूरा विवरण बता दिया। उसने यह तय कर लिया कि वह श्रातम-दान करेगा। जुक्तारिसह के सामने ही उन्होंने विष मिश्रित पान का बीडा ला लिया। सच बात तो यह है कि जुक्तारिसह ने ही यह बीड़ा स्वयं उठा कर भाई को दिया था। यह पान कंठ के नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई, श्रीर श्राँखें जुक्त गई। जुक्तारिसह श्रपनी जगह से जरा भी न हिले। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कराहट छाई हुई थी, पर श्राँखों में श्राँस भर श्राये थे। उजेले

## २-रानी सार्रन्धा

यह कहानी भी जुन्देलखंड को ही है। श्रानिक्द्रसिंह वीर राजपूत थे। एक दिन उनकी स्त्री शीतला और उनकी बहिन सारन्धा श्रापस में बैठी हुई बात कर रही थीं। शीतला को नीद नहीं श्रा रही थी, क्यों कि श्रानिक्द्रसिंह लड़ाई में गये हुये थे। इतने में द्वार खुला, श्रीर एक गठे हुये बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यही श्रानिक्द्र थे। उसके कपड़े भीगे थे, श्रीर बदन पर कोई हथियार नहीं थे। सारन्धा ने पूछा कि ये कपड़े भीगे क्यों हैं, तो मालूम हुशा कि श्रानिक्द्र नदी पैर कर श्राये हैं।

सारन्धा—हथियार क्या हुये १ , श्रनिरुद्ध—छिन गये। सारन्धा—श्रौर साथ के श्रादमी १ श्रनिरुद्ध—सब ने वीरगति पाई। शीतला ने दबी जवान से कहा —'ईश्वर ने ही कुशल किया'- मगर सारन्या के तेवरों पर बल पड गये, स्त्रीर मुलमैंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली—भैय्या तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी नहीं हुस्रा था।

शीतला को यह बात बुरी लगी, किन्तु श्रानिरुद्ध के दिल में यह बात चुभ गई। शीतला नै नागिन की तरह बल खाकर कहा—मर्थ्याटा इतनी प्यारी है ?

सारन्या-हाँ।

शीतला—श्रपना पति होता तो हृदय में छिपा लेतीं। सारन्धा—ना, छाती में छूरी चुमा देती।

शीतला ने ऍठकर कहा — कोली में छिपाती फिरोगी, — मेरी बात

नारन्धा—जिस दिन ऐसा होगा, मैं भी श्रपना वचन पूरा कर दिखाऊँगी।

यथासमय सारन्धा की शादी श्रोरछा कुलतिलक राजा चम्पतराय से हुई। राजा के रिनवान में पाँच रानियाँ थीं। घटनाचक में चम्पत-राय मुगल बादशाह के श्राश्रित हो गये। श्रव सारन्धा बहुत दुली रहने लगी। एक दिन जब चम्पतराय ने इस बात पर बहुत जिह की कि वे बतावें कि क्यों वे दुली रहती हैं, तब उन्होंने कहा—श्रोरछा में मैं एक राजा की रानी थीं, यहाँ में एक जागीरदार की चेरी हूं। श्रोरछा में में वह थी जो श्रवध में कौशल्या थी, परन्तु यहाँ में बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं। जिस बादशाह के सामने श्राज श्राप श्रादर से सिर मुकाते हैं, वह कल श्रापके नाम से काँपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न चित्त होना मेरे वस में नहीं है। श्रापने यह पद श्रीर यह विलास की सामग्रियाँ बड़े महँगे दामों में मोल ली हैं।

, चम्पतराय के नेत्रों से एक पर्दा-सा इट गया। श्राज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक हुई, जहाँ से घन श्रीर कीति की श्रिम-

लाषायें खींच लायी थीं। इसी बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ा, शाहजा-दाश्रों में पहले से ईर्घाकी श्रिम दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्याला प्रचएड हो गई, सम्राम की तैयारियाँ होने लगीं। शाहजादा -मुराद श्रीर म'ही उद्दोन कदम बढ़ाते हु ये धीनपूर के निकंट चम्बल के तट पर श्रा पहुँचे, परन्तु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को श्राने शुभा-गमन के निमित्त तैयार पाया । विवश होकर चम्पतराय के पास सन्देश मेजा। राजा ने रानी से सलाइ मॉगी, तो रानी ने यह सलाइ दी कि हाथ फैलाने की मर्थ्यादा भी तो निमानी चाहिये। स्मरण रहे चम्पतराय दाराशिकोह के दोस्त थे, श्रौर इस प्रकार हन शाहजादों को मदद देना उनके विरुद्ध पड़ता था। जो कुछ भी हो राजा की मदद से विजय-लक्ष्मी शाइजादों की ऋंकशायिनी हुई। विजय के बाद लूट मची। लोगों को बादशाही सेना का सेनापति वलीवहादुरखाँ की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मिलवाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शीक था। यह इराकी जाति का त्र्राति सुन्दर घोड़ा था। एक एक ऋंग साँचे में ढता हुआ, सिंह की-सी छाती, चीते की सी कमर इत्यादि। कोई उस घोड़े को पकड़ न सका। तत्र सारन्धा श्रपने खेमे से निकली, श्रौर निर्भय होकर घोडे के पास चली गई, घोड़े ने गर्दन भुका दी। वह इस तरह चुपचाप सारन्धा के 'पीछे-पीछे चला, मानो सदैव से उसका सेवक रहा हो'।

श्रन्त में श्रीरङ्गजेब गदी का मालिक हुश्रा। वह गुण्ड था। उसने बादशाही सरदारों के श्रपराध समा कर दिये, उनके राज्यगद लौटा दिये। राजा सम्पतराय को बारहहजारी मन्छब दे दिया। मालूम होता है बलीबहादुरलॉ श्रसल में मरा नहीं था, क्योंकि बाद को हम उसे जीवित देखते हैं। एक दिन सम्पतराय के क्येष्ठ-युत्र छत्रसाल उसी के घोड़े पर सवार होकर सैर करते-करते वलीबहादुर के महल को तरफ जा निकला। बलीबहादुर ने जो उस घोड़े को देखा तो उसने

घोड़ा छिनना लिया, श्रीर उसी घोड़े पर सनार होकर दरबार च ते गये । रानी सारन्धा ने जब यह बात सुनी तो बह स्वयं २५ योद्धाओं को लेकर दरबार भी तरफ चली। दरबार में हलचल मच गई। श्रालमगीर भी सहन में निकल श्राये। लोग श्रानी-श्रपनी तलवार सम्हालने लगे। सारन्धा ने 3च स्वर से कहा— खाँ साहेब बड़ी लडजा की बात है कि श्रापने वह वीरता जो चम्बल के तट पर दिखानी चाहिये थी, श्राज एक श्रधोध बालक के सन्मुख दिखाई है। क्या यह उचित थी कि श्राप उससे घोड़ा छीन लेते !

खाँ साहत — किसी गैर को क्या मिजाज है कि मेरी चीज म्रापने काम में लाये।

रानी—वह श्रापकी चीज नहीं, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है, श्रीर उस पर मेरा श्रधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी श्राप नहीं जानते ?

खाँ साहत-नह घोडा मैं नहीं दे सकता। उसके बदले में सारा श्रस्तवल श्रापको नजर है।

रानी-में श्रपना घोड़ा लूँगी।

खाँ साहन में उसके बरावर जवाहरात दे सकता हूँ, परन्तु घोड़ा नहीं दे सकता।

रानी- तो फिर इसका निश्चय तलवारों से होगा। बादशाह बीच में पड़े, उन्होंने कहा—श्राप सिपाहियों को रोकें, घोड़ा श्रापको मिल जायगा, परन्तु उसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा।

रानी ने कहा, वह इसके िए सर्वस्व त्यागने को तैयार है। बाद-शाह ने पूछा कि क्या वह जागीर श्रीर मन्सब भी त्यागने पर तैयार है, इस पर रानी ने कहा कि जागीर श्रीर मन्सब कोई चीज नहीं। बादशाह ने पूछा—श्रपना राज्य भी। रानी—हाँ, राज्य भी। बादशाह—एक घोड़े के लिए !

रानी—नहीं—उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे श्रधिक

बादशाह—वह क्या है १

इस माँति रानी ने एक घोड़े के लिए श्रपनी विस्तृत जागीर, उच राज्यपद श्रीर राज्यसम्मान सब हाथ से खोया, श्रीर केवल इतना भी नहीं, भविष्य के लिए काँटे बोये।

इसके बाद चम्पतराय श्रोरछा में लौटे, किन्तु वहाँ मी उन्हें शान्ति न मिली। साथियों में बहुतों ने उन्हें छोड़ दिया, दगा कर गये, यहाँ तक कि उन्हें श्रोरछा छोड़ देना पड़ा, श्रीर सघन पर्वतों में छिपे रहे। श्रन्त में. बादशाही सेना ने भी उन पर इमला बोल दिया। राजा चम्पतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित थे। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी थी। उन्हें देख कर लोगों को कुछ ढारस रहता था, लेकिन उनकी बीमारी से खारे किले में नैराश्य छाया हुन्ना था। रानी ने सलाह दी कि किला छोड़ कर चल दिया जाय, किन्तु राजा ने कहा जिन मदीं ने श्रपनी जान हमारी सेवा में श्रपंश कर दी है, उनकी छियों श्रीर बच्चों को मैं यो कदाि नहीं छोड़ सकता।

सारन्या—लेकिन यहाँ रह कर इम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते।

राजा-उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं।

सारन्वा ने लजित होकर सिर मुका लिया, श्रौर सोचने लगी, श्रपने प्रिय साथियों को ग्राग की श्रॉच में छोड़ कर श्रपनी जान बचाना घोर नीचता है। श्रन्त में इसने राजा से कहा—यदि श्रापको विश्वास हो जाय कि इन श्रादिमयों के साथ कोई श्रन्याय न किया । जायगा, तब तो चलने में कोई बाबा न होगी।

राजा—( सोनकर ) कौन विश्वास दिला येगा ? सारन्धा—बादशाह के सेनापित का प्रतिज्ञान्यत्र ।

रानी ने च्त्रसात को बुलाया और बादशाह के सेनापित के पास मेज दिया। अन्त में वह प्रतिज्ञा-पत्र मिल गया, किन्तु छत्रसाल के दामों पर। चम्पतराय वहाँ से निकल गये तो बीच रास्ते में बादशाह की सेना ने उनकी डोली घेर ली। राजा बीमार होते हुये भी तलवार लेकर कारे किन्तु गिर पड़े। चम्पतराय यह नहीं चाहते थे कि गिरफ्तार होकर दिल्ली के कैदलानों में सड़े, उन्होंने रानी से कहा—तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली।

सारन्धा-मरते दम तक न टालूँगी।

राजा-यह मेरी श्रन्तिम याचना है। इसे श्रस्वीकार न करना।

सारन्था यह समको कि राजा यह कह रहे हैं कि वह (सारन्था) अप्रत्महत्या कर ले। राजा ने कहा —मैं तुमसे एक बरदान माँगता हूँ।

रानी-सहर्ष माँगिये।

राजा-यह मेरी अन्तिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा करोगी !

रानी—सिर के बल करूँ गी।

राजा-देखो तुमने वचन दिया है, इकार न करना।

रानी—( काँप कर ) आपके कहने की देर है।

राजा-श्रपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो।

रानी के हृदय में वज्रगत-सा हो गया। बादशाह के सिनाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्य-पूर्ण भाव से रानी की श्रोर देखा। रानी च्या भर श्रनिश्चित रूप से खड़ी रही। फिर सारन्धा ने दामिनी की भाँति लपक कर श्रपनी, तलवार राजा के हृदय में चुमा दी। राजा के हृद्य से रुघिर की घारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शानित छाई हुई थी। बादशाही सिपाहियों के सरदार ने आगे बढ़ कर कहा—रान साहबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुकम हो उसे बसरो चश्म बजा लायेंगे।

सारन्या ने कहा—गगर हमारे पुत्रों में से कोई ,जीवत हों, तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना।

यह कह कर उसने वही तलवार श्रापने हृदय में चुभा ली। जब वह श्रचित होकर घरती पर गिरी, तो उसका सिर राजा चम्पतराय की छाती पर था।

३-मर्यादा की वेदी.

इस कहानी को प्रेमचन्दजी ने या किसी भी समालोचक ने सर्वश्रेष्ठ कहानियों में नहीं लिखा है। इसलिए हम इस कहानी के सम्बन्ध मे बहुत संचिप में केवल इतना ही कह देंगे कि इस कहानी में भी सामन्त-वाद के युग का एक पहलू चित्रित है। इस कहानी का कथानंक यों है कि मालावाड की राजकुमारी प्रभा का विवाह मन्दार के राजकुमार के साथ तय हुआ था। राजकुमारी इस राजकुमार से प्रेम भी करने लगी थी। विवाह की रुव तैयारियाँ हो चुकी हैं, इतने में चित्तौड़ के राना आते है, श्रीर श्राहर राजकुमारी को इरण करके ले जाते हैं। प्रभा चित्तौड़ में उदास रहती थी राना भी उसे उदास देख कर उसके पास नहीं श्राते थे। इतने में एक दिन • न्दार के राजकुमार किसी प्रकार मौका लगा कर राजमहल में घुस आये और उन्होंने राजकुमारी से अनुरोध किया कि मेरे साथ चलो, किन्तु प्रभा ने ऐसा करने से इन्कार किया। प्रभा का कहना यह था कि ससार की हिए में वह चित्तौड़ की रानी हो चुकी है, श्रव राना जिस भाति उसे रखेंगे, उस भाति रहेगी। वह अन्त समय तक उनसे घृणा करेगी, जलेगी, कुढ़ेगी, जब जलन न सही जायगी, विष खा लेगी, या छाती में कटार मार कर मर जायगी, किन्तु इसी भवन में। वह इस

घर से बाहर कदापि पैर न रखेगी। श्रव राजकुमार ने जो ये वातें धुनी तो वह श्रापे से बाहर हो गये, श्रीर उन्होंने, उग्रभाव से कहा कि यदि में तुम्हे यहाँ से उठा ले जाऊँ। प्रभा बोली—तो मैं वही करूँगी, जो ऐसी श्रवस्था में च्रतािश्या किया करती हैं, या तो श्राने गले में छुरी, मार जूँगी, वा तुम्हारे गले में।

राजकुमार ने इस पर ताना देते हुये कहा कि जिस समय राखाः तुमको उठा लाये थे, उस समय यह छुरी कहाँ गई थी ! प्रभा को यह कटुक्चन बहुत बुरा लगा, श्रीर उसने बनाया—उस समय छुरी के एक वार से खून की नदी बहने लगती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई-बन्धुश्रों की जान जाय। इसके सिवाय मैं कु वारी थी। मेरी मर्गादा के भक्क होने का कोई भय नहीं था...

बात-बात में बात बढ़ गई, श्रीर राजकुमार ने तलवार खींच ली, श्रीर प्रमा की तरफ लपके, इतने में पीछे से राणा लपककर श्राये। दोनों में युद्ध हुश्रा, प्रभा बीच में श्रा गई, राना की तलवार का पूरा हाथ उसके कन्चे पर पड़ा, रक्त की फुहार छूटने लगी। "प्रेम के रहस्य निराले हैं। श्रमी एक च्या हुये राजकुमार प्रभा पर तलवार लेकर कपका था। उसके खून का प्यासा था। ईव्यों की श्रिप्त उसके हृदय में दहक रही थी. वह रुधिर की घारा से शान्त हो गई। कुछ देर तक वह श्रचेत बैठा रोता रहा। किर उठा, श्रीर उसने तलवार उठाकर जोर से श्रपनी छाती में चुमो ली। किर रक्त की फुहार निकली, दोनो घारायें मिल गई, श्रीर उनमें कोई मेद नहीं रहा। प्रभा उसके साथ चलने पर राजी न थी। किन्तु वह प्रेम के बन्धन को तोड़ न सके। दोनों उस घर ही से नहीं संसार से एक साथ सिधारे।"

## ४-पाप का श्रमिकुएड

पाप का अभिकुरङ भी इसी पहलू की एक कहानी है। कुँवर पृथ्वीसिह महाराज जसवन्तसिह के पुत्र थे, इनकी एक बहिन राजबन्दिनी भी भाई की तरह सर्वेगुगा सम्पन थी। इसका व्याह कुँवर धर्मसिंह से हुआ। पृथ्वीसिंह की स्त्री दुर्गा कुँ वारी बहुत सुशीला और चतुरा श्री। ननद-भावज में बहुत सदमाव था। एक दिन जब पृथ्वीसिंह श्रीरे धर्मसिंह महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहीम पर गये थे, उस समय ब्रजबिलासिनी नामक एक विदुषी स्त्री से उनकी मुलाकात हुई। यह स्त्री गुप्त रूप से एक व्रत धारण किये हुये थी। उसके व्रत का उदमव यो द्वश्रा था कि एक दिन वह श्रपने द्वार पर खड़ी थी, इतने में उसकी प्यारी गाय मोहिनी जङ्गल से लौटी, तो वहाँ उसका बचा एक सजीले राजपूत से टकरा गया । गाय उस राजपूत पर मापटी। राजपूत ने शायद सोचा कि यदि भागता हूँ तो कलंक का टीका लगता है, तुरन्त तलवार म्यान से खींच ली श्रीर गाय पर मापटा। राजपूत ने उस गाय को जान से मार डाला। इतने में ब्रजविलासिनी के पिता वहाँ पर श्राये, श्रीर उन्होंने जब गाय को मरी हुई पाया तब बहुत मल्ला गये। ब्रजविलाधिनी के पिता ने अपनी वेटी से कहा, कि चूँ कि उनका कोई बेटा नहीं है, इसलिए इसका बदला लेने का भार उसी पर है, उन्होंने श्रपनी तलवार देते हुये कहा-'यह मेरी तलवार लो, जब तक तुम यह तलवार उस राजपूत के कलेजे में भोक न दो तब तक भोग-विलास न करो। यह कहकर पिता तो .चल बसे, श्रीर ब्रजविलासिनी उस राजपूत को हूँ दूने लगी। इसी दालत में वह इन राजकुमारियों के पास पहुँची थी।

राजकुमारियों ने व्रजनिलासिनी के साथ इमदर्दी जाहिर की। बहुत दिनों बाद धर्मसिंह ग्रीर पृथ्वीसिंह मुहीम से लौटे। उनका स्वागत हुआ, अब बजिवलासिनी ने देखा तो धर्मिंह ही वे राजपूत निकले । इघर पृथ्वीसिंह की स्त्री ने पृथ्वीसिंह को बजिवलासिनों के टेक के सम्बन्ध में बताया श्रीर उनसे प्रतिशा करा ली, कि यदि वह दुष्ट राजपूत मिल गया तो वे उससे बदला लेंगे, उसे मालूम नहीं था कि धर्मिंह ही वह व्यक्ति है, जिसकी तलाश बजिवलासिनी कर रही थी। धर्मिंस श्रीर पृथ्वीसिंह श्रफगानिस्तान से लौटने के दूसरे दिन शिकार पर गये, वहाँ पृथ्वीसिंह ने श्रपने साथों को यह बतलाया कि उन्होंने तय कर लिया है कि वे उस दुष्ट का बध करेंगे जिसने अजिवलासिनी को सताया है। धर्मिंस ने पूछा कि यदि वह तुम्हारा कोई नातेदार हो तो भी इस प्रतिशा को निभाश्रोगे, पृथ्वीसिंह ने कड़क कर कहा—'कोई हो यदि वह मेरा माई भी हो तो भी जीता चुनवा दूं।' श्रन्त में धर्मिंस ने यह बताया कि वह स्वयं ही वह व्यक्ति है। पृथ्वीसिंह ने घवड़ाकर कहा—ऐं, तुम !—मैं।

वर्मसिंह—राजपूत ऋपनी प्रतिज्ञा पूरी करो।

इतना सुनते ही पृथ्वीसिंह ने विजली की तरह कमर से तेगा लींच लिया, श्रीर उसे धर्मसिंह के सीने में चुमो दिया। घर्मसिंह जमीन पर गिरकर धीरे से बोले—'पृथ्वीसिंह में तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, तुम सच्चे वीर हो। तुमने पुरुष का कर्सन्य पुरुष की माँति पालन किया। पृथ्वीसिंह यह सुनकर जमीन पर बैठ गये श्रीर रोने लगे। राजनंदिनी श्रामने पित के साथ सती होने को तैयार हो गई। कुँवर पृथ्वीसिंह हाथ जोड़कर सती से श्रपने श्रपराध की स्नाम मॉगने लगे, किन्तु सती ने उत्तर दिया—'स्मा नहीं हो सकती। तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है, तुम भी जवानी में मारे जाश्रोगे।' बाद को सती का यह वचन पूरा हुशा। इस पर प्रेमचन्दजी श्रन्त में कहते हैं—'पाप की श्राग कैसी तेज होती है ? एक पाप ने कितनी जान।ली ? राजवंश के दो कुमार श्रीर दो कुमारियाँ देखते-देखते इस श्रानकुण्ड में स्वाहा हो गई। सती का

वचन सच दुआ, और सात ही सप्ताह के मीतर पृथ्वीसिह दिल्ली में कत्ल किये गये, और दुर्गाकुमारी सती हो गई।

## ५-- जुगनू की चमक

पंजाब के सिंह राजा रणाजीतसिंह के मरने के बाद उनका सुन्दर किन्तु लोखला भवन अब नष्ट हो गया था। कुँ वर दिलीपसिंह अब इंगलैयह में थे और रानी चन्द्रकुँ वारी चुनार के दुर्ग में कैद थी। कथा केवल इतनी है कि वे एक दिन मौका पाकर चुनार के दुर्ग से भाग निकली, और भिखारिन के भेष में इघर-उघर घूमने लगीं। एक जगह उनसे नैपाल के एक सर्दार की मेंट हो गई, और उन्होंने उनसे कहा कि वे चलकर नैपाल के गजा के यहाँ आश्रय लें। रानी ने आश्रय से कहा कि नैपाल कब इमारा मित्र रहा है, वही जगबहादुर तो है जो अभी-अभी हमारे विरद्ध लाई डलहीजी को सहायता देने पर उद्यत था। इस पर उस नैपाली ने कहा—तब आप महारानी चन्द्रकुँवारी थी, आज आप मिखारिसी हैं। ऐश्वयं के द्वेषी और शत्रु चारों और होते हैं, लोग जलती हुई आग को पानी से बुकाते हैं, पर राल माथे पर चढ़ाई जाती है।

महारानी ने जाकर नैपाल में आश्रय लिया, किन्तु राजसभा में इस पर बड़ा सराड़ा मचा। बहुतों ने आपित की कि अंग्रेज सरकार हमारी मित्र सरकार है, अतएव उसके शत्रु को आश्रय देना उचित न होगा, अन्त में रागा जंगबहादुर ने शरणागत पालन धर्म के अनुसार लोगों को समसाया, और लोगो ने आपित वापिस ले ली। रागा ने अपनी राज-सभा को यह विश्वास दिलवाया कि रानी यहाँ पर एक व्यक्ति की तरह रहेगी न कि षड्यन्त्रकारिग्री की तरह। नैपाल की राज-सभा ने पचीस हजार रुपये से महारानी के लिए एक उत्तम भवन बनवा दिया, और उनके लिए दस हजार रुपये मासिक नियत कर दिया। वोलिटिकल रेजिडेन्ट ने गवर्नमेन्ट को रिपोर्ट दो, इस बात की शका की धी कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और नैपाल के बीच कुछ खिचाव हो जाय, किन्तु गवर्नमेन्ट को राखा जङ्कबहादुर पर पूर्ण विश्वास था, और जब नैपाल की राज-समा ने विश्वास और सन्तोष दिलाया कि महारानी चन्द्रकु वारी को किसी शत्रु भाव के प्रयत्न का अवसर न दिया जायेगा, तो मारत सरकार को भी सन्तोष हो गया। प्रेमचन्द जी यह कहकर इस गल्य का अन्त करते हैं 'इस घटना को भारतीय इतिहास की ऑधेरी रात में 'जुगनू की चमक' कहना चाहिये।'

## ६—शतरंज के खिलाड़ी

शतरंज के खिलाही नामक कहानी को स्वयं प्रेमचन्दजी ने श्रवनी उत्कुष्टतम कहानियों में गिना है, श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि वह एक बहुत श्रव्छी कहानी है। जिस प्रकार की कहानियों के सम्बन्ध में श्रव तक इमने श्रालोचना की है, उन कहानियों में यह कहानी सर्वश्रेष्ठ है। इस कहानी में हासशील सामन्तवाद का इतना सुन्दर चित्र खींचा गया है कि बहुत वही पुस्तक लिख करके भी इस मरण्शीलता को इतना मूर्त नहीं किया जा सकता था। जिस समय सामन्तवाद का उदय हुश्रा था, तथा जिस समय वह एक प्रगतिशील सामाजिक शक्ति थी, उस समय उसका रंग ही कुछ श्रीर था। किन्तु श्रव उसकी श्रमावस्या श्राचकी है। प्रेमचन्द इस कहानी में इतने सफल हैं कि वे एक सज्ञान कलाकार के रूप में इमारी शाखों के सामने श्राते हैं। डाक्टर श्रीकृष्णज्ञाल ने इस कहानी के सम्बन्ध में यह जो लिखा है कि "भीर श्रीर मिर्जा तो केवल निमित्त मात्र हैं, कहानी का प्रधान उदेश्य तो शतरज की लत का कलापूर्ण चित्रण है" यह विल्कुल गलत है। डाक्टर साहब ने इस

९ श्रा० हि० सा० वि० पृ० ३३६

प्रकार देमचन्द की कला को समका ही नहीं और उसे बिल्कुल ही छोटा कर दिया। अवश्य ही शतरंज की लत दिखाना लेखक का उद्देश्य है, किन्तु उन्होने इस लत के जरिये से कुछ दूसरी ही बातें दिखलाई हैं, जिनको डाक्टर साहत्र सममने में सम्पूर्ण्ह्य से असमर्थ रहे। फेवल यही नहीं जो बात इस कहानी का सबसे वड़ा गुण है-श्रीर वह है एक पूरे युग के सागर को एक कहानी के छोटे से गागर में भरकर पेश कर देना, उसीको डाक्टर साइव ने इस कहानी का श्रवगुरा बताया है। उन्होंने लिखा है—'प्रेमचन्द का शतरंज के' खिलाडी को ले लीजिये। लेखक ने पहले वाजिदश्रली शाह के समय में लखनक के विलासमय जीवन का सुन्दर चित्र खींचा है। इस वातावरण ने कहानी को अनुरंजित अवश्य कर दिया, परन्तु इससे कथानक के विकास में सहायता नहीं मिलती। कथानक का विकास तो शतरंज खेलने के श्रपूर्व श्रानन्द की भावना से होता है। कहानी के पात्र तो केवल निमित्त गात्र हैं। यह कहानी कि इस कहानी में वातावरण से 'कथानक के विकास में सहायता नहीं मिलती, तथा कथानक की सारभूत बात शतरंज खेलने का श्रानन्द है, लालबुमक्कड़ी की इद है। इमें श्राश्चर्य है कि डाक्टर साइब ने इतनी भारी गलती कर डाली। विशेषकर श्राश्चर्य इसलिए है कि स्वयं प्रेमचन्दजी इस कहानी में पाठक का हाथ पकड़कर और उसकी आँखो में उँगली डाल-कर वता देते हैं कि वे क्या दिखाने जा रहे हैं। इस कहानी में प्रेमचन्द एक बहुत ही सज्ञान कलाकार के रूप में प्रकट होते हैं, अगर किसी भी प्रकार इस सम्बन्ध में गलती नहीं हो सकती थी कि उनका श्रांभ-प्राय क्या है। शुरू से श्रांखिर तक यह कहानी उस समय के समाज के चित्रग से भरी हुई है। जैसे एक काट्स निस्ट अपनी विषयवस्त को चित्रित किसी व्यक्ति की नाक बड़ी करके या कान बड़ा करके या श्रन्य किसी प्रकार से स्पष्ट करता है, जैसे कोई हास्यरस का लेखक समाज के

किसी दुर्गु चा लेकर उसका मजाक बनाकर उसकी श्रोर दृष्टि श्राक-र्षित करता है, उसी प्रकार प्रेमचन्दजी ने शतरंज की लत की श्रपनी कला के वाइन के रूप में चुना है, इसलिए उस लत को ही इस कहानी का सर्वस्व समस लेना या यह समस लेना कि प्रेमचन्द का उद्देश्य केवल शत रंज की लत पर फब्तियाँ कसना है, यह बिल्कुल ही उसकी कला को न सममना है, तथा उसका अपमान करना है। क्या कोई कलाकार ऐसा करेगा कि मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा यह उद्देश्य है, मेरे व्यंग का निशाना प्रमुक गुण है ? कवी नहीं । फिर भी इस कहानी में ही प्रेमचन्दजी ने कला के दायरे में रहते हुये जितनी भी स्वध्ता के साथ प्रपने उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया जा सकता था, उन्होंने किया है। इम इस कहानी की तथा पतनशील सामन्तवाद के सम्बन्ध में उनकी जिन कहानियों के साथ इमने पाठक का परिचय कराया है, उनकी विस्तृत समालोचना करेंगे, किन्तु ऐसा करने के पहले इम अपने नियमानुसार शतरंज के बिलाड़ी का सित्ति विवरण पाठक के सामने पेश करेंगे। इस कहानी की उत्कृष्टता के कारण इस अन्य कहानियों के मुकाबिले में कुछ तफ़्सील में इसका सारसंकलन करगे. विशेषकर इम उस हिस्से को ज्यों का त्यों उद्घृत करने की चे॰टा करेंगे जो पतनशील सामन्तवाद के चित्र को हमारे सामने मूर्त करता है।

यह कहानी लखनऊ के श्रन्तिम नवाब वाजिद प्रली शाह के समय को चित्रित करता है। 'लखनऊ विलासिता के र में दूबा हुआ था। छोटे-बड़े श्रमीर-गरीब समी विलासिता में दूबे हुये थे। कोई दृत्य श्रोर गान की मजलिस सजाता था, तो कोई श्रफीम क गीन के के मने लेता था।' स्मरण रहे यहाँ पर प्रेमचन्दजा ने छोटे-बड़े, श्रमीर-गरीब शब्द का प्रयोग किया है, वह सामन्तवादीवर्ग में से छोटे-बड़े तथा श्रमीर-गरीब का श्रथं रखता है, इससे उन श्रद्धं गुनामों का मतलब नहीं लेना चाहिये, जिनकी हिड्डयों के ढेर पर यह विलामिता का दोरदोरा च ग रहा था। 'जीवन के प्रत्येक विभाग में श्रामोद-प्रमोद का प्राधान्य था।
शासन विभाग में, साहित्य ज्ञेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कलाकौशल
में, उद्योग-धन्धों में, श्राहार-व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही
थी। राजकर्मचारी विषय वासना में, कित्रगण प्रेम श्रीर विरह के वर्णन
में, कारीगर कलावच श्रीर चिकन बनाने में, व्यवसायी सुमें, हत्र,
मिस्सी श्रीर उबटन का रोजगार करने में लिप्त थे।' समाजवादी साहित्य
की भाषा में सभी श्रम इस समय विलासिता के द्रव्यों के उत्पादन में
लगा हुआ था।

''सभी की श्राँखों में विलासिता का मद छाया हुआ या। संसार में क्या हो रहा है, इसको किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है। कहीं चौसर विछी हुई है, पौवारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संप्राम छिड़ा हुम्रा है।" यहाँ पर डाक्टर श्रीकृष्णलाल को देख लेना चाहिये कि शतरंज की अधिकता केवल समाज के रोगों में से एक रोग था, रहा यह कि प्रेमचन्दजी ने शतरंज को ही श्रपनी कला का वाहन क्यों बनाया यह समसन। कोई कठिन नहीं है। शतरख सर्वजन बोध्य खेल होने के कारण तथा उसके जिरये से रस का परिपाक ग्रिधिक श्रव्छी त्तरह हो सकता है, इस कारण प्रेमचन्दर्जी ने एक कलाकार की पैनी दृष्टि से इसीको अपना वाहन बनाया। आगे प्रेमचन्दजी लिखते हैं — 'राजा से रङ्क तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरो को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ न खाकर श्रफीम खाते या मादक पीते। शतरञ्ज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव होती है, विचारशक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलक्ताने की आदत पड़ती है, ये दलीलें जोर के साथ पेश की जाती थीं।' संचीप में यह कि लोगों ने अपनी नकर्मण्य श्रादतों के समर्थन में उमीके अनुरूप विचारधारा, भी उत्पन्न की थी।

श्रागे कहानी यह है कि मिर्जा सजाद प्रली श्रीर मीर रोशन श्रली, श्रियकाश समय बुद्धि तीन करने में व्यतीत करते थे। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिन्ता न थी, घर में बैठे चलौतियाँ करते थे। सबरे से शाम तक थे दोनों सजन शतरक्ष में जुटे रहते थे। घर के भीतर से नार-नार बुलावा श्राता, खाना तैयार पड़ा रहता, किन्तु दोनों बेहोश खेलते रहते, श्रन्त में खाना वहीं श्रा जाता। ये दोनों साहब यो तो एक नम्नर श्रालसी थे, किन्तु इस लत के कारण बहुत सबरे उठते, श्रीर रात में देर को सोते। एक दिन बेगम साहिना के सिर में दर्द होने लगा, घर से कई नार खनर श्राई किन्तु मिर्जानी उठते ही न थे, नात यह है कि बड़ी दिलचस्प नाजी चल रही थी। मिर्जानी भुर् मलाकर बोले—क्या ऐसा दम लगों पर है र जरा सन नहीं होता ?

प्रन्त में मीर खाइब के श्रनुरोधों के कारण उन्हें वहाँ से उठना पड़ा | जब श्रन्दर गये तो बेगम साहिबा ने कराहते हुये कहा—तुम्हें निगोड़ी शतरक्ष इतनी प्यारी हैं। चाहे कोई मर जाय, पर उठने का नाम नहीं लेते.....।

मिर्जा—क्या कहूँ मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्कित से पीछा छुड़ाकर श्राया हूँ।

वेगम—क्या जैसे वे खुद निखट्दू हैं, वैसे ही दूसरे को समकते हैं, उनके भी तो बाल-बच्चे हैं, या सबको सफाया कर डाला।

मिर्जा-नइ। लती श्रादमी है। जब श्रा जाता है तो मजदूर होकर मुक्ते भी खेलना ही पड़ता है।

वेगम-दुत्कार क्यों नहीं देते !

'मिर्जा-नरावर के श्रादमी हैं, उम्र में, दर्जे में मुक्तमे टो श्रंगुल ऊँचे। मुलाहिजा करना ही पड़ता है। वेगम साहिता ने नौकरनी से कहा कि जाकर शतरंज उठा ला और उन्हें कह दे कि अब शतरंज न होगी। अब मिर्जाजी ने जब यह हाल देखा कि अनर्थ हो रहा है तो नौकरनी को रोक लिया, तब वेगम साहिता स्वयं उठीं और मल्लाई हुईं दीवानखाने की ओर चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नते करने लगे—खुदा के लिये दुम्हें हजरत हुसेन की कसम। मेरे ही मैय्यत देखे जो उधर जाय। लेकिन बेगम ने एक न मानी। उसने जाकर मोहरों को बाहर फेंक दिया। जब मीर साहेब ने चूड़ियों की मत्नक और मोहरों का बाहर फेंका जाना देखा तो वे घबडाकर वहाँ से चल दिये। मिर्जा ने यह सब हाल देखा तो हकीम के घर जाने के बदले मीर के कर पहुँचे और सारा वृत्तान्त कहा। अन्त में यह तय हुआ। कि अब शतरंज मीर साहब के यहाँ जमा करे।

मीर साहव की वेगम एक सरदार से कॅसी हुई थी, वह चाहती थी कि मीर साहव घर पर जितना ही कम रहें उतना ही अच्छा है। इसलिए वह उनकी लत की कभी आले चना नहीं करती थी, बिल कभी-कभी मीर साहव को देर हो जाती, तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहव को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्रो अत्यन्त विनयशील और गम्भीर है। जब दीवानलाने में विसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तब उसको बहुत तकलीफ रहने लगी। इसिलिये उसने अपने एक आशिक से षड्यंत्र किया। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दल-दल में गोते ला रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फीज का अफसर भीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गये। ये बला किस लिए आई। ये तलवी किस लिए हुई। अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे बन्द कर लिये। नौकरों से बोले—कह दो घर में नहीं हैं।

सवार—घर में नहीं तो कहाँ हैं ?

नौकर-यह में नहीं जानता, क्या काम है ?

सवार—काम तुक्ते क्या बतलाऊँ ? हुजूर में तलवी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही माँगे गये हैं, जागीरदार हैं कि दिल्लगी ! मोर्चे पर जाना पड़ेगा, तो आटे-दाल का भाव मालूम पड़ेगा।

नौकर ने यह कहा कि यह सन्देशा दे दिया जायगा। अब जब मिर्जाजी श्रीर मीर साहब को यह बात मालूम हुई तो उन लोगों ने सलाह की कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं विराने में नकशा जमें, वहाँ किसे खबर होगी, सवार श्राकर श्राप ही लौट जायगा। इस प्रकार दोनों मित्र मुंह श्रन्धेरे घर से निकल खड़े होते, बगल में एक छोटी-सी दरी दबाये, डिब्बे में गिलौरियाँ मरे, गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, श्रीर वहाँ पर शतरंज की चाले होती। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई के दूकान पर जाकर खाना खा श्राते, श्रीर एक चिलम हुक्का पीकर फिर सप्रामचेत्र में डट जाते। इसी तरह चलता रहा। एक दिन दोनों मित्र मस-जिद के खरडहर में बैठे हुये शतरंज खेल रहे थे, मीर साहब की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने. में गोरी फीज दिखाई दी जो लखनऊ पर शाकम्स स्वरं करने जा रही थी।

मीर साहब बोले—अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा—आने दीजिये, किश्त बचाइये। लो यह किश्त। मीर—जरा देखना चाहिये, यही आड़ में खड़े हो जायं। मिर्जा—देख लीजियेगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त।

मीर—तोपलाना मी है, कोई पाँच हजार त्रादमी होगे, कैसे जवान है, लाल बन्दरों के से मुँह हैं, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है।

मिर्जा—जनाव हिल्ले न कीजिये। ये चकमे किसी श्रीर को दीजियेगा— यह किश्त।

मीर--- श्राप भी अजीन श्रादमी हैं, यहाँ तो शहर पर श्राफत श्राई

हुई है, श्रीर श्राप को किश्त की सूमी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घर गया तो घर कैसे चलेंगे ?

मिर्जा—जब घर चलने का वक्त श्रायेगा तो देखा जायगा यह किश्त। वस, श्रव की शह में मात है।

फीज निकल गई। फिर बाजी बिछी। मीर साहब इस बात के लिए व्याकुल थे कि बदला लिया जाय। यह बाजी रात को दस बजे शुरू हुई। श्रवकी खेलते-खेलते रात खतम होने लगी। इस श्रवसर का वर्णन प्रेमचन्दजी ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में यो किया है—'चार का गजर बज ही रहा था कि फीज की वापसी की श्राहट मिली। नवाब वाजिदश्रली पकड़ लिये गये थे, श्रीर सेना उन्हें किसी श्रजात स्थान को लिये जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न कोई मार-काट। एक बूँद भी खून नहीं गिरा था। श्रव तक किसी स्वाधीन देश के राजा का नराजय इतनी शान्त से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह श्राहसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी श्रांस बहाते हैं। श्रवभ के विशाल देश का नवाब बन्दी बना चला जाता था, श्रीर लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनैतिक श्रधःपतन की चरम सीमा थी।

मिर्जा ने कहा — हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है।

मीर—होगा, यह लीजिये शह।

(मर्जा—जनाव जरा ठहरिये। इस वक्त इघर तबीयत नहीं लगती। नेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आँसू रो-रहे होंगे।

मीर--रोया ही चाई । यह ऐश वहाँ कहा नसीव होगी--यह

मिर्जी—किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक<sup>े</sup> । 'हालत है।

मीर—हाँ, सो तो है ही, यह लो फिर किश्त, बस अबकी किश्त में मात है, बच नहीं सकता।

मिर्जा — खुदा की कसम श्राप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी श्रापको दुख नहीं होता। हाय गरीव वाजिदश्रली शाह।

मीर—पहले अपने बादशाह को तो बचाइये, फिर नवाब साहब का मातम कीजियेगा। यह किश्त और मात। लाना हाथ!

यह कहानी यहीं खतम हो सकती थी किन्तु प्रेमचन्द्रजी को यह भी विख्लाना था कि वैयक्तिक रूप से लोग बिल्कुत बुजदिल हो गये हो, ऐसी बात नहीं थी, किन्तु नवाब के लिए तथा नवाबी के लिए उनके दिल में कोई स्थान नहीं था। एक दिन मिर्जाजी की हार पर हार हो रही थी। दोनों में चोचें होने लगी। मोहरा उठाने पर क्तगड़ा हो गया। एक ने कहा चाल हो गई, दूसरे ने कहा नहीं। तकरार बढ़ने लभी। मिर्जा बोले—किसी ने खान्दान में शतरंज खेली होती, तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा धास छीला किये, आप शतरंज क्या खेलियेगा। रियासत और चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता।

· मीर-वया ! वास आपके श्रब्बाजान छीलते होगे। यहाँ तो पीढ़ियों से शतरज खेलते चले आये हैं।

बात बढ़ने लगी। 'दोनो दोस्तों ने कमर से तलवार निकाल ली।
नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशक ब्ज, कटार वगैरह बाँधते थे।
दोनों विलासी थे, पर कायर न थे। उनमे राजनैतिक भावो का अधः:
पतन हो गया था—बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे?
पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव कम न था। दोनों ने पैतरे बदले,

तलवारें चमकी, छपाछप की श्रावाजें श्राईं। दोनों जख्म खाकर गिरे, श्रीर दोनों ने वहीं तहप-तहप कर जानें दे दीं। श्रपने बादशाह के लिए जिनकी श्राँखों से एक बूँद श्राँख न निकला, उन्होंने शतरंज की वजीर की रहा में प्राण दे दिये।

यों तो इस प्रेमचन्दनी की सब कहानियों की एक साथ श्रालोचना करेंगे, किन्तु यहाँ पर सामन्तवादी युग के पतनकाल की जिन छः कहानियों का सार सङ्कलनकर इमने पाठकों के सन्मुख रखा उनके सम्बन्ध में इम सामूहिक रूप से दो-चार शब्द कहेंगे।

हमने जिन छः कहानियों को विशेष समालोचना के लिए इस सम्बन्ध में चुना है, उनमें से शतरंज के खिलाड़ी को छोड़कर सभी कहानियाँ नवनिधि नामक गल्य-संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इंस के प्रेमचन्द ग्रंक में (१६३७) लिखते हुये श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त ने इन ऐतिहासिक कहानियों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह इस अवसर पर विचाय है—

'नवनिधि में श्रिधिकतर ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। कहानियाँ सभी मनोरंजक है, किन्तु प्रेमचन्द की गल्पकला हन कहानियों में उतनी उच्चकोटि की नहीं। कथानक के उतार-चढ़ाव में श्रीर चरित्र-चित्रण में लेखक की कल्पना को उतनी स्वतंत्रता नहीं। प्रेमचन्द की कहानी कला का एक विशेषगुण कथानक गुम्फन है। कसीदे के समान घटना का जाल उसकी कल्पना बनाती है। किन्तु यहाँ कल्पना बँघ-सी गईं है। ऐतिहासिक कहानी की नस्ल खच्चर के समान है। न वह इतिहास है। ऐतिहासिक कहानी की नस्ल खच्चर के समान है। न वह इतिहास ही, न सफल कहानी ही। लेस्लीस्टिफन ने उसे Hybrid (मिश्रित ही, न सफल कहानी ही। लेस्लीस्टिफन ने उसे Hybrid (मिश्रित रक्त की) बताया है। ऐतिहासिक कहानी तब सफल होती है जब रक्त की) बताया है। ऐतिहासिक कहानी तब सफल होती है जब रक्त की लेकर कहानीकार अपनी सब स्वतंत्रता खो देता है। ये ऐतिहासिक कहानियाँ मुख्यतः मुगल साम्राज्य के मध्याह काल की हैं। पहली दो

कहानियाँ राजहरदौल श्रीर रानी सारघा बुन्देलो की वीरता श्रीर श्रान से श्रोत-प्रोत है। इन कहानिया को पढ़कर मन में राजपूताने की वीर कथायें हरी हो जाती हैं। ११

श्रवश्य ही एक प्राचीन युग को मूर्त कर देना, उसके कंकाल में रक्त मांस का संचारकर उसकी धमिनयों में जीवन की धारा बहा देना, यह बहुत ही कठिन बात है, कम से कम वर्तमान युग जिसमें हम जी रहे हैं, उसकी मूर्त करने से यह काम कहीं श्रिधिक कठिन है, यह हम मानते हैं। ऐतिहासिक कहानी तभी खबर हो जायेगी जब लेखक जिस युग का तथा जिस समाज का चित्रण कर रहा है, उसकी चित्रित करने में वर्तमान युग का पुट उसमें डाल दे, तथा उस पर वर्तमान युग की मावनाओं का श्रारोप करें; श्रीर हम जानते हैं कि कलाकार कितना भी वस्तु तांत्रिक हो, वह एक हद तक ऐसा करेगा ही, क्योंकि कहानी जिस जनता के लिए लिखी जाती है, उसके लिए वह तब तक दुवांध्य रहेगी, जब तक उसे कुछ हद तक वर्तमान का जामा अपहान पर वर्तमान के किया जाय। इस श्रर्थ में लेस्जीस्टिफेन का कथन सही है। फिर.भी जैसा कि हम देखेंगे इस बाधा के बावजूद प्रेमचन्दजी हन कहानियों में बड़ी हद तक सफल रहे हैं।

रहा इस समालोचक ने यह जो लिखा है कि ऐतिहासिक चरित्रों को लेकर कहानीकार अपनी सब स्वतंत्रता खो देता है, क्या यह बात उसी हद तक वर्तमान युग के चारत्रों के लिए लागू नहीं है। आखिर जिस स्वतंत्रता के खो जाने की बात इस सम्बन्ध में कही गई है, उसका स्वरूप क्या है किसी भी हालत में लेखक जिस युग, जिस समाज तथा जिस टाइप की सृष्टि कर रहा है, उससे बँधा तो रहेगा ही। इसके लिए भूतकाल और वर्तमान काल को कोई बन्दिश नहीं है। कनाकार

१ इ० प्रे० पृ० ६४०

स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वह कला का गला घोट दे अन्यथा नहीं। कलाकार को जो कुछ स्वतंत्रता है, वह केवल यही है कि वह अपने व्यक्तियों, टाइपों, समाज तथा युग को चुने। कलाकार को इस वात की स्वतंत्रता है कि वह एक विशेष पहलू को, या कई पहलुश्रों को दिखलावे, किन्तु उसे यह स्वतंत्रता कदािं नहीं है कि वह अपने पात्रों से मनमानी करवाये। कलाकार व्यक्ति, समाज, युग के नियमों को जानकर ही उनका प्रयोग कर सकता है, उन नियमों को बना या बिगाइ नहीं सकता है। इसिलए जो स्वतंत्रता उसे है ही नहीं उसके लिए विलाप करना व्यर्थ है।

प्रेमचन्द ने स्वयं ही यह लिखा है—'किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कहानी में नाम और सन् के खिवाय सब कुछ सत्य है, और इतिहास में नाम और सन् के खिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। गाकुर्त बन्धु ने (Goucourt) इसीसे मिलती-जुलती एक बात कही है 'Lhistoire est dw roman qui a ete; le roman est de l' histoire qui aurait pu etre अर्थात् इतिहास एक ऐसा उपन्यास है जो कभी हो चुकी है, और उपन्यास एक ऐसा इतिहास है जो हो सकता था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस हद तक उपन्यास लेखक को स्वतन्त्रता है, और किस हद तक उसे स्वतन्त्रता नहीं है। उपन्यासकार को ऐतिहासिक उपन्यास रचना में उतनी ही स्वतन्त्रता है जितनी वर्तमानकालीन उपन्यास की रचना में है, हाँ केवल फर्क यह है कि वह अपने समय से अधिक परिचित होने के कारण इसमें अधिक अञ्छी तरह विचरण कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और विशेषता नहीं है।

ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक कहानी को देखकर एक श्रपरिण्य बुद्धि वस्तुवादी के लिए नाक भौं सिकोड़ना सम्भव है, किन्तु ऐतिहासिक उपन्यास तथा कहानी वस्तुवाद से कितने सम्बद्ध हो सकते हैं, इसका पता हमें सोनियट के ऐतिहासिक उपन्यासकारों की रचना से ज्ञात हो सकता है। १६४४ के मार्च के ऐन पहले यह प्रश्न सोनियट लेखकों के एक सम्मेलन के सामने श्राया था कि इस समय जन कि सिर पर नात्सियों का श्राक्रमण जारी है, उस समय भी ऐतिहासिक उपन्यासों तथा कहानियों के लिखने का कोई मतलब हो सकता है या नहीं। कुछ लेखकों ने यदी मत लिया कि ऐसे समय में इस प्रकार की रचनाये वाग्विलास की श्रेगी में श्रा जाती हैं, इस पर यह कहा गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं, इम तो अपने युग के मनुष्यों के वीरतापूर्ण कार्यों में भूतकाल की उत्कृष्टतम गरम्गराश्रों को ही मूर्त देख रहे हैं। यदि इतिहास में मानवीय अभिज्ञता के कुल योगफल को अन्तर्गत समका जाय, भ्रौर इतिहास को प्राचीनयुग की कुछ दिलचस्प कहानियों का संप्रह मात्र न समका जाय, तो उस हालत में इस युग के लोग उसे शिच्।पद पार्येगे। यह न केवल लोगो को अपने ऐतिहासिक विकास की घारावाहिकता को हृदयंगम करने में सहायक होता है, बल्कि यह भविष्य के मार्ग का निर्देश भी करता है श्रीर यहीं पर कलाकार को एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रदा करना है। उसीकी रचनाश्रो में जनता की स्मृतियाँ जीवित हो जाती हैं, अपनी जादूभरी कला के द्वारा वह इतिहास के उन पृष्ठों को जो धूँ घले पड़ चुके हैं, अपने पूर्व पुरुषों के कृत्यों, कहीं तथा साइसिक कार्यों को और अपनी अमरना में विश्वास को पुनक-जीवित कर सकते हैं। वस्तुवाद की जोशीली सेवा में जो सचा कलाकार होता है, वह मनुष्य के ऐतिहासिक भूतकाल के उन पहलुख्रों को खोल-कर दिखनाता है जो उसे श्राज श्रपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति, को रज्ञा के लिए उद्बुद्ध करता है। १९

सोवियट साहत्य में ऐतिहासिक उपन्यासों, कहानियों का स्थान

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>1. L. F. (March 1941)

नगर्य नहीं है। एलेम्सेयी टालस्टाय ने 'पीटर महान' उपन्यास लिखा। इसमें पीटर को एक नई रोशनी में - रूस के एक महान सुधारक के रूप में दिखलाया गया है। इसी प्रकार कोस्टीलियाफ ने 'इवान भयंकर' नाम से इवान के सम्बन्ध में एक उपन्यास लिखा है। इसमें इवान के सम्बन्ध में यह दिखलाया गया है कि इन्होंने सामन्तवादी मागड़ों, विश्वास-घातों के विरुद्ध लड़ाई की, श्रीर यह साफ कर दिया है कि उन्होंने किस-किस 🖰 😘 🗻 🛧 श्रीर क्यों जुल्म किये थे। इसी प्रकार विकटर श्वलोवस्की ने 'मिनीन श्रीर पोजारस्की नामक उपन्यास में दो देशमक्तों का चित्रण किया है, इन लोगों ने १६१२ के युग में पोलों के श्राक्रमण के विरुद्ध रूस की स्वतंत्रता की रज्ञा की थी। अधिक व्यौरे में न जाकर यह बता दिया जाय कि श्रन्य प्रसिद्ध सोनियट उपन्यासकारों में सरजेई गोलुवाफ ने 'वागरेशन', वियाचेस्लाव शिशकाफ मे 'एमेलियान युगाचाफ तथा बहुत हाल में यूजीनलान ने प्राचीन हक्क्लेंगड, वा लेरीयाजविटस्की ने 'धुन्नाँ त्रौर लपट के बीच' नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। रूसी समालोचक वोरीस सुचकाफ ने यह बतलाया है कि 'ऐतिहासिक उप-न्यासकारों की रचनाओं में सची ऐतिहासिकता हम उसीको कहेंगे, जब उनकी रचनाश्रों में इतिहास का इस प्रकार चित्रण तथा विश्लेषण हो कि यह जात हो जाय कि लेखक ने सही रूप से इतिहास के विकास के अन्तिम उद्देश्य को-यानी एक बुद्धिमत्तापूर्य नीव पर सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण को समक्त लिया है।'

इसने रूनी ऐतिहासिक उपन्यास पर कुछ श्रिधिक व्योरें के साथ इसलिए लिखा कि यह जात हो जाय कि इस युग में भी ऐति-हासिक उपन्यासों की उपयोगिता है। यह दृष्टव्य है कि सोवियट रूस में विशेषकर नात्सीवाद के विरुद्ध युध्यमान रूस में इतिहास को भी वर्तमान की सेवा में जोत दिया गया है। 'यागानीनी को सजा' नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक श्रानाटोली विनो- आडोफ ने इतिहास पर सोवियट लेखक किस दृष्टिकोण से देखते हैं,
यह इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं—'हमारे लिए भूतकाल का आकर्षण
इस बात में है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस वीरत्व के युग
का निर्भाण किस नीव पर हुआ है।' इस प्रकार वाल्शेविकवाद के
प्रारम्भ में जबिक सीधा-सीधा भूतकाल से लोहा लिया जा रहा था,
श्रीर भूतकाल एक प्रतिकियावादी शक्ति के रूप में था, भूतकाल के
प्रति जो असहिष्णु दृष्टिकोण था, उसका लोप होकर एक स्वास्थ्यकर
दृष्टि का उत्पन्न होना स्वामाविक था। इस दृष्टि से जब हम प्रेमचन्द्र की
ऐतिहासिक कहानियों को देखेंगे तो भले ही हम उनमें उपयुक्त मात्रा
में वह दूर दृष्टि न पावें, किन्तु भूतकाल के साथ हमारे सम्बन्ध की
धारावाहिकता को उन कहानियों में स्पष्ट करने को कोशिश की गई है,
इसमें कोई सन्देह नहीं। सम्भव है यह सब उन्होंने सज्ञान रूप से न
किया हो, यह दूसरी बात है।

श्राधुनिक मारतीय साहित्य में सबसे पहले बँगला में नव-जागरण का युग श्राया। इम देखते हैं कि बंगाल में इस नवजागरण की छाप साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों के जरिये से प्रकट हुई। साहित्य चेत्र में विक्रम बगाली राष्ट्रीयता के ऋषि हुये। जिस प्रकार से उस युग में राष्ट्रीय श्रान्दोलन हिन्दूमध्यित्त वर्गा तक सीमित था, उसी प्रकार से इन ऐतिहासिक उपन्यासों को भी श्राखल बंगाली राष्ट्रीयता (जिसमें मुसलमान भी सम्मिलित हो) का रूप न मिलकर हिन्दूमध्यित्तवर्गीय रूप प्राप्त हुश्रा। बन्देमातरम् गान का प्रयोग मातृभूमि के मुस्लिम शोषकों के विरुद्ध हुश्रा था, श्रीर इसलिए बाद को उसे जो मुस्लिम शोषकों के विरुद्ध हुश्रा था, श्रीर इसलिए बाद को उसे जो मुस्लिम विरोधी रूप दे दिया गया, इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। वंकिम के श्रातिरक्त दीनबन्धु मित्र तथा रमेशचन्द्र दत्त ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। वे मारतवर्ष के श्रार्थिक इतिहास के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, किन्द्र बंगालियों ने उन 'रको।जपूत जीवन संध्या' श्रीर 'महाराष्ट्र

जीवन प्रभात? के लेखक के रूप में जाना । नवीनचन्द्र तथा श्रन्यान्य कियों ने भी इसी प्रकार ऐतिहासिक कथानक लिये, और उन्हों को श्रपना उपजीव्य बनाया । भले ही श्रिष्ठल भारतीय या श्रिष्ठल बंगाली संस्कृति श्रीर साहित्य की श्रावश्यकता के सामने विकास, रमेश को श्रव वह स्थान न दिया जा सके, भले ही वंकिम को श्रागामी लोकतांत्रिक या सर्वहारा राष्ट्रीयता की जरूरत के कारण सामप्रदायिक श्रुष्ठि मात्र माना जाय, राष्ट्रीय ऋषि न. माना जाय, किन्तु साहित्य और माणा के हतिहास में उनका स्थान श्रमर रहने के लिए वाध्य है। श्रवश्य ही भविष्य राष्ट्रीयता की घारणा में किसी भी सामप्रदायिक हिन्दिकोण्युक्त साहित्य का स्थान नहीं हो सकता, किन्तु फिर भी हमारे राजनैतिक हतिहास के एक पर्याय को प्रतिफलित करने की सेवा के करणा इन रचना श्रो में ऐतिहासिक दिलचली श्रवश्य ली जायेगी।

प्रेमचन्द की ऐतिहासिक कहानियों तथा कर्मला नाटक को जब हम देखते हैं तो उन्हें अम्पूर्णरूप से साम्प्रदायिकता से दोष मुक्त पाते हैं। इस हिंद में देखने पर प्रेमचन्द वंकिम श्रादि से श्रागे के युग के कथाकार हैं। जबिक वंकिम रमेश की रचनाश्रों को श्रागामी श्रिखल भारतीय राष्ट्रीयता (वह चाहे लोकतात्रिक राष्ट्रीयता हो या समाजवादी राष्ट्रीयता हो) में कोई प्रत्यच्च स्थान नहीं मिलेगा, हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि प्रेमचन्द की ऐतिहासिक कहानियों को श्रागामी युग में भो स्थान प्राप्त होगा। रहा इन कहानियों की कला सो इस पर हम श्रागे विवार करते हैं।

राजा हरदील कहानी में हम शामन्त सरदारों की बहादुरी को हरदील में मूर्त पाते हैं, किन्तु इस बहादुरी पर स्पष्ट ही सामन्तवाद के युग का उप्पा लगा हुआ है। हरदील जब देखते हैं कि कादिरखाँ के सामने श्रोरछा का कोई सुरमा टिक न सका, तो वह स्वयं ताल ठोककर सामने श्रांते हैं। हरदील श्रीर जुमारसिंह के सम्बन्ध में हम उस युग के सामन्तत्रादिशें में भाइयों में जैना वर्तात्र होता था, उसे मूर्त देख सकते हैं। एक तरफ तो इतना प्रेम कि राज्य मौं। गये, दूनरो तरफ केवन नगे पाँच आगे बढ़कर अगुवानी न करने के लिए भाई गर शक किया जाता है, और उसे मार डालने की इच्छा प्रकट की जाती है। हरदोत्त खुशी से विष का बीड़ा खा लेता है, वीरता है, किन्तु कितनी सड़ी गली किस्म की वीरता है कि जिससे न तो कोई समाज को ही फायदा है, और न उस वर्ग को ही फायदा है जिसका वह सदस्य है, बिल्क ऐसी चीरताओं से वह वर्ग और भी कमजोर पड़ा।

यह दृष्ट्व है कि प्रेमचन्दजी ने यह जो कहानी लिखी है, यह कपोलकल्पत नहीं, बल्क वास्तविक ऐतिहासिक नामीं तथा उपकरणां को लेकर लिखी गई है। Modern Review की मई १६४५ की सख्या में श्री अमिनकाप्रधाद दिव्य ने बुन्देलखंड के एक लोकगीत की त्रालोचना की है, उसमें इस अनुमान की पुछि होती है कि प्रेमचन्द-ली ने केवल एक पुरानी कहानी को एक नया का दिया है। अवश्य जैधा कि इम देखेंगे इस नये संस्करण में उस कहानी का रूप विल्कुल बदत्त गया है। जहाँ मौलिक कहानो में केवल थोड़ी-सो घटनायें हैं वहाँ प्रेमचन्द्रजी के हाथों ने इस कहानी में एक जटिल रूप घारण किया है। श्री वर्मा के श्रनुमार लोकगीतों में इस कहानी का रूप यों था— ⁴जुम्तारसिंह का इरटील नामक एक भाई था। जुम्तारसिंह की स्त्री महारानी का इरदौल के प्रति मातुस्नेह का व्यवहार था, श्रीर वह श्रक्षर इरदौल से मिला करती थी। कुछ दुष्टों ने इस सम्दन्ध का अपर्थ लगाया, श्रीर इस सम्बन्ध में महाराजा के कानों में कुत्सा पहुँचाई । जुकारसिंह को रानी पर शक हो गया, और उन्होने रानी के सामने एक वडी भारी परीक्षा रख दी। महारानी से यह कहा गया कि वह हरदौल को खाना खाने बुलावें, श्रौर उसे खाने के साथ विष जिला दें। महारानी ने चहुतेरा श्रपने निर्दोष होने को बात कही, किन्तु राजा ने एक न मुनो।

अन्त में उन्हें पित का श्रादेश मानकर हरदौलं को विष देकर मारना पड़ा। हरदौल पहले ही से राजा के मन की बात जान गये थे, श्रीर एक 'शहीद की तरह' मृत्यु प्राप्त की। सम्भव है इसी प्रकार रानी सारन्धा श्रादि कहानी भी ऐतिहासिक उपकरणों पर लिखित हों, किन्तु उनका पता हमें न लग सका।

प्रेमचन्दजी ने बहुत सम्भव है इन कहानियों में ऐतिहासिक नाम श्रीर घटनाश्रों पर श्रपनी कहानियों को श्राधारित रखा है, किन्तु ऐतिहासिक कहानी या उपन्यास लिखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि ऐतिहासिक व्यक्तियो तथा घटनात्रों को लेकर ही ये उपन्वास तथा कहानियाँ लिखी जायें। ऐतिहासिक उपन्वास तथा कहानी के लेखक के लिए केवल एक बात श्रत्यावश्यक है कि वह अपने युग अर्थात् जिस युग का वह वर्णन कर रहा है, उसके प्रति श्रर्थात् उस समय के सामाजिक सम्बन्धों के प्रति सब्चा रहे। ऐसा रहने के बाद उसका मन चाहे तो बिल्कुल ही काल्पनिक व्यक्तियों की लेकर श्रपनी रचना तैयार कर सकता है, श्रवश्य यहाँ काल्पनिक व्यक्ति से अर्थ जलजलूल चरित्र से नहीं है, क्यों कि किसी भी हालत में उस चरित्र को समय के तथा युग के प्रति सम्चा तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए वह केवल इस अर्थ में ही कालानिक हो सकता है कि वह श्रनैतिहासिक है, किन्तु फिर भी वह उंस युग की दृष्टि से श्रमंभव चरित्र नहीं है।

रानी सारन्धा कहानी में रानी का चिरत्र बहुत वीरतापूर्ण दिख-लाया गया है, किन्तु इस वीरता में भी कोई तुक नहीं है। शरणागत पालन के नाम पर श्रपने पूर्व भित्र की विरुद्धता बिना कारण करना कहाँ तक वीरता है श्रीर कहाँ तक विश्वासधात है, यह विचार्य है। फिर विपत्ति के समय रानी बल्कि राजा के मुकाबिले में कायर सिद्ध हुई। रानी सारन्धा की वीरता के सम्बन्ध में जो धारणा है, वह स्वस्थ्य नहीं है, श्रीर

श्रजीन तरीके से उसमें उतार-चढ़ान होता रहता है। निना कारण लड़ जाना, फिर बिना कारण श्रात्म-समर्पण कर देना, ये सब सामन्त-वाद की विशेषतायें इस कहानी में देख सकते हैं। कुछ समालोचकों ने रानी सारन्धा को वीर करके दिखाने की कोशिश की है, किन्तु जैसा कि इम देख चुके सारन्धा की वीरता रोगयुक्त वीरता है। इस वीरता की तुलना बल्कि पागल के हाथ-पैर फेंकने से- किया जा सकता है, न कि सच्ची वीरता से । इस कहानी में श्रलौकिक घटनाश्रों का समा-वेश इस माने में है कि कई बार घटनाये विल्कुल धारा बदल देती हैं। श्रध्यापक भटनागर ने इन कहानियों की समालोचना में यह कहा है -'शरणागत की रहा के लिए वे सदा तत्रर रहते थे, फिर चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों न हो। उन वीरों की स्त्रियाँ बलिदान की मूर्तियाँ हुआ करती थीं, अपने सतीत्व की रचा के लिए वे जलती हुई आग में कूद पड़ती थीं । रगा से भागे हुये पित के लिए उनके द्वार बन्द थे । इस प्रकार की सभी कहानियों में चाहे नायक पराजित ही हो, श्रीर चाहे कहानी दुखान्त हो, परन्तु भौतिक सुख के आगे अध्यात्मिक शक्ति कहीं नहीं अकती। देह के अपर श्रात्मा, तलवार के अपर प्रेम, श्रसत्य के ऊपर सत्य श्रीर पाप के ऊपर पुरुष की महत्ता स्थापित करना प्रेमचन्द का ध्येय था। यही भारतीय संस्कृति का बीज मंत्र भी।

श्रध्यापक भटनागर ने यह जो लिखा है कि श्रसत्य के ऊपर सत्य श्रीर पाप के ऊपर पुण्य की महत्ता इन कहानियों में स्थापित की गई है, यह केवल श्रत्युक्ति ही तथा एक पहले से बनाई हुई घारणा ज्ञात होती है। राजा हरदौल कहानी में हम तो यही देखते हैं कि हरदौल को श्रपने स्वार्थी तथा बिना कारणा ईर्घ्या करने वाले भाई जुक्तारसिंह के मुकाबिले में जीवन सग्राम से इस्तीफा देते हुये ही दिखलाया गया है।

<sup>े</sup> प्रे० अ० ए० २००

अवश्य यह कहा जा सकता है कि हरदील मर गये सही, किन्तु नैतिक विजय उन्हीं के हाथों रही, इसका कोई अर्थ नहीं होता, व्यवहारिक विजय तो जुम्तारसिंह की रही। फिर रानी सारन्या कहानी में भी क्रन्त ' लक रानी सारन्धा को तथा उसके पति को बादशाह के सिपाही के सामने पराजित होते ही दिखाया गया है, अवश्य इस च्लेत्र में भी नितक विजयवाली वात कही जा सकती है। रानी सारन्धा ने सार् कमाहा एक घोड़े के पीछे श्रर्थात् शान के पीछे मोल लिया, क्या यह उचित था कि एक घोड़े के लिए—सो भी लूर में पाये हुये घोड़े के लिए— इतना मागड़ा मोल लेना कहाँ तक वीरता है श्रीर कहाँ तक भूठी शान है ! यदि यह कहा जाय कि घडे की बात नहीं थी बल्कि आन की बात थी, तो उस समय के कानून को देखते हुये भी छीन सकने के कारिया घोड़ा रानी का हो गया था, फिरंजन वली बहादुर ने उस घोड़े को छीन लिया तो वह घोड़ा फिर उसका हो गया, फिर इस पर इतने क्तगड़े की जरूरत क्या थी ? हमें तो सारन्धा इस युग की एक प्रतिनिधि स्त्री के रूप में दिखाई देती है। इमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि | कि | भी तरह उनकी नैतिक विजय हुई | यह बात सच है कि उसने शत्रु के हाथ में बन्दी बनने के बजाय, अपने पति के हृदय में तलवार चुभो दी, श्रीर स्वयं भी श्रात्महत्वा कर ली, किन्तु इसके लिए उसकी वीरता को दाद देते समय इम यह भूल नहीं सकते कि इसी स्त्री ने अपने सैकड़ों सिपाहियों को अपनी तथा कथित आन की रचा के लिए कटवा दिया। अध्यापक भटनागर को भ्रम है कि इस प्रकार की कहा-नियों में भारतीय संस्कृति का चित्रण हो रहा है, जिस संस्कृति का इन कहानियों में चित्रण है, वह सामन्तवादी विशेषकर हिन्दू सामन्तवादी संस्कृति है, इस संस्कृति में भले ही कुछ वातें गौरव की हों, श्रीर हैं, किन्तु इस संस्कृति की नीव मालिक की कथित आन पर कटमरने वाले सिपाहियों के खून पर है।

मर्यादा की वेदी भी इसी प्रकार की एक कहानी है, जिसमें हम कन्या इरण से लेकर प्रेमिका के अनुगमन करने तक की सब बातों को मूर्त देख सकते हैं। भारतीय सस्कृति को इस च्वेत्र में घसीटकर लाते हुये हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार इच्छा के विरुद्ध कन्या को इरण कर लाना भी उसमें सम्मिलित है। इम यह नहीं कहते कि हर- पा-प्रथा केवल भारतवर्ष में ही थी, हम तो इसको उस हिन्द से देखते ही नहीं, हम नो हरण-प्रथा को पुरुष प्रधान वर्गमूलक समाज मात्र की विशेषता मानते हैं, इस मामले में हमारे निकट भारतीय-श्रमारतीय का कोई मेद नहीं है। जहाँ तक सत्य श्रीर प्रेम की जय की वात है, इम इस कहानी में दो नों की हार ही देखते हैं। सत्य तो यह है कि राजकुमारी प्रभा श्रीर मदारकुमार से देम था, सत्य तो यह था कि राखा इस प्रेम के बीच एक डाकू की तरह कूद पड़ा था, किन्तु अन्त में दोनों प्रेमिक-प्रेमिका की, बहुत दुखद हालत में मृत्यु होती है, श्रीर रागा जीवित रह जाते हैं। क्या इंसीको जय कहते हैं ? क्या यही प्रेम की विजय है ? स्वष्ट बात तो यह है कि इस कहानी में प्रेम की हार ही हुई है। अवश्य यहाँ पर स्मरण रहे कि हम प्रेम को किसी अतीन्द्रीय पारलौकिक गुरा के रूप में नहीं बलिक शारीरिक-मानसिक सुख के एक साधन के रूप में ही ले रहे हैं। इस कहानी में सबसे बड़ी ट्रेजडी यह है-प्रीर यह अध्यापक भटनागर की कथित भारतीय सस्कृति की ही उपन है कि केवल हरण किये न।ने के ही कारण प्रभा श्रपने को राणा की स्त्री समक्तती है, कम से कम वह यह सममती है कि वह माव किसी दूसरे की स्त्री नहीं हो एकती, चाहे वह दूसरा उसका परमिय प्रेमिक ही क्यों न हो। इस कहानी में हम इस युग के प्रेम तथा वित्राइ-सम्बन्धी धारणा के कई पहलुश्रों को देख सकते हैं, श्रीर यही इस कहानी की विशेषता है।

पाप का अभिकुषड तो दूसरे शब्दों में धामन्तवाद की चिता है।

इस जलती हुई चिता के अन्दर हम इस सड़ी-गली हुई पद्धति की सारी बातें देख सकते हैं। सत्य पालन श्रीर टेक के नाम पर मूर्खताश्रों का दौरदौरा है। एक गाय के पीछे एक स्त्री इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करती है कि उसके घातक को वध्य करेगी तब दम लेगी। फिर पृथ्वीसिंह इसी कथित वचन के पीछे जिना कारण अपने बहनोई धर्मीसह की हत्या करता है, फिर घर्मसिंह के मरने पर उसकी स्त्री संती होती है। सती मरते समय शाप देती है, श्रीर वह पूर्ण भी होता है, यहाँ पर प्रेमचन्द जरा इद से बाहर चले गये। अन्त में पृथ्वीसिंह भी मरते हैं और उनकी स्त्री भी सती होती है। यहाँ पर यह जो प्रेमचन्द्रजी ने स्वयं कहा है कि धाय की आग कैसी तेज होती है ? एक पाय ने कितनी जानें ली १7, इसमें यह प्रश्न उठता है कि श्राखिर यह पार कीन-सा था ? क्या गाय को मारना इतना बुझा पाप था। जिन परिस्थितियों में घर्मसिंह के हाथों से गाय का मारा जाना दिलाया गया है, उन परि-स्थितियों में भले ही यह एक श्रवाञ्छित उदंडता ज्ञात हो, किन्तु पाप यह किस माने में है ! यदि यह गाय न होकर कोई श्रीर जानवर जैसे कुत्ता होता, तो शायद यह पाप न होता ? यहाँ पर हिन्दू जहनियत स्ख्र है, और गोहत्या से होनेवाले अनथों के रूप में छनातन धर्मी इस कहानी को अपने प्रचार में अञ्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तक के लिए यदि मान भी लिया जाय कि पाप हुआ, तो एक के पाप के लिए चार-चार व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो जाना, यह कहाँ तक धर्म का तकाजा है, श्रीर कहाँ तक न्याय की जय है ? हमें तो इस प्रकार का न्याय श्रन्याय से बद्रतर ज्ञात होता है। जो कुछ भी हो इस कहानी में इस पापवाली-बात के म्रतिरिक्त ऐमवन्दनी अपनी वस्तुवादी कला के प्रति वफादार रहे हैं, श्रीर इस युग के लोगो तथा विचारो का ,यह कहानी एक सुन्दर चित्र है, इसमें सन्देह नहीं।

'जुगनू' की चमक का स्थान इन कहानियों में निम्नतम है, असल

में यह कोई कहानी ही नहीं हुई। बहुत कहा जाय तो इसे यही कहा जा छकता है कि इसमें केवल एक रानी के भागकर अन्य एक राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त करने की बात जिना कारणा, बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है। यह भी समक्तना मुश्किल है कि किस माने में यह घटना भार-तीय इतिहास की अन्धेरी रात में जुगनू की चमक है। नैपालराज ने महारानी चन्द्रकुँ वारी को खूब तौलकर ही आश्रय दिया था, एक तरह से वह वहाँ एक प्रतिष्ठित बन्दिनी हो गई, ऐसी हालत में चमक कहाँ है १ फिर भी नैपाल के दरबार का जो चित्रण किया गया है, वह ऐसी रियासतें जो अभेज सरकार की मित्र बनकर रहना चाहती हैं, उनका एक अञ्छा शब्दिचत्र है। वस यहीं तक इसमें कहानीत्व नहीं

शतरज के लिलाड़ी कहानी में प्रेमचन्दजी बहुत निखरे हुये रूप में इमारे सामने आते हैं। यह उस समय का चित्र है जिस समय यहाँ का सामन्तवादीवर्ग सम्पूर्णेरूप से उत्पादन की प्रक्रिया से श्रलग ही नहीं हो चुका है, बल्कि उसके ऊपर एक भारस्वरूप है। रईसों श्रीर सामन्तों के लिए विलासिता श्रीर नशे के द्रब्यों के उत्पादन में ही समाज की उत्पादन-शक्ति का एक बड़ा भारी हिस्सा व्ययित नहीं, बल्कि अपव्ययित हो रहा है। यह देखने की बात है कि शिकार श्रादि जो बहादुराना खेल या शौक है, उनका भी प्रमचन्दजी ने इस वर्ग में इस समय श्रभाव बताया है, ये लोग खेलते भी हैं तो शतरंज, ताश, गंजीका इत्यादि। इस सिलिसिले में इन खेलों से बुद्धि बद्दती है, इस प्रचलित घारणा की श्रोर दृष्टि इम पहले ही श्राकर्षित कर चुके हैं। इस कहानी में जो दा स्त्रियाँ त्राती हैं (या तो हिरिया नौकरनी का भी नाम है), वे भी अपने युग की प्रांतिनिधि हैं। मिर्जी साहब की बेगम एक फूहड़ स्त्री के रूप में दिलाई गई है जो बैठे-बैठे श्रपने पति पर मीका करती है, श्रीर नीकरों पर श्रपना गुस्सा उतारती है। वह श्रवसर खोज-खोजकर पति का

-शतरंज की चाट के लिए लताइती थी। उधर मीर साहब की बेगम तो, श्रीर भी श्रागे बढ़ी हुई है, वह एक स्वार से फंसी हुई है, श्रीर इस स्वार से घड्यंत्रकर पित को ऐसी बिस्थित में डाल देती है कि वह मजबूरन जाकर मोमती के उस पार शतरंज जमाते हैं, श्रीर इस प्रकार बेगम के जिए पथ बिल्कुल उन्मुक्त रहता है कि वह चाहे जो कुछ करे। मीर साहब को इन बातों की कानोंकान खबर भी नहीं, श्रीर उनके नौकर-चाकर में से कोई भी उनहें इन बात से श्रागाह भी नहीं करता।

सबसे जो मार्के की बात प्रेमचन्दजी ने इस कहानी में दिललाया है, वह यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोगों में बहादुरी का अभाव नहीं था, बल्क लोग अपने सामन्तप्रमु के साथ कोई एकता का अनुभव नहीं करते थे। यही तो पतनशील सामन्तवाद का सबसे बड़ा लच्या है। अप्रेज ऐसी ही हालत में भारतवर्ष में आये और इसमें आश्चर्य नहीं कि उन्होंने बहुत आसानी से भारतवर्ष को जीत लिया।

'जपर जो कुछ इस कहानी के सम्बन्ध में बताया गया, उसके श्रितिरक्त इस कहानी में प्रत्येक पात्र-पात्री का निवाह बहुत श्रव्छी तरह हु श्रा है। यह किसी समाज शास्त्री के द्वारा लिखित एक युग का बहुत मामिक चित्रण नहीं है, यह एक कलाकार द्वारा तैयार की हुई एक कलापूर्ण कहानी है। इस कहानी की खूबी यह है, श्रीर यही सब श्रव्छी कहानियां की खूबी है कि स्कूली बच्चे से लेकर साधारण से साधारण पाटक ऐसे पाटकों में हम डाक्टर श्रीकृष्णलाल को भी गिनते हैं, यद्यपि उन्होंने हिन्दी भाषा पर एक थिसिस लिखकर डाक्टर की उपाधि प्राप्त की हैं—निर्मल कहानी का श्रानन्द प्राप्त कर सकता है, साथ ही गहरे से गहरे समाजशास्त्रो तथा मनोवैज्ञानिक के लिए भी इसमें सोचने-समक्तने के लिए खुराक है। प्रेमचन्द का कहानियों में इस कहानी का क्या स्थान है, यह हम बाद को किर देखेंगे, किन्द्र यहाँ पर यह बता दिया जाय कि यदि केवल डाक्टर लाल की ऐसी

हिं से भी देखी जाय—उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि की सफलता की छोड़ भ दिया जाय, तो भी केवल परिहास रिक्तता तथा सजीव चित्रण की हिं से इस कहानी को चेकाफ की श्रव्ही से श्रव्ही कहानियों के साथ स्थान मिल सकता है।

## ७--- श्रात्माराम

प्रेमचन्द के अपने निर्वाचन के अनुसार आत्माराम उनकी सर्वश्रेष्ठ-कहानियों में से एक है। वेन्दोश्राम में महादेव छोनार को छभी जानते थे। श्रपने सायवान में सबेरे से शाम तक श्राँगीठी के सामने बैठा हुन्ना, खट-खट किया करता था। लोग इसको सुनने के इतने श्रादो हो गये थे कि जब किसी कारण से यह खट-खट बन्द हो जाती ता जान पड़ता कोई चीज गायन हो गई है। उसके तीन पुत्र, तीन बहुयें दर्जनो नाती-पोते थे। कोई भी लक्का उसके काम में जरा भी मदद नहीं देता था। प्राहकगण उसे चोर श्रीर वेईमान समसते थे। यदि उसके जीवन में दिलचरी का केन्द्र कोई था तो वह एक नोता था, जिसे वह सत्तगुरुदत्त शिवदत्त दाता पढ़ाया करता था। एक दिन संयोगवश किसी ने ताते के निजड़े के द्वार को खोल दिया, ताता उड़ गया । अब महादेव उसकी तलाश में दूकान छोड़कर इधर-उधर घूमने लगा । श्रन्त म एक खपरेल पर तोता बैठा हुआ दिखाई पड़ा । महादेव ने उस ताते की पिंजड़ा दिखाकर बुलाया, किन्तु लोगा ने हल्ला कर दिया, श्रीर वह उड़ गया। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कमी उम डाल पर। कभी पिजड़े पर श्रा बैठता, कमी-पिजड़े के द्वार पर बैठ श्रपने दाना-पानी की प्यालियों का देखता, श्रीर फिर उड़ जाता। रात हो गई। तोता न जाने पत्तां में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं-जा सकता, श्रीर न निजड़े ही में श्रा सकता, फिर भी वह उन जगह से हिलने का नाम नहीं लेता। श्राज उसने दिन भर कुछ नहीं लाया।

-महादेव दिन भर का भूखा-प्यासा, थका-मॉदा, रह-रहकर सापिकयाँ ले लेता था, किन्तु एक च्या में फिर चौंककर श्राँखें खोल देता श्रीर उस विस्तृत श्रन्थकार में उसकी श्रावाज सुनाई देती—सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता।

श्राधी रात गुजर गई। सहसा वह कोई श्राहट पाकर चौंका। देला एक दूसरे वृद्ध के नीचे एक घुँ घला दीपक जल रहा है, श्रीर कई श्रादमी बैठे हुये श्रापस में कुछ बाते कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तम्बाकू की महक ने उसे श्राधीर कर दिया। उच्यस्वर से बोला—'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता' श्रीर उन श्रादमियों की श्रोर चिलम पीने चला, किन्तु जिस प्रकार बन्दूक की श्रावाज सुनते ही हिरन माग जाते हैं, उसी प्रकार उसे श्राते देल वे सबके सब उठकर मागे। कोई इधर गया, कोई उधर। एकाएक उसे ध्यान श्रा गया कि ये सब चौर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा—'चोर चोर पकड़ो पकड़ो।' महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मोहर का कलसा मिला। उसने तुरन्त कलसा उठा लिया, दीपक बुक्ता दिया, श्रीर पेड़ के नीचे छिन्नर बैठ गया। जिस समय महादेव कलसा लेकर चलने का हरादा कर रहा था, उस समय उसके कानों में श्रावाज श्राई—

सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा।

ये शब्द उसकी आज दूसरे ही रूप में सुनाई पड़ा। अष्णोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में दूबी हुई थी। उसी समय तोता परो को जोड़े हुये ऊँची डाली से उतरा जैसे आकाश से कोई तारा दूटे, और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा, और उस तोते को पिजड़े में रख लिया। उसके रोम-रोम से प्रमात्मा के गुगानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। महादेव वहाँ से घर पहुँचा, घर में क़लसे को छिपाकर वह पंडित के यहाँ दौड़ा, श्रौर बोला कि श्राज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होनी चाहिये। पंडितजी चकराये। जिन गाँववालों को न्यौता मिला, वे तो श्रौर भी ताउजुब में रहे कि रेत में दूब कैसे लमीं। जब सन्ध्या समय सब लोग कथा सुनने श्राये। तो महादेव ने खड़े होकर सबको सम्बोधित करते हुये यों कहा—'भाइयों मेरी सारी उम्र छलक्तर में बीत गईं। मैंने न जाने कितने श्रादमियों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया। में श्राप समो भाइयों से ललकार कर कहता हूं कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोले माल को खटा कर दिया हो, वह श्राकर श्रपनी एक एक कौड़ी चुका ले। श्रगर यहाँ कोई न श्रा सका हो तो श्राप लोग उससे जाकर कह दीजिये। कल से एक महीने तक जब जी चाहे श्रावें, श्रौर श्रपना हिसाब चुकता कर लें। गवाही साली का कोई काम नहीं।'

सब लोग सन्नाटे में आ गये। किसी ने कुछ दावा न किया, केवल पुरोहितजी ने यह कहा कि मैंने एक कठा बनाने के लिए सोना दिया था, श्रीर तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिये थे।

महादेव—हाँ याद है, श्रापका कितना नुक्खान हुन्ना होगा। पुरोहित—पचास से कम न होगा।

महादेव ने कमर से दो मोहर निकालीं, श्रीर पुरोहितजी के सामने रख दी। पुरोहित की लोलुपता पर लोग डीकायें करने लगे। यह वेईमानी है, बहुत हो, दो-चार काये का नुक्सान हुआ होगा। वेचारे से पचास क्यये एँठ लिये। इसके बाद महादेव एक महीने तक लेन दारों की राह देखता रहा, किन्तु कोई नहीं श्राया। श्रव वह श्रतिथि श्रम्यागत सबका प्रेमपूर्वक सत्कार करता था। जब एक भी श्रादमी हिसाब लेने नहीं श्राया तो महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना

सद् व्यवहार है। श्रव उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है, अव्हों के लिए श्रव्हा।

यहीं पर कहानी खतम हो जाती है, हसके बाद लेखक केवल यह जिक्र कर देते हैं कि यद्यपि उस तोते को कोई जिल्ली खा गइ, किन्तु उसके सम्बन्ध में तरह-तरह को किम्बदंतियाँ मशहूर हुई, कोई कहता है, उसका रत्नजटित पिजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वह सत्तरहत्त कहता हुआ अन्तर्थान हो गये। तोते के मर जाने क बाद महादेव कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया, और वहाँ से लीटकर नहीं आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।

डाक्टर श्रोक्तष्णलाल इस कहानी के सम्बन्ध में लिखते हैं—, 'श्रात्माराम में मनोवैद्यानिक चित्रण वास्तत्र में श्रद्भुत है। जब महादेव स्रोनार को रात में मोहरों से भरा एक कलसा मिल जाता है, तब वह सोचने लगता है कि वह इन मोहरों का इस्तेमाल किस प्रकार करेगा। लेखक ने महादेव के मानसिक चित्रण में कमाल ही कर दिया है। देखिये—

'महादेव के श्रन्त नेत्रों के सामने एक दूसरा ही जगत था। चित्रणा श्रोर कल्पनाश्रों से परिपूर्ण। यद्योप श्रमा काम के निकल जाने का मय था, पर श्रमिलाषाश्रा न श्रपना काम श्रुक्त कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारो दूकान खुल गया, निज सम्बन्धियों से फिर नाता जुड़ गया, विलोस की सामित्रयाँ एकत्र हो गयी, तब तीर्थ यात्रा करने चले, श्रीर वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात् एक शिवालय श्रीर कुशाँ बन गया, एक उद्यान भी श्रारोपित (रापित है) हा गया, श्रीर वहाँ वह नित्य प्रति कथा पुराया सुनन लगे। साधु-सन्ती का सत्कार होने लगा। श्रकस्मात् उसे ध्यान श्राया कहीं चोर आ जायँ ता मैं भागूँ गा क्योंकर। उसने परीचा करने के लिए कलसा उठाया, श्रीर दो सो कदम तक वेतहासा.

भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था, उसके पैरों में पर लग गये हैं। चिन्ता शान्त हो गई।) इत्यादि।

डाक्टर लाल श्रागे लिखते हैं 'इस प्रकार के मनोवैश्वानिक चित्र ही इस कहानी के प्राण्य हैं। इस कहानी में भी दैत्र घटनाश्रों श्रीर संयोगों का प्रभाव मिलता है, श्रीर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, परन्तुः कथानक का समस्त सौन्दर्य मनोवैश्वानिक चित्रों श्रीर प्रसंगों में निहित है, देव घटनाश्रों श्रीर सयोगों मे नहीं।

इस कहानी में एक व्यक्ति का चरित्र बल्कि हृद्य परिवर्तन कैसे हुन्ना, यही दिललाना लेखक का अभीष्ट ज्ञात होता है। पहले यही व्यक्ति महादेव प्रत्यन्त सूम था किन्तु वाद को शाहलर्च हो जाता है, जो वेईमानियाँ उसने पहले की थी, उनके कारण जिनको च्रति पहुँची थी. उनकी च्रतिपूर्ति करने को तैयार हो जाता है, श्रीर कहाँ तो ब्रतिथि ब्रम्यागत उससे भागते थे, श्रीर वह उनसे भागता था, श्रीर श्रव वह उनका सत्कार करने लगा। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या सचमुच इस व्यक्ति का कुछ हृद्य परिवर्तन हुन्ना ? ऊपर से तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुन्ना, इसमें सन्देइ नहीं। जो व्यक्ति परायाघन लेकर - चोरों से प्राप्त घन भी इस श्रेगी में श्रा जाता है, दवा जाय, श्रीर चूँ कि वह धन बहुत श्रधिक है, इस निए खर्च में उदार हो जाता है, क्या इम उसके सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हुन्ना। इस सम्बन्ध में एक सम्भावना सोची जाय। यदि मोहरों के कलशे के बजाय महादेव को केवल सौ-पचास रुपये मिल जाते, तो क्या वह इस प्रकार उदार हो जाता ? स्पष्ट ही इसका उत्तर ना में देना पहेगा। उसने इतना घन प्राप्त कर लिया कि उसने सोचा जीवन भर के लिए यह काफी है, इसीलिए वह उटार हो गया, श्रीर एक ठाकुर-

९ श्रा० हि० सा० वि० पृ० ३२७-२८

द्वारा श्रौर तालाव बनवा दिया। इस प्रकार जहाँ तक हृदय-परिवर्तन है, न तो वह हुआ ही है, श्रौर न ऐसा लेखक ने दिखाया ही है।

श्रव प्रश्न यह है कि हृदय-परिवर्तन तो नहीं हुश्रा, किन्तु व्यवहार में प्रिवर्तन जो हुश्रा, श्रीर उसका जो चित्रण हमारे सामने पेश है, क्या हम उमे एक कहानी कह सकते हें ? हमारा विचार यह है कि जिस प्रकार यह लिखा गया है इसे हम कहानी नहीं कह सकते, भले ही हम इसे एक शब्द चित्र कहें, क्यों कि श्रव्छी कहानी, बिल्क प्रत्येक सफल कहानी के श्रन्त में कोई ऐसी बात होनी चाहिये—वह नाटकीय न हो, कुछ विचित्र श्रवश्य होगी—जिससे यह शात हो जाय कि कहानी यहाँ समाप्त हो गई। इस कसीटी पर कसे जाने पर श्रात्माराम कहानी ही नहीं हो पाया। रहा महादेव सोनार का चित्रण, सो प्रेमचन्दजी ने खूबी के साथ किया है।

८ दर्गा का मन्दिर

प्रेमचन्द्रजी के निर्वाचन के अनुसार दुर्गा का मन्द्र भी उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। बाबू अजनाथ दो बच्चों के बाप हो चुके थे, किन्तु वे कानून भी साथ-साथ पढ़ते जाते थे। एक दिन वह रास्तें से चले जा रहे थे कि उन्होंने घास पर कागज की एक पुढ़िया देखी। जो खोला तो उसमें आठ सावरेन मिले। उन्होंने गोचा कि थाने में इत्तला कर दूँ जिसके होंगे वह आप ले जायेगा। या अगर उसे न भी मिले तो मुक्त पर कोई दोष न रहेगा, मैं तो अपने उत्तरदायत्व से मुक्त हो जाऊँगा। किर उन्होंने सोचा खैर इसमें जल्दी क्या है, कल इतमीनान से थाने जाऊँगा, आज मामा से एक दिल्लगी कहूँ। भामा उनकी स्त्री का नाम था। मामा ने जो सावरेन देखे तो उनसे स्त्रीनने लगी। अजनाथ ने बताया कि मैं इनकी इत्तिला करने थाने जाऊँगा।

भामा का मुख मिलन हो गया। बोली—पड़े हुये घन की क्या इत्तला !

ब्रजनाथ—इाँ श्रौर क्या, इन श्राठ गिन्नियों के लिए ईमान

भामा—'श्रच्छा तो सबेरे चले जाना। इस समय जाश्रोगे तो द्धाने में देर होगो।' रात को भामा ने किर समकाया कि श्राये हुये धन को क्यों छोड़ते हो, किन्तु अजनाथ ने इस भावना को प्रोत्साहित न किया।

हूनरें दिन सबेरे ब्रजनाथ थाना जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि इतने में उनके मित्र मुंशी गोरेलाल आकर दुखड़ा रोकर कहने लगे कि अभी हमें तीस रुपये दो, बहुन सख्त जरूरत है, कल शाम को दूँगा। ब्रजनाथ की अपने मित्र के अनुरोध को टालने की हिम्मत न हुई। वे मामा के पास गये कि रुपये हो तो दे दो, किन्तु मामा ने रुखाई से साफ इन्कार कर दिया। ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुये, अन्त में उन्होंने आठ गिन्नियों में से दो गिन्नो निकालकर गोरेलाल को दे दिये, और कहा ये अमानत की गिन्नियाँ हैं, कल जरूर वायस करना। गोरेलाल ने गिन्नियाँ ली, मन में कहा—अमानत क्री के सिवाय किसकी होगी, और गिन्नियाँ जेन में रखकर घर की राह ली।

दूसरे दिन नियमित समय पर ज़जनाथ गोरेलाल का इन्तजार करते रहे कि ये इजरत आवें तो फोरन थाने में चलूँ, किन्तु गोरेलाल नहीं श्राये। तब वे गोरेलाल के मकान की तरफ चले। इधर काँका, उधर काँका, किन्तु हिम्मत न हुई कि गोरेलाल को पुकारें। श्राधक रात धर लौटते समय एक दफे और काँका। द्वार पर कान लगाकर सुना, कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी। गोरेलाल की स्त्रो कह रही थी—रुपये तो सब उठ गये, ज़जनाश को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया—ऐसी कीन-सी उतावली है, फिर दे देंगे। श्राष्ठ दरस्वास्त दे दो है, कल मजूर ही हा जायेगी। तीन महीने के बाद लोटेगें, तब देखा जायेगा।

ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा, मानो किसी ने मुँह पर तमाचा मार दिया, वे लौट पड़े। रात भर करवटे बदलते रहे। कभी गोरेलाल की भूर्तना पर क्रोध श्राता था, कभी अपनी सरलता पर। अब ब्रजनाथ ने यह सोचा कि सावरेन तो जमा करना ही है, अदालत के अनुवादक का काम करूँ तो शायद महीना भर में काम पूरा हो। तदनुसार खबेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, सन्ध्या को कचहरी से तजवीजों का पुलिन्दा घर लाते, श्रीर श्राधी रात तक बैठे श्रनुवाद करते। कभी-कभी एक दो भी वज जाते। नतीजा यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य खराब हो चला। तीन सप्ताह में २५) हाथ आ गये। ब्रजनाथ सोचते थे कि दो-तीन दिन में वेड़ापार है, किन्तु इक्कीसवें दिन उन्हें प्रचड ज्वर चढ़ त्राया, श्रीर तीन दिन में भी उतरता न मालूम; हुन्ना। भामा ने पति के स्वास्थ्य का जो यह हाल देखा तो वह पूजा-पाठ श्रधिक करने लगी। वह मन्दिर में बैठी देवी से प्रार्थना कर रही थी कि पति श्रच्छा हो जाय, इतने में एक दूसरी स्त्री को वहाँ देखा। वह शोक श्रीर नैराश्य की सालात मूर्ति मालूम, होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर मुकाया, श्रौर दोनो हाथों से श्राँचल फैलाकर बोली—देवी जिसने मेरा धन लिया हो, उसका सर्वनाश करों।

मामा को यह प्रार्थना खटकी, उसने उस बुढ़िया से पूछा तो मालूम हुन्ना कि रुपये इसीके खोये हैं। मामा ने एक पढ़ोसी के हाथ श्रपने कानों के मुमके बेचकर रुपये जुटाये। जब ज़जनाथ ने भाठो गिलियाँ उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी-सी हुई थी, लेकिन यह हुई मुख पर न्नाने का साहस न करता था। न्नाज उन गिलियों का हाथ से जाते हुये उसका हार्दिक न्नानन्द न्नालों में चमक रहा है, होठों पर नाच रहा है, कालों को रंग रहा था, न्नीर न्नां पर किलोल कर रहा था। उस वृद्धा ने रुपये पाकर न्नाशीर्वाद दिया

था। श्राज पूरे तीन सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तिकये के सहारे बैठे।
गोरेलाल श्राये तो बहाने बताने लगे, श्रीर कहने लगे—ग्रापको
बीमारी का समाचार सुनकर श्राज भागा चला श्रा रहा हूँ, यह
लीजिये, रुपये हाजिर हैं, इस विलम्ब के लिए श्रत्यन्त लिजत हूँ।
गोरेलाल बिदा हो गये तो ब्रजनाथ रुगये लिये हुये भीतर श्राये श्रीर
भामा से बोले—ये लो श्रपने रुपये, गोरेलाल दे गये।

भामा ने कहा —ये मेरे रुग्ये नहीं तुल्छी के हैं, एक बार पराया भन लेकर छीख गई।

ब्रजनाथ-लेकिन तुलसी के ता पूरे दाये दे दिये गये।

भामा—दे दिये गये तो क्या हुग्रा, यह उसके स्राशीर्वाद की न्योछावर है।

व्रजनाथ—कान के भुमके कहाँ से आवेंगे !

भामा - भुमके न रहेंगे न सही, सदा के लिए 'कान' तो हो गये।

× × ×

इस कहानी में लेखक ने ब्रजनाथ के मानसिक इन्हों का अब्छा चित्रण किया है। एक तरह से सब परिस्थितियाँ उसके विरुद्ध पड़ती हैं, किन्तु फिर भी वह सावरेनों को उनके असलो मालिक को दिलाने की टेक पर डरा रहता है। उसकी स्त्री भी हस मन को है कि सावरेन न दिये जायँ, श्रीर उसके गुलू उन्द बना लिये जायँ। गोरेलाल श्रम्ण लेकर चले जाते हैं, किन्तु इस परिस्थित से भी ब्रजनाथ का जोश ठंडा नहीं होता, वह रात जगकर कमाई से उस इति की पूर्ति करने पर जुट जाता है। ब्रजनाथ को इस समाज के प्रतिनिधि के रूप में नहा देखते, बिलक वे केवल अपनी 'टाइप' के प्रतिनिधि हैं। ब्रजनाथ के जबर श्रा जाने तक इस टाइप का अब्छा निर्वाह होता है, किन्तु उसके बीमार पड़ने तथा अब्छे हो जाने की घटना कों जिस प्रकार प्रेमचन्द्रज़ो ने दिखलाया है, उसमें वे साफ जबर्दस्ती धर्म को जय कराने पर तुत्ते हुये

मालूम होते हैं। ब्रजनाथ का तो बिल्कुल यह इरादा नहीं था-कम-से. कम लेखक ने तो यही दिखाया है कि क्वये मार लिये जायें, फिर उसकी बीमारी के साथ सावरेन न देने को, तथा उसके अब्छे हो जाने को बुद्या के श्राशीर्वाट के साथ जोड़ा गया है, यह कुछ वास्तविकता से इटी हुई बात ज्ञात होती है। नित्य प्रति सेकड़ों लोग जानबूसकर वेईमांनी करते हैं, किन्तु वे बीमार कव पड़ते है, क्रीर उनकी बीमारी को श्रच्छी करने के लिए उन वेईमानियों को वापस लेने की जरूरत कत्र परती है। उच बात तो यह है कि शताब्दियों से इमारी समाज-पद्धति एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग , के शोषण पर, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर किये गये ऋत्याचारों पर निर्भर रही है। समाज का ताना-वाना शेषण श्रीर उत्पीड़न रहा है, फिर इस प्रकार दैव इस्तचेष की कल्यना करना केवल काल्यनिकता ही नहीं, रोगप्रस्त काल्य-निकता है। अवश्य इस त्रुट के बावजूद मामा जो अन्त में पति के बीमार होते ही जल्दी से जल्दी सावरेन वापस करने पर तैयार. हुई है, यह मामा की तरह कुसंस्कारप्रस्त हिन्दू स्त्री के लिए जिल्कुल स्वाभाविक है। इस दृष्टि से दुर्गा के मन्दिर वाले दृश्य की उपयोगिता है, विन्तु जैसा कि इस बता चुके बीमारी के ग्रन्छे होने के बाद सावरेन के दे देने का सम्बन्ध ओड़ना बिल्कुल गलत है। इस त्रुटि के कारण इस कदानी का स्थान अञ्जी कहानियों में होना सम्भव नहीं है, इसके कारण यह कहानी बहुत कुछ कथाच्छल से बालकी को नीति कथन के रूप में हितोपदेश-सा होकर रह जाती है।

## ९, बड़े घर की बेटी

यह कहानी भी प्रेमचन्दजी द्वारा निर्वाचित न्सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। कहानी का कथा भाग बहुत ही मामूली है। गोरी गाँव के जमीन्दार श्रीर नम्बरदार वेनीमाधवसिंह के बढ़े सड़के श्रीकराठसिंह बी० ए० पास है, एक दफ़तर में नौकर हैं, किन्तु उनके छोटे माई लाल विहारी- छिह की पढ़ाई श्रिधिक न हो सकी किन्तु ने बहुत तन्दुरुस्त हैं। श्री- क्यर्डा हं की बीनी श्रानन्दी बड़े घर की बेटी है। एक दिन दोपहर के समय लाल विहारी सिंह दो चिहियाँ लिये हुये श्राया, श्रीर भावज से बोना—जल्दी से पका दो, सुक्ते भूख लगी है। श्रानन्दी भोजन बनाकर उसीकी राह देख रही थी। श्रव नह नया व्यक्षन बनाने बैठी। हाडी में देखा तो घी पाव भर से श्रिधिक नहीं थां। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने उसने सब घी मास में डाल दिया। लाल निहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला—दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा।

श्रानन्दी ने बता दिया कि सब घी मांस में पड़ गया, लाल विहारी को इस पर ताज्जुव हुआ, क्यों कि श्रमी परसों ही घी श्राया था। इस घर में जहाँ श्रानन्दी पाव भर डालने की श्रादी थो, वहाँ छटाक भर में काम चलाया जाता था। लाल विहारी विगड गया। बात में बात बढ़ी, तनक कर बोला—मैंके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। जब इधर से बार हुआ तो श्रानन्दी ने भी कह दिया कि वहाँ इतना घी, नित्य नाई-कहार खा जाते हैं। श्रन्त में लाल विहारी ने थाली उठाकर पटक दी, श्रीर जीम खींच लेने की बात कही। इस परे फिर तर्क बढ़ा, श्रीर लाल विहारी ने जाते समय खड़ाऊँ फेंक कर श्रानन्दी की श्रीर मारा। श्रानन्दी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया पर उँगली में बड़ी चोट श्राई।

श्रीकठिं श्रानिवार को घर आया करते थे। वृहस्यति को यह घटना हुई। श्रानन्दी ने दो दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। लाल- बिहारी ने पहले ही भाई से शिकायत की। श्रन्त में श्रानन्दी पूछी गई, श्रीर उसने पूरा-पूरा सत्र हाल बता दिया। श्रीकंठ की श्रांखें लाल हो गई। बोले—यहाँ तक हो गया। इस छोकरे का यह साहस !

श्रानन्दी रोने लगी। श्रीकंठिसह पिता के पास पहुँचे श्रीर उनसे कहा कि या तो वे लालिबहारी को रखे या उन्हें, श्रव इस घर में दोनों का निवाद नहीं हो सकता। पिता ने बहुत समसाया किन्तु वे श्रपनो वात पर उटे रहे। दरवाले की चौलट पर खड़े-खड़े लालिबहारी ने ये सब बातें सुनी। वह श्रपने बड़े भाई का बहुत श्राद्र करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुश्रा था कि आंकठ के सामने चारपाई पर बैठ लाय, हुनका पीले या पान खाले। दोनों भाइयों में हादिक स्नेह था। उसने जब श्रीकंठ की बातों को सुना तो घर लौटा। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, श्रांखे पोछी, जिसमें कोई न समसे कि रोता था। तब श्रानन्दी के द्वार पर श्रांकर बोला—भाभी, भह्या ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। वह श्रव मेरा मुँह न देखेंगे। इसलिए में श्रव जाता हूं, उन्हें फिर मुँह न दिखाऊँगा। मुक्तसे जो कुछ श्रपराघ हुश्रा, उसे चमा करना।

इसी समय श्रीकंठांसह श्रांखे लाल किये बाहर से श्राये श्रीर भाई की तरफ जरा भी न देखकर श्रवने कमरे मे चले गये। श्रानन्दी ने लाल-बिहारी की शिकायत की थी, किन्तु श्रव वह पछता रही थी। जब लाल-बिहारी ने च्यम माँगी तो उसका रहा सहा कोध भी जाता रहा। वह भी रोने लगी। श्रीकंठ को देखकर श्रानन्दी ने कहा लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं।

श्रीकंठ—तो मैं क्या करूँ !

श्रानन्दो—भीतर बुला लो । मेरी जीभ में श्राग लगे ! मैंने कहाँ से यह फगड़ा उठाया ।

श्रीकंठ- मैं न बुलाऊँगा।

श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लालिबहारी ने कहा—माभी भह्या से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुँह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं भी श्रापना मुँह उन्हें नहीं दिखाऊँगा। यह कहकर वह चलने लगे। आनन्दो ने उसे रोका। लालिबहारी -ने कहा जब तक भइया का दिल मेरी तरफ से खाफ न होगा तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा।

श्रानन्दी—मैं ईश्वर की साली देकर कहती हूँ कि तुम्हारी श्रोर से मेरे मन में तिनक भी मैल नहीं है।

श्रव श्रीकंठ का हृद्य भी विवला, उन्होंने बाहर श्राकर गले लगा लिया। बेनीमाधविष्ट बाहर से श्रा रहे थे। दोना भाइयों को गले मिलते देखकर श्रानन्द से पुलकित हो गये। बोल उठे— बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हु श्रा काम बना लेती हैं।

गॉव में जिसने यह वृत्तान्त सुना, उसीने इन शब्दों में श्रानन्दी -की उदारता को सराहा—वड़े घर की वेटियाँ ऐसी ही होती हैं।

x x x

सभी समालोचक इस कहानी को उचकोटि की मानते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि यह कहानी आदशवादी ढक्क की एक अच्छी कहानी है। अवश्य आदर्शवादी होने के कारण इस कहानी में हितोपदेश के प्रति रख बहुत स्पष्ट है। सामन्तवादी समाज के टूटने निखरने का एक लच्चण यह भी है कि संयुक्त परिवार-प्रथा भक्क हो रहा है, इस कहानी में उसीके विरुद्ध कु सेड करते हुये इम प्रेमचन्दजी को देख सकते हैं, किन्तु उनके द्वारा सहारा दिये जाने पर भी जो बात जिस युग की है, वह उस युग के साथ जा ही रही है, और जायेगी उसे कोई रोक नहीं सकता। जिस समय जमीन ही उत्पादन का साधन थो, और परिवार के सबकी आय का उत्सस्यक्त जमीन थी, उस युग में संयुक्त परिवार-पथा एक स्वामाविक संस्था थी, किन्तु जिस युग में संयुक्त परिवार-पथा एक स्वामाविक संस्था थी, किन्तु जिस युग में लोगों की जीविका का मुख्य साधन जमीन नहीं रह गया है, नौकरी तथा अन्य धन्से होने लगे हैं, उस युग में मानुकता मंहित महिमा के

बावजूद संयुक्त परि रार-प्रथा समाप्त होने के लिए वाध्य है। लड़ार्ऊ मारने की घटना हो या लड़कों में तथा बहु ग्रों में आपस में कागड़ा होने का वहाना हो, कि जी भी बहाने को लेकर नये थुग की यह प्रवृत्त अपने को सामने लायेगी ही। आर्थिक शक्तियाँ काम करती हैं, किन्तु वे सीघे-सीघे काम नहीं करतीं, वे बहुत घुमाव-फिराव के साथ, अप्रत्यत्व रूप से काम करती हैं। एक कलाकार की सफलता इसीमें है कि वह इन ऊपरी कारणों के द्वन्दवाद की स्पष्टकर कहानी को अपने श्रन्तिम Denouement या प्रनिथमोचन तक तो जाय। बड़े घर की बेटी में जो विशेष परिस्थितियाँ चित्रित हैं, उनमें माई-भाई का फिर से मेल हो जाना कोई आरचर्य की बात नहीं है, क्यों कि अभी तक दोनों भाई जमीन से वॅघे हुये हैं, फिर सामाजिक नियम तो श्रीसत के नियम होते हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक च्लेत्र में जो श्रीसत के नियम के रूप में सामानिक नियम दोकर इमारे सामने श्राता है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति के चेत्र में भी सही उतरे। फिर भी इस कहानी में प्रेमचन्दजी ने अपनी ' कला का — ग्रवश्य ग्रादर्शवादी तरीके से ही — ग्रव्छा निर्वाह किया है।

## १० डिक्री के रूपये

'डिकी के रुपये' भी प्रेमचन्द द्वारा चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है। नईम श्रीर कैलाश में इतनी मित्रता थी जितनी दो प्राणियों में हो सकती है। कालेज से निकलने के बाद नईम को सरकारी नौकरी मिल गई, यद्यान वह तीसरी श्रे थी में पास हुआ था, किन्तु कैलाश को वर्षों एड़ियाँ रगड़ने, खाक छानने श्रीर कुएँ मॉकने पर भी कोई काम न मिला। विवश होकर उसको अपनी कलम का आश्रय लेना पड़ा, श्रीर उसने एक समाचारपत्र निकाला। दोनो मित्रो में पत्र-व्यवहार रहता था, किन्तु दोनों की स्थित में बहुत फर्क था।

विष्णुपुर की रियासत में हाहाकार मचा हुआ था। रियासत का

मैनेजर श्रपने वॅगले में ठीक दोपहर के समय सैकडों श्रादिमयों के सामने कत्ल कर दिया गया था। कुँ श्रर साहब ग्रमी बालिग़ नहीं हुए थे, उनसे मैनेजर से श्रनबन रहती थी, उन्होंने ही मैनेजर को कत्ल करा दिया था। कुँ श्रर साहब पर जिला मैजिस्ट्रेट को शक था, किन्तु पुलिस कर्मचारी द्वारा हस मामले की जॉच कराने में कुँ वर साहब के श्रपमान का भय था, इसिलये इस सम्बन्ध में जॉच-पड़ताल करने के लिये मिर्जा नईम नियुक्त हुए। मिर्जा श्रपना जीवन बनाना चाहते थे, कोई त्यागी व्यक्ति न थे, इस कारण उनको यह मौका बहुत श्रव्छा ज्ञात हुश्रा। कुँ श्रर साहब की माँ ने श्राकर नईम से इस मामले में श्रपने बेटे के साथ रियायत किये जाने की सिप्तारिश की, साथ ही २० हज़ार की थैजी मेंट हुई।

इन्हीं दिनों कैलाश नईम से मिलने श्राया। नईम ने विष्णुपुर का पूरा वृत्तान्त श्रपने मित्र को सुनाया। नईम ने किस प्रकार श्रपनी वेईमानी का समर्थन किया यह दृष्टव्य है। मनुष्य किस प्रकार श्रपने किये हुए प्रत्येक काम का बौद्धिक समर्थन कर लेता है, नईम की बात इसका श्रव्छा उदाहरण्डे। नईम कैलाश से कहता है—'क्षगर गुनाह से किसी की जान बचती हो, तो वह ऐब सबाब है।' ऐसा कहते समय नईम को इसका दूसरा पहलू बिल्कुल नहीं सूकता। इसके श्रातिरक्त नईम कैलाश से यह भी बता देता है कि हाकिमों में उसकी शोहरत एक तारसुबी मुसलमान के तौर है। उस ख्याति के श्रनुसार लोग यह समक्तते हैं कि वह बरबस विष्णुपुर के हिन्दू शासक के विरुद्ध राय देगा।

नईम—हिन्दू लोग तो मुक्ते पत्त्पात का पुतला समकते हैं। यह भ्रम मुक्ते (इस मामले में) आनेपों से बचाने के लिये काफी है। बताओं हूं तक्कदीरवर कि नहीं ?

कैलाश को इस प्रकार पूरा कचाचिछा शत हो गया कि किस

प्रकार मामले की जाँच हो रही है। नईम ने श्रपनी खोज को सत्य का रूप देने के लिये पूरे एक महीने व्यतीत किये। जब उनकी रिपोर्ट प्रक्राशित हुई तो राजनैतिक चेत्र में विष्तव मच गया। जनता के सन्देह की पुष्टि हुई । कैनारा के सामने श्रव यह जटिल समस्या उपस्थित हुई कि श्रम भी चुप रहें, या जो बातें मित्रता के नाते ज्ञात हुई उन्हें पत्र में प्रकाशित कर टें। अन्त में कैलाश ने यह निश्चय किया कि नईम मेरा मित्र है, किन्तु जातिसेवा का तकाजा कहीं बहुत बड़ा है। उसने एक लेखमाला में सारी बात पगट कर दी। उसने वह बार्तालाप -श्रव्रशः प्रकाशित कर दिया जो उसके श्रौर नईम के बीच में हुश्रा था। शासकों को कभी ऐसी मुँ६ की नहीं खानी पड़ी थी। श्राखिर उन्हें श्रपनी मानरचा के लिये इसके सिवा श्रीर कोई उराय न सूका कि वे भिरजा नईम को कैलाश पर मानहानि का श्रिमयोग चलाने के लिये विवश करें। कैलाश पर इस्तगासा दायर हुआ। अदालत ने नईम को २० इजार रुपयों की डिक्री दे दो। कहानी का श्राखिरी हिस्सा यह है कि नईम कैलाश के घर त्राता है, श्रीर २० हजार रुपये की भरपाई लिख देता है।

यह कहानी श्रादर्शवादी ढंग की है। कैलाश श्रीर नईम का सम्बन्ध उस समय तक विल्कुल समक में श्राता है, जब तक कि कैलाश पर मुकद्मा चलकर डिक्री हो जाती है, किन्तु उसके बाद नईम का इस प्रकार उदार होकर २००००) की भरपाई लिखकर कैलाश को महान विपत्ति से बचा लेना कुछ समक में नहीं श्राता। यह विल्कुल मनोविज्ञान के नियमों से गलत ठहरता है। श्रवश्य मनुष्य के चरित्र में मयंकर परिवर्तन नहीं होते ऐसी बात नहीं, चोर साव हो जाते हैं, सन्तु एक उपन्यास, कहानी या नाटक लेखक की इस प्रकार के परिवर्तन दिखाते समय उसकी चारों तरफ की परिवर्तन दिखाते समय उसकी चारों तरफ की परिवर्तन को ऐसा बना देना या दिखाना चाहिये जिससे यह जात

हो कि इस प्रकार का परिवर्तन श्रवश्यम्भावी है। दुःख है प्रेमचन्द इस कहानी में इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। नतीजा यह है कि यह कहानी एक बहुत ही निम्न कोटि की कहानी हो कर रह गई।

फिर भी इस कहानी का सामाजिक पहलू बहुत साफ है। रियासतों में किस प्रकार कुँवर, राजा और नवावगण बात की बात में खून करवा देते हैं, किस प्रकार रुपयों के जोर पर इन कुक़त्यों को दबा दिया जाता है, सरकारी तहकीकात की क्या पोल है, सरकार जानकर भी कैसे अपने अन्यायी अफसरां की रज्ञा करती है आदि बातें बहुत स्पष्टता के साथ आ गई हैं, और यह कोई छोटी बात नहीं है। फिर भी जैसा कि बताया गया एक कहानी तभी सर्वाङ्गसुन्दर कही जा सकती है, जब उसकी घटनायें तथा व्यक्ति अपने अपने आन्तरिक नियमों से परिचालित होते हुए भी एक समम्रत्व की सृष्टि करें। नहीं तो एक कहानी का उद्देश्य ही नहीं बल्कि उसका ढाँचा प्रगतिशील होते हुए भी वह कहानी न हांगी।

### ११, पश्च परमेश्वर

यह कहानी पहली बार १६१६ में सरस्वती की जून संख्या में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को स्वय प्रेमचन्द्र को अपना सर्वश्रेष्ठ कहानियों में समस्तते थे। जुम्मन शेल और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। इस मित्रता का सूत्रपात बचपन में ही हुआ था। जुम्मन शेल की एक बूढ़ी लाला थी। इस लाला के पास कुछ थोड़ी-सी मिल्कियत थी। जुम्मन ने लम्बे-चौड़े वादे करके उस मिल्कियत को अपने नाम लिलवा लिया था। जब तक दानपत्र की रिजस्ट्री न हुई थी तब तक लालाजान का कुछ आदर-सत्कार किया गया। उथोही रिजस्ट्री हो गई त्योंही जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कर वी बातों के कुछ तेज ती संसालन भा देने लगी। जुम्मन शेल भी

निटुर हो गई। खालाजान परेशान हो गई श्रीर श्रन्त में उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वेटा तुम्हारे साथ निवाह न होगा, तुम मुक्ते रुपये दे दिया करो, मैं श्रपना श्रलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने वृष्टता के साथ उत्तर दिया—कपये क्या यहाँ फलते हैं!

खाला निगड़ गई श्रौर उन्होंने पञ्चायत की धमकी दी। जुग्मन हॅसा, क्यों कि वह समस्तता था कि पञ्चायत प्रवश्य इसके पन्न में राव देगी। बृद्धो खाला हाथ में एक लकड़ी लिये श्रास-पास के गाँव में दौडती रही। नह श्रलगू चौघरी के पास भी गई। कई दिन दौड-धूप के वाद एक पेड के नीचे पञ्चायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही से फर्श विछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, 'हुक्के, तम्बाक् स्रादि का प्रवन्ध भी किया था। पञ्चायत शुरू हो गई। पत्रच लोग बैठ गये, -तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की कि ''जुम्मन ने मुक्ते रोटी-कपड़ा देना कवृल किया था, साल भर रो-धोकर काटा, अब मैं चाहती हूं कि माहवार खर्चा दिया जाय।" इसके उत्तर में जुम्मन ने यह कहा कि इस जमीन से इतनी श्रामद्नी नहीं है कि खाला को माहवार खचे दिया जाय । श्रलगू चौधरी सरपंच के स्थान पर थे। उन्होंने कहा—'शेख जुम्मन, इम श्रीर तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने इमारी मदद की है, श्रौर इम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम श्रौर बूढ़ी खाला, दानों इमारी निगाइ में बराबर हो। तुमको पर्ची से जो कुछ अर्ज करना है करो।'

जुम्मन ने उन्हीं बातों को कहा। अलगू चौषरी को हमेशा कच-हरी से काम पडता है, अतएव वह पूरा कानृजी आदमी था। उसने जुम्मन से खूब जिरह की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथीड़े के चोट की तरह पड़ता था। अन्त में अलगू चौभरों ने फैसला सुना दिया, और यह कहा कि खालाजान को माहवार खचं दिया जाय, ''क्योंकि इमारा विचार है कि खाला की जायदाद को इतना सुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सक।' फैशला सुनते ही सब लोग सवाटे में आ गये, इसके बाद से जुम्मन और अलगू चौधरी में मनमुराव हो गया।

इसके थोडे दिन बाद अलगू चौधरी के पास जो बिह्या बैल की गोई थी, उसमें से एक मर गया। अलगू चौधरी को सन्देह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। अब अकेला किस काम का है, अतएव उन्होंने बाकी बचे हुये बैल को समसू साहु के हाथ बेच दिया। समसू साहु ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। एक महीने में दाम चुकाने का बादा ठहरा। समसू साहु ने बैल को जब धूप में दौडा दिया, और उस पर अनाम-सनाप बोक्ते लादे, तो वह एक दिन कलेजा तोड कर रह गया। अब इस बात पर समसू साहु ने पंचायत बुलाई कि बैल के दाम के रुपये दिये जाय या नहीं। समसू ने जुम्मन शेल को सरपच चुना। अलगू से पूछा गया कि उसे कोई आपात है या नहीं, तो उसने निराश होकर कहा—नहीं, मुक्ते क्या उज्र है।

पंचों ने दोनों पत्नों से जनान-सनाल किये। बहुत देर तक दोनों दल अपने-श्रपने पद्ध का समर्थन करते रहे। अन्त में जुम्मन ने फैसला सुनाया—अलगू चौधरी और समसू साहु! पंचों ने दुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समसू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिये जाते तो आज समसू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया। और उसके दाने-चारे का कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं किया गया।

इसके बाद यह कहानी समाप्त हो जाती है, श्रीर लोग पंच परमेश्वर

की जप करते हुये पंचायत से चल देते हैं। इस कहानी में प्रेमचन्द्जी फिर हितोपदेश देते हुये दृष्टिगोचर होते हैं, जिस बात को वे जैसी चाहते हैं उस बात को वे बहुत कुछ जबर्दस्ती उस प्रकार के रंग मे रंगकर दिखलाते हैं। उनका वक्तव्य यह है कि पंच में परमेश्वर वास करते हैं, इमलिए पंच के पद पर बैठकर कोई श्रन्याय कर ही नहीं: संकता। यह धारणा कितनी गलत है, इसको सभी अनुभवी तथा मुक्त-भोगी न्यक्ति जानते हैं। प्रेमचन्दजी भी इस तथ्य से वेखबर हैं ऐसी बात नहीं क्योंकि उन्होंने पहले मौके पर खालाजान के मामले के तसिपये के लिए जो पंचायत बैठी थी, उस श्रंवसर का वर्णन करते हुये, यह लिखा है कि शेख जुम्मन ने पान, इलायची, हुक्कें, तम्बाक् आदि का प्रचन्ध किया था, एक कोने में श्राम सुलग रही थी, नाई तावड़तोड़ चिलम भर रहा था, इत्यादि । प्रेमचन्द्जी इस वात को भलीभाँति समभते हैं कि पञ्चों पर प्रभाव डाला जाता है, श्रीर वह प्रभाव काम भी करता है फिर भी उन्होंने यह जो दिखलाया कि बदले की भावना से जर्जरित होने पर भी जुम्मन ने न्याय पत्त लिया, यह गलत ही नहीं सरासर तथ्य के साथ जनर्दस्ती करता है। इस प्रकार से पञ्चायतों में जो विश्वास उन्होंने उत्पन्न करने की कोशिश की है, श्रीर पञ्चों को जो उपदेश दिया है, उसके रुख की मदाकत में कोई सन्देह न होते हुये भी वह स्वाप्निक है, इसमें कोई सन्देह नहीं। उन्होंने इसी कहानी में एक सार्वदेशिक सत्य को मानो कहते हुये, यह लिंला है-- 'अपने उत्तरदाघित्व का ज्ञान बहुघा हमारे संकुचित व्यव-हारों का सुधारक होता है, जब हम राह भूलकर 'भटकने लगते हैं तब यही शान हमारा 'विश्वसनीय प्रथप्रदर्शक बन जाता है। कहना न होगा कि यह केवल कपोल कल्पना है, हम नित्य प्रति यह देखंते हैं कि वर्तमान समाज-पद्धति में लोग बिल्कुल इसके विपरीत श्राचरण करते हैं, श्रीर गरीब की सुनाई बहुत कम होती है। इसी कहानी क अन्त

में जुम्मन ने श्रलगू- के पत् में .फैमला देने के बाद श्रलगू से यह जो कहा—'श्राज मुक्ते ज्ञात हुआ कि पञ्च के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोशत होता है, न दुश्मन, न्याय के सिवाय उसे. श्रीर कुछ नहीं सूक्तना, श्राज मुक्ते विश्वाम हो गथा कि पञ्च की जवान से खुदा बोलता है।' यह विल्कुल ही रोजमरें की श्रमिशता के त्रिपरीत जाती है। इन्हीं बातों का नतीजा यह है। क इस कहानी में घटना थों को परम्परा श्रपेद्धा- कुल रूप से श्रव्छी होने पर भी यह कहानी हवा में उड़ती हुई रह गई, श्रीर किसी भी हाज़त में एक श्रव्छी कहानी नहीं कही जा सकती।

## १२ शंखनाद

शंखनाट कहानी का कथानक बहुत ही मांमूली है। गाँव के मुखिया भानु चौधरी के तीन लड़के हैं उनमें से दो कामकान करते हैं, किन्द्र तीसरा पुत्र श्रावारा तो नहीं है, किन्द्र किसी प्रकार घर के काम-काज में हाथ नहीं बटाता। कहीं कुश्ती लड़ता, कसरत करता, रामायण श्रीर भजन गाता, सिल्क का कुग्ता श्रीर साफा माडकर इधर-उधर मटरगश्ती करता। यही उसका काम था। मात्रजें ताना देतीं, बुढ़े चौघरी पैनरे बदलते रहते, श्रीर भाई लोग तीली नजर से देखा करते, 'किन्तु उस पर कोई श्रसर नहीं करता। वह उन लोगों के। बीच से इस तरह श्रकडता चला जाता, जैसे कोइ मस्त हाथी कुत्तों के बोच से निकल जाती। पिता ने तथा भाइयों ने उसे, बदलने की बहुत कोशिश की, किन्तु वे उसमें सफल नहीं हुये, किन्तु एक दिन जब एक खोन्चा-वाला आया, और उसके बच्चे को कुछ न मिला, और सब बाकी बच्चे कुछ न कुछ लेकर चले, उल्टा उसकी माँ ने उसे भारा तो उसकी आँखें भर आई, वह सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया, श्रौर करलोतादक स्वर में बोला - त्रच्चे पर इतना कोध क्यों करती हो १ तुम्हारा दोषी मैं हूं .....परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल-बच्चों का श्रादर करेंगे। तुमने श्राज मुक्ते सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानों मेरे कानों में शङ्कनादकर मुक्ते कर्म-पथ में प्रवेश करने का उपदेश दिया हो।

डाक्टर श्रीकृष्णलाल ने इस कहानी के सम्बन्ध में यह लिखा है कि चरित्र परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस कहानी में मिलता है, हम सम्पूर्ण रूप से इस कथन से सहमत हैं ' यों तो प्रेमचन्द का पूरा साहित्य श्रद्भुत रूप से चरित्र पारवर्तन से भरा पड़ा है, किन्तु इसी कहानी में उन्होंने उन परिस्थितियों को दिखलाया है जिनके कारण चरित्र परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों को विना दिखाये चरित्र परिवर्तन चित्रित करना एक तरह का तिलस्म हो जाता है, श्रीर न तो मनोवैज्ञानिक रूप से श्रीर न सामाजिक रूप से ही उस कहानी में कोई तत्व रह जाता है, और प्रसिद्ध समालाचक श्रीप्रकाश-चन्द्र गुप्त इस कहानी की समालोचना दूसरी ही दिशा से करते हैं। उनके श्रनुसार 'श्रङ्कनाद' कहानी में ग्राम्य-जीवन का विशद वर्णन है, पात्रों के नाम तक में ग्रामीखता भरी है। उनके कामों से ह्में काफी सन्तोष मिलता है- भानु चौघरी के लड़के वितान, शान श्रीर गुमान चौघरी, मिठाई वेचने वाला गुरदीन, गुमान चौघरी का लङका घान। गुमान के व्यसन—मुहर्गमं में ढोल बजाना, मछलो फँसाना, दङ्गल में माग लेना। इस ग्राम्य-जीवन के चितेरे में श्रवश्य ही दैवीशक्ति है। " इसमें सन्देह नहीं कि इस कहानी में ग्राम्य के खाते-पीते मध्यवित्तवर्ग का श्रव्छा चित्र लोंचा है। भानु चौधरी का बड़ा मान था, किन्तु प्रेमचन्दजी बड़ी सफाई से इस मान का स्पष्टीकरण यो कर देते हैं कि दारोगाजी उन्हें टाट बिना जमीन पर

१ हर प्रेर प्र १४०

बैठने न देते। इस कहानी में इसी प्रकार गाँव की टूरनो हुई संयुक्त परिवार-प्रथा की वात को हम देखते हैं। 'बड़े घर की वेटी' में प्रेमचन्दजी जिस प्रकार इस संयुक्त परिवार-प्रथा के पत्त में प्रपना वजन डालते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में भो वे गुमान का चरित्र परिवर्तन कराकर संयुक्त परिवार-प्रथा की रज्ञाकर उसे कुछ श्रीर जीवन प्रदान करने की कोशिश करते हुये हिंटगो वर होते हैं।

#### १३. सत्याग्रह

न तो स्वयं प्रेमचन्द्जी ने श्रीर न उनके समालोचकों ने इह कहानी को विशेष महत्व दिया है, फिर भी हमारी राय में यह कहानी उनकी श्रेष्ठ कहानियों में है। हिज एक्सलेन्सी वाहसराय बनारम श्रा रहे थे। सरकारी कर्मवारी उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, उधर कांग्रेस-वाले यह कोशिश कर रहे ये कि उस दिन हड़ताल रहे। मजिस्ट्रेंट साहत श्रीर साथ ही शहर के तमाम खैरख्वाह इस वात की चेष्टा में लगे हुये थे कि स्वागत धूमधामं से हो, किन्तु कामेसवालों के सामने उनकी एक न चलती थी। श्रम्त में राय साह 4 की यह युक्ति सूका कि लोगों के धार्मिक कुएंस्कारो का फायदा उठाना चाहिये, श्रौर ऐसे विद्वान धर्मकर्मरत ब्राह्मण से उपवास करवा देना चाहिये जिससे काम वन जाय। ह्रॅंढ्ते-ढाढ्ते इस काम के लिए पिडन मोटेराम शास्त्री तैयार कियं गये। शास्त्री ने नकद सौ राया लेकर यह तय किया कि वह यह ए.लानकर उपवास करेंगे कि जब तक लोग इडताल की टेक न छोड़ेंगे तत्र तक मे उनवास करेंगे। उनकी स्त्री ने उन्हें बहुत सममाया -- नाहक इस रोग को अपने सिर मत लो। भूख न बदीशत हुई, तो ! सारं शहर में भद्द हा जायेगो, लोग ईसी उहावेंगे, रायें लौटा दो।

मोटेराम तो बयाना ले चुके थे, मका वे पीछे हटनेवाले कथ थे।

जमाता हूँ।

टन्होंने इमरतियाँ, लड्डू, रसगुल्ले मंगवाकर पेट भर भोजन किया फिर इस पर श्राध सेर मलाई खाई, उसके ऊपर श्राध सेर बाटाम क तह जमाई, बची-खुची कसर मलाईवाल दही से पूरी कर ली। उन्होंने खाते हुये कहा-देखुँ क्योंकर भूख पास फटकर्ती है, तीन दिन तक तो साँस ही न सी जायेगी। भूख की कीन चलावे...।

भोजन के बाद डुग्गी पिटवाकर नगर निवासियों की एक सभा

बुलाई गई, उसमें उन्होने बड़े जोरों का भाषण दिया, कहा-तुम

लोगों ने कांग्रेसवालों, के कहने में आकर बड़े लाट साहत्र के शुभागमन के श्रवसर पर इंदताल करने का निश्चय किया है। यह कितनी बड़ी इक झता है ? वह चाईं तो श्राज द्वम लोगों को तोप के मुँइ पर उडवा दे, सारे शहर को खुदवा डालं, राजा हैं ईसी ठट्ठा नहीं। वह तरह देते जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर तरस खाते हैं, श्रीर तुम गौश्रों की तरह इत्या के वल खेत चरने को तैयार हो..। ताऊन के कीड़े फैज़ा दें तो सारे नगर में हाहाकार मच जाव। तुम काहू से श्राँधी रोकने चले हो १ खबरदार जो किसी ने बाजार बन्द किया, नहीं तो कहे देता हूँ, यहीं श्रन्न-जल विना प्रागा दे दूँगा। न मानोगे तो इत्या लगेगी, संसार

इस प्रकार मोटेराम शास्त्री ने अन्म-जल छोड दिया। कांग्रेसवाली ने बहुतेरा लोगों को सममाया कि यह सब अधिकारियों की चालाकी है, शास्त्रीजी रुपया लेकर यह सब जाल रच रहे हैं, किन्तु फिर भी कुछ धर्भमीर लोगो में द्लमुलयकीनी का वातावरण पैदा हो गया। इधर शास्त्रीजी का भी बुरा हाल था। रुपये, के लोभ में उपवास का प्रशा तो उन्होंने कर लिया, किन्तु शत होते होते उनका बुरा हाल

में कहीं मुँइन दिखला सकोगे, बस यह न लो मैं यहीं श्रासन

हुआ। उन्होने सोचा कि कहीं कुछ खोंचावालों से खा ले तो कौन

जानेगा, किन्तु उनके इर्दगिर्द दो पुलिसवाले खड़े थे। बड़ी, विपक्ति

थी। उन्होंने पहले पुलिमवालों को हटाने की तरकीव सोची। पूछा-

ासेपाहियों ने कहा—साहब का हुक्म है, क्या करें ? मोटेराम—यहाँ से चल जाख्रो।

निराई। — त्राप के कहने से चले जाय ? कल नौ तरी छूट जायेगी तो श्राप खाने को हैंगे।

मोटेराम—इम कहते हैं चले जाश्रो, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जायेंगे, हम कोई कैदी नहीं हैं जो तुम घेरे खड़े हो।

सिपाही-चले क्या जाइयेगा, मजाल है।

मोटेराम-मजाल क्यों नहीं है वे, कोई जुर्म किया है ?

निपाही — श्रव्छा जास्रो तो देखें।

पंडितजी ब्रह्म तेज में श्राकर उठे श्रीर एक विपाही को इतने जोर से धक्का मारा कि कई कदम पर जा गिरा। इस प्रकार पुलिसवाले वहाँ से टल। तब उन्होंने इघर-उघर नजर दौहानी शुरू की कि कोई खोंचेवाला श्राये तो काम बने। दैवयोग से उनी समय एक खोंचेवाला श्राये तो काम बने। दैवयोग से उनी समय एक खोंचेवाला उधर से श्राता दिखाई दिया। पडितजी ने यह न्होंने कोई साँ। देला है, इसलिए खोंचेवाले की कुप्पी लेकर इघर-उघर उसकी तलाश करने लगे, जानबुक्तर कुपी गिरा हो। कुपी खुक्त गई श्रीर श्रंचेग हो गया। तब पंडितजी के कहने पर खोंचावाला तेल खरीटने के लिए कुपी लेकर गया। पंडितजी ने इघर जा सबाटा देखा तो मिठाइयों पर हाथ मारना शुरू किया। पहला ही लड्डू मुँ ह में रखा था कि देखा खांचेवाला तेल की कुपी जलाये कटम बढ़ाता चला श्रा रहा है, उनके पहुँचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना श्रानवाम था, एक साथ दो चीजें मुँ ह में रखा। श्रमो, चवला ही रहे थे कि वह निशाचर दस कदम श्रीर बढ़ श्राया। एक साथ चार चीजे मुँ ह

में डाली, ब्रौर श्रधकुचली ही निगल गये। श्रभी छः श्रदतें श्रौर थां,

श्रीर लोंचेवाला फाटक तक श्रा चुका था। सारी की सारी मिठाई सुँह में डाल ली, श्रव न चवाते बनता है, न उगलते। वह रीतान मोटरकार की तरह कुणी चमकाता चला ही श्राता था। जब वह विल्कुल सामने श्रा गया तो पंडितजी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली। मगर श्राखिर श्रादगी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। श्रांखों में पानी भर श्राया, गला फँस गया, शरीर में रोमांस हो श्राया, जोर से खाँसने लगे। खोंचेवाले ने तेल की कुणी बढ़ाते हुये कहा—चले तो है उपवास करने, पर प्राणों का इतना डर है। श्रगर साँप भी हुश्रा तो श्रापको क्या चिन्ता, प्राण भी निकल जायेंगे तो सरकार बालबच्चों की परवस्ती करेगी।

जैमे-तैसे खंचिवाला टला, उस वेवारे को पता न हुआ कि पंडित-जी ने उनके थाल की सारी मिठाई चल ली थी। दूसरा दिन भी किसी तरह गुजरा, किन्तु शाम तक सेठा में कुछ इल चल नजर आई। लोगों ने कहा—यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्रन्सण इमारे ऊरर दानापानी त्याग दे, और इम पेट भरकर चैन की नींद सोये, अगर उन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण किया है तो उसका दएड उन्हें भंगना खेगा, इम वर्ग अपने कर्च व्य से मुँह फेरे।

कांग्रेस के मनीजी ने देखा कि मामला विकट होता जा रहा है, तब वे भीषे बाजार गये। वे पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मनुष्य की कमजोरियां को खून पहचानते थे। बाजार में पाँव रुपये की मिठाई ली। उसमें मात्रा से श्रिषिक सुगन्ध डाजने का प्रयत्न किया, चाँदी के वर्क लगवाये, एक मज्मर में ठवा पानी लिया, श्रीर केवड़े का जल मिलाया। फिर वे शास्त्रीज के पास पहुँचे। मंत्रीजी ने दोने की मिठाई सामने रख दी, श्रीर फड़फर पर कुल्हर श्रींघा दिया। इसके बाद उन्होंने समस्ताना बुक्ताना शुरू किया, श्रीर बेताया, कि नगर में श्रापके उपवास की कोई भी चर्चा नहीं है। पंडिंतजी की श्राँखें दोने पर लगी हुई थीं । मत्रीजी ने कहा—श्रापका वत न होता तो दो-चार मिठाहयाँ श्रापको चलाता । पाँच रुप्ये सेर के दाम दिये हैं।

मोटेराम—तब तो बहुत ही श्रेष्ठ होंगे, मैंने बहुत दिन हुये कला-कन्द नहीं खाया।

मत्री—श्रारने भी तो बैठे विठाई भंभट मोल ले लिया। प्राण ही न रहेंगे तो धन किस काम श्रायेगा ?

मोटेराम—क्या करूँ, फँस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। ( हाथ से मिठाइयों को टटोलकर) भोला के दूकान की होगी।

मंत्री - चिलये दो-चार।

मीटेराम-क्या चखुँ, धर्मसंकट में पड़ा हूँ।

रंत्री—श्रजी चिलिये भी। इस समय जो श्रानन्द प्राप्त होगा वह लाल रुपये में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या ?

मोटेराम — मुक्ते भय किसका है ? मैं यहाँ दाना-पानी विना मर रहा हूँ, श्रीर किसी को परवाह ही नहीं, तो किर मुक्ते क्या डर.....। लागो इक्य दोना बढ़ाश्रो। जब किसी में धर्म नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़े ही उठाया।

नतीना यह हुआ कि पंडितजी ने दाना अपनी तरफ खींच लिया, श्रीर लगे बढ़-बढ़कर हाथ मारने । मंत्रीजी ने बाहर जो सेठ लोग प्रतीदा कर रहे थे उनको भी बुला लिया । इस कहानो को समाप्तकर फुटनोट में प्रेमचन्दजी हतना श्रीर लिखते हैं—

"इम यह कहना भून गये कि मंत्रीजी को मैदान में मिठाई लेकर श्राते समय पुलिस के सिगाई। को चार श्राने पैसे देने पड़े थे, यह नियम विरुद्ध थां. लेकिन मत्रीजी ने इस बात पर श्रहना उचित न

× x x

इस कहानी को 'शतरख के खिलाड़ी' की श्रेगी में रखा जा सकता है। जैसा डाक्टर श्रीकृष्णलाल ने शतरञ्ज के खिलाड़ी की समालोचना में यह कहा कि उसमें शतरख की लत को चित्रित किया गया है, वैसे ही इस कहानी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह पेट्रपन का मजाक मात्र है; किन्तु बात ऐसी नहीं है। इस कहानी में राष्ट्रीय श्रौर राष्ट्रविरोधी शक्तियों का दाँव-पेच दिखलाया गया है, पेटूपन तो केवल एक ऊपरी श्रावरण मात्र है। इस कहोनी में हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार अधिकारी गण घमे का उप्योगकर जनतां के अम्दोलन को दबाना चाहते हैं, और इसमें ' प्राचीनपन्थी पंडितगरा उनके सदायक हो जाते हैं। यो तो ये पुराने ढङ्ग के पंडितगण जब देखो तब भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हैं, किन्तु ये लोग इमेशा राष्ट्रीय श्रान्दोलन को दवाने में सरकार के सहायक सिद्ध हुये हैं। यद्यपि ये लोग श्रात्मा की श्रमर मानते हैं, मृत्यु इनके श्रनुसार केवल जीर्णवसेन छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करना मात्र है, फिर भी इन पंडितों से बहुकर कायर आर बुजदिल शायद ही कोई हो। बहुत कम पंडित ऐसे होगे जो राष्ट्रीय श्रान्दोलन में जेल गये होंगे, महामहोवाध्याय या उसके समकृद्ध कोई पंडित तो कभी जैल गया ही न होगा। इस कहानी में मोटेराम का पेटूपन. साथ ही धन का लाभ, ऐसी बातें हैं, जो इस पंडित समाज की विशेषतां है। काशी निवासी होने के कारसा प्रेमचन्टजी को इन पंडित नामधारी महान मूर्लों का श्रव्छा र्जान रहा होगा। मोटेराम कितने श्रसंयमी थे कि एक गत भी उनसे भूखे न रहते बना, यह भी इस पंडित समाज की विशेषता है। जिस प्रकार मोटेराम ने कुंप्पी

बुक्ताकर खींचे का माल चुराया है, वह शायद अत्युक्ति हो, किन्तु जैसे कार्ट्रन में एक अवगुण की अति दिखलाकर ही चीज को स्रष्टकर मूर्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार इस अवसर पर शास्त्रीजी ने जिस लोभ का परिचय दिया है, वह कुछ अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी कला की दृष्टि से सही है। क्योंकि इससे जिस अवगुण को स्रष्ट करना है, वह इमारे सन्मुख विलक्कल स्रष्ट हो जाता है।

मोटेराम ने सभा में जो भाषण दिया है, वह भा कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि पंडित समाज जब राजनैतिक रूप से सोचता है तो इसी प्रकार सोचता है। इनको न तो राष्ट्रीय परिस्थिति का ही कुछ ज्ञान होता है, न ग्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का कुछ ज्ञ न होता है, न ये इतिहास ही जानते हैं, ऐसी हालत में इनके लिए ये सोचना बिल्कुल उचित है कि सरकार भारतियों पर बहुत रहम कर रही है।

खंपाही श्रीर मोटेराम के बीच जो बातचीत हुई, वह भी बहुत वस्तुवादी है। फिर भी कहानी के श्रन्त में प्रेमचन्दजी ने फुटनोट लगा-कर यह जो दिखलाया है कि कांग्रेस के मन्त्रीजी ने घूस देकर अपना काम निकाला, यह उनका Master stroke है, श्रीर यह इस बात को दिखलाता है कि वे श्रपनी कला के प्रति कितने सच्चे थे कि जैसा देखते थे वैसा चित्रित करते थे। इस कहानी में कांग्रेस के मन्त्रीजी कोई श्रादर्श देवता नहीं, बल्कि एक व्यवहारकुशज, खुर्राट, मटुंम-शनश व्यक्ति के रूप में चित्रित हैं। हमारा यह सुचिन्तित मत है कि इस कहानी को चेकाक को कहानियों के साथ एक श्रेखी में रखा जा सकता है, श्रीर निस्सन्देह प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसका स्थान है। किन्तु जैसा कि इम 'शतरंज के खिलाड़ी' के विषय में बता

१ प्रे॰ घ॰ पृ॰ ११६

् कथाकार, प्रमचन्द

चुके, इस कहानी को पढ़कर एक स्कूली लड़का भी आनन्द उठा, सकता है, साथ ही एक समाजशास्त्री भी इसका आनन्द लेगा। शास्त्री-जी के पेटूपन को चित्रित करते हुये प्रेमचन्दजी ने मनोविज्ञान का बहुत अञ्छा ज्ञान प्रदर्शित किया है।

# इब फुटकर कहानियाँ

श्रीप्रकाशचन्द गुप्त ने नवनिधि की 'घोला', 'श्रमावस्या की रात्र' 'ममता' श्रीर 'पछतावा' नामक कहानियों की प्रशंसा की है। हम संचेष में देखें कि ये कहानियाँ वास्तावकरूप से कुछ विशेषता रंखती हैं या नहीं। स्वयं प्रमचन्दजी तो इन कहानियों को श्रपनी सर्वोत्तम कहानियों में नहीं समस्ते थे।

# १४ धोखा

घोला कहानी का कथानक बहुत ही मामूली है, श्रीर शायद प्रेम-चन्द से पहले कई लेखकों ने इस कथानक का उपयोग किया है। राज-कुमारी प्रमा अपनी सहेली कि साथ त्राग में टहल रही है, इतने में एक गवैया उधर से गाते हुए गुजरता है। यह गवैया योगी के रूप में है। गाने से प्रमा इतनी मुग्ध हो जाती है कि वह उसे बुनवाकर उसका गाना सुनती है। उसी दिन से तह भीतर ही भीतर उस योगी से प्रेम करने लगती है, किन्तु ऐसा वह किसी से यहाँ तक कि श्रपनी सहेली से भी नहीं त्रताती। यथासमय राजकुमारी का विवाह नवगढ़ के युवक राजा हरिश्चन्द से होता है। हरिश्चन्द प्रमा पर जान देते हैं, किन्तु राजकुमारी के मन में श्रामी तक वह योगी चोरी से मौजूढ़ है, इसलिए प्रेम के श्रादान-प्रदान में कुछ कभी रहतो है। एक दिन हरिश्चन्द ने प्रभा को ले जाकर श्रपनी चित्रशाला दिखलाई। उसमें कृष्ण से लेकर स्वामी दयानन्द तक बहुत से चित्र थे। साथ ही उस योगी का भी

चित्र वहाँ दिलाई पड़ा। उस चित्र को देखते ही प्रभा सन्न से रह गई। राजा हरिश्चन्द ने उनसे पूछा कि इनको तो श्रापने देखा होगा, रानी ने जिन परिस्थितियां में उस योगी को देखा था, उसे बता दिया, किन्तु प्रेम की बात नहीं बताई। जो कुछ भी हो राजा हरिश्चन्द ने यह प्रस्ताव किया कि यदि प्रभा चाहें तो उस योगी को बुनाया जाय। तदनुसार गजा उस योगी को बुनाने गये। मुश्किल से दस मिनट के अन्दर वह योगी उसी मस्तानापन उसी गाने को गाते हुए श्राता दृष्टिगोचर हुश्रा। प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आँखों से देखा। एकाएक उसका हृदय उद्धन पड़ा। उसकी श्राँखों के श्रागे से एक पदी हुट गया, यह योगी तो राजा हरिश्चन्द ही है। बात यह है हरिश्चन्द श्रामी भावी पत्नी को विवाह के पहले ही देखना चाहते थे, उसी लिए वे योगी का म्बॉग रचकर प्रभा को देखने गंए थे। यह एक मामूली बुर्जु आ ढंग की प्रेमकदानी है, ऐसी कदानियों में प्रेमिक-प्रेमिका थी का ऐसा चित्रण किया जाता है कि मानो इनको न समाज से ही कोई मतलब है, श्रीर न समाज में होनेवाली किसी बात से कोई सरोकार है। इसी कारण ऐसी कहानियों में हम समाज का श्रथवा युग का पता नहीं पाते। हमः यह नहीं कहते कि प्रेम का जोबन में कोई स्थान नहीं है, किन्तु सामाजिक परिप्रेचित से विल्कुन श्रलग हाकर या ऊरर उठकर प्रेमः करना केवल एक परोपजीबी वर्ग के सदस्यों के जिए ही सम्भव है, जिनको न रोटी की फिक्र है, न श्रम्य किसी प्रकार से सामाजिक उत्पादन से सम्बन्ध है। बुर्जु आ कहानी की दृष्टि से भी इस कहानी को ऊँचे दर्जे का नहीं कहा जा सहता, न मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही इस कहानी में कोई विशेषता है, क्योंकि घटना परम्परा को मनोविज्ञान के तकाजे के श्रनुसार जिस प्रकार गूँथना चाहिये, उस प्रकार घउनायें एक के वाद एक इसमें आती दिलाई नहीं देतीं। प्रेमचन्द की जा सबसे बड़ी महत्ता या विशेष । है कि वे हर समय समाज से बंधे हुये रूप में अपने

'पात्र-पातियों को दिखलाते हैं उस विशेषता का इस कहानी में सर्वधा श्रमाव है।

# १५, श्रमावस्या की रात्रि

'श्रमावस्या की रात्रि' में हम देखने हैं कि परिहत देवदत्त की पत्नो गिरिजा बहुत बीमार है। प्रिडतजी दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने वैठकर उसके मुरकाये हुये मुख को देखकर कुढ़ते ग्रीर रोते थे। पिएडत देवदत्त के पूर्वजो का कारोबार बहुत विस्तृत था, किन्तु सन् ५७ के गढर के वाद से उनके परिवार की हालत खराय हो गई थी। पिडत देवदत्त को केवल एक लएडहर मिला, श्रीर कुछ कागनों के 'पुलिन्दे मिले। ये कागज मामूला कागज नहीं ये, ब्रह्कि यह हु'डियों का पुलिन्दा था, किन्तु अन इनका कोई मूल्य नहीं था। किर भो वे न मालूम किस मोह में इन कागजो को रखें हुये थे, लक्ष्मो पूजा के श्रवसर पर ये कागज निकाले जाते श्रीर उनकी पूजा होतो। पिंडत देवदत्त को भ्रपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, किन्तु उसका ठीक-ठीक इलाज कराना उनकी सामर्थ के बाहर था। उसी करने में एक -वैद्यजो थे, दूर-दूर तक उनकी ख्याति थी किन्तु वे विना पैसे के. किंधी का इलाज नहीं करते थे। कई बार परिडतजी उनके पास गये, किन्तु वैद्यजी का दिल नहीं पसीजा। वैद्यजी के सम्बन्ध में एक ·खा ह बात है कि वे दवा कम बनाते थे, श्रीर इश्तहार श्रिषक लिखा करते थे, वे स्वयं एक नम्बर इश्तहारवाज थे, किन्तु वे श्रपने विज्ञापनी -में खदैव इश्तहारवाजों की बुराई किया करते थे।

दिवाली के दिन देवदत्त की पतनी का बुरा हाल था। इतने में प्रक नवयुवक पिडत जी के पास पहुँचा श्रीर बोला कि मैं इसलिए स्थाया हूँ कि श्रपने पूर्वजों ने श्रापसे जो श्रुग लिया था, उसे चुकता प्रावहत जी के पितामह ने नवयुव ह ठाकुर के रितामह को पचीस सहस्र रूपये कर्ज़ दिये थे। ठाकुर श्रव गया में जाकर श्रपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते थे, इसिए जहरी था कि उनके जिम्मे जो कुछ ऋगु सो, उसकी एक एक कौ इं चुका टी जाय। ठाकुर न केवल उन पचीस सहस्र रूपयों को वायस करने आये थे, बल्कि वे इस समय सूद दर सूद से वे रुग्ये पचहत्तर हजार देने के लिए स्राये थे। यो तो स्रपने वही खाते में ऋण का बात थीं ही, किन्तु ठाक्कर चाहते थे कि पंडित देवदत्त के कागजों से भी इस ऋषा की तस्तीक हो। पंडित देवदत्त के सीमाय से वह कागजः उनके पुलिन्दे में से निकल ग्राया, श्रीर उन्होंने अमे ठाकुर को दिला दिया। जिस समय वे कागज लोज रहे थे, उस समय उसी कमरे में उनकी पतनी मरी हुई पड़ी थी, किन्तु उन्होंने जल्दी के मारे यह नहीं देखा। जो कुछ भी हो रुग्ये उन्हें मिल गये। रुपये लेकर वे पत्नी के पाछ प्राये कि खबर सुनाकर उनको खुश किया जाय। जब बार-बार पुकारने पर वह तानक भी न मिनकी, तब उन्होंने चादर उठा दी, श्रीर उसके मुँह की श्रोर देखा, जो वस्तु स्थिति यी वह समक में श्रा गयी। उसी हाजत में वे उन रायों को लेकर वैदानी के यहाँ पहुँचे, श्रीर नीः। के पुलिन्दों को उनके श्रागे परककर कहा—वैद्यतो ये पचहत्तर हजार वे नोट हैं। यह आपका पुरस्कार आर आपकी फीन। आप चलकर गिरिजा को देख लीजिये, और ऐसा कुछ की जिए कि वह केवल एक बार श्राँखें खोल दें। यह उसकी एक हिन्ट पर न्योछावर है--केवल एक दृष्टि पर । श्रापको रूपये मनुष्य की जान से प्यारे हैं । वे श्रापके समद हैं। मुक्ते गिरिजा की एक चितवम इन खायों से कई गुनी प्यारी है।

वैद्यजी लिंजित हुये, और कहा मैं सदैव के लिए तुम्हारा श्र्पराधी हूँ किन्तु तुमने मुक्ते शिला दे दी। ईश्वर ने चाहा ता ऐसा भूल कदापि न होगा। मुक्ते शोक है, सचमुच महाशोक है।

ये वातें वैद्यजी के अन्तः करण हो निकली थीं।

इस कहानी में प्रेमचन्द्जी ने घुमाव-फिराव के साथ इस समस -को उठाया है कि बहुत से लोग धनाभाव के कारण बिना इलाज सर जाते हैं, किन्तु प्रेमचन्द जी की इस समस्या की तह में जो शोषर मूलक समाज-पद्धति है, उस तक न जाकर, घटना श्रों को ऐसे सजा हैं कि वैद्यजी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रेमचन्दजी इस श्रपने श्रादर्शवादी रूप में दृष्टिगोचर हाते हैं, वे समस्या को तो ए हद तक ठीक रख देते हैं, किन्तु उसका जो इल पेश करते हैं, वह हुद परिवर्तनवाला इल है। वे इस बात को नहीं समक पाते कि वर्तमा समाज पद्धति में यह बात अन्तर्निहित है कि वैद्य श्रीर डाक्टरों के अलमारियों में दवाइयाँ सबती रहें, किन्तु गरीव लोग विना इलाव के मर जायं। इस समस्या का समाधान समाज-पद्दति के श्रामूल परिवर्तन से ही हो सकता है, न कि छिट-फुट एकाध वैद्य के हृदय परिवर्तन से। जैसे समाजवादी समाज में प्रत्येक को श्रम करने का श्रिधिकार है, अर्थात् यदि काई वेकार रहता है, तो राष्ट्र उसके लिए जिम्मेदार है, उसी प्रकार बीमार होने पर इलाज वहाँ तक कि जरूरत

'पड़ने पर पहाड़ श्रौर समुद्र के किनारे जाकर रहने की सहू लियत प्राप्त करना समाजवादी राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का जन्मसिद्ध श्रिमकार है। इम सामाजिक सूरत के श्रातिरिक्त भी देखा जाय ता इस कहानी में प्रेमचन्दजी सफल नहीं कहे जा सकते, अयों कि वे घटना विन्यास तथा -मार्मिक भाषा के जिरेये से पाठक के मन में गिरिजा की मृत्यु की

दयनीयता को मूर्त नहीं कर पाते। यदि इस कहानी को पढ़ते-पढ़ते पाठक की श्रांखों से धाँष की कड़ी लग जाती, साथ ही वैद्यजी पर श्रीर उसकी पृष्ठ-भूमि में स्थित समाज-पद्धति पर क्रोघ का उद्रेक

होता तभी वे इस कहानी में सफल कहे जा सकते। यो यह श्रीसत कहानी है।

# १६ ममता

बाबू रामरचादास दिल्लो के एक प्रमुख धनी थे। लेन-देन का कारोबार होता था। उन्हीं के मुहल्ले में सेठ गिरधारीलाल रहते थे । उनका लाखीं का लेन-देन हाता था। वे दूर के नाते बाबू रामरज्ञा के साढ़ू होते थे। जब कभी उन्हें रुप्यां की श्रावश्यकता होती, तो रामरद्धा सेठ गिरघारीलाल के यहाँ से वेखटके मँगा लेते। जब भी कोई जरूरत होती रुक्ता जाता, श्रीर रुपया फीरन श्रा जाता। धीरे-घीरे कोई बीस इजार का मामला हो गया। जब दो-तीन साल हो गये, श्रीर राये नहीं मिले, तब सेठ गिरघारीलाल रामरत्ता के यहाँ रुपया गाँगने गये। राम-रचा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के निए तैयार थे। बोले —'इस समय चुमा काजिये। फिर देख लूँगा, जल्दी क्या है।' गिरधारी जाल को रामरचा की रुलाई पर कोध श्रा गया। अन्त में सेठजी ने रामरचा के-विरुद्ध नालिश कर दी, श्रीर बीस इजार मूल श्रीर पाँच इजार न्याज की डिग्री हो गई। मकान नीलांम पर चढ़ा। मोटर विक गई। खारी सम्पत्ति उठ जाने पर भी कुल मिलाकर सोलइ हजार से अधिक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हा गई, तब भी दस हजार के ऋगो रह गये।

इसके कुछ दिनों बाद सेठ गिरघारीलाल दिल्लो म्युनिसिपल्टी के चुनाव के लिए खड़े हुये। रामरत्ता ने विरोधो पद्म का साथ दिया, और उन्हीं के कारण सेठजों की हार हुई, किन्तु सेठजों के हाथ में दूसरी चामी थी, उन्होंने फोरन महाजन के नाते रामरत्ता को दीवानी कैदी के कार में गिरफ़्तार करा लिया। रामरत्ता की पत्नी इस पर आगवबूला हो गई, और उसने सेठजी को एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा— 'अफ़सोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर

देती। तुम घन के मट में भूने हुये हो...। इसादि सेठजी पर यह फटकार पड़ी तो श्रीर भी कुद्द हुये।

एक दिन रामग्ला की माँ श्राकर सेठजी से मिली, श्रीर पुत्र के प्रति दया की भिल्ला की । सेठजी ने रामरला की स्त्री के द्वारा लिखित उस पत्र को भी रामरला की माँ को दिखलाथा। उन्होंने उस पत्र को लेकर पढ़ा, तो उनकी श्रांखों में श्रांस् मर श्राये। वे बोली—केंग्र उस स्त्री ने मुक्ते बहुत दुख दिया है "" इत्यादि। रामरला की माँ ने सेठजी को बगाल बंकवाजी श्रपनी पासबुक भी दे दी जिसमें उनके नाम से दस हजार रुपया जमा था। माँ के इस श्रयाह प्रेम ने सेठजी को विह्वल कर दिया, पानी उबल पड़ा श्रीर पत्थर उसके नीचे दक गया। श्रन्त में जाकर रामरला गिरिधारीलाल की एक खास दूकान के मैनेजर हो गये, केवल मैनेजर हो नहीं बिल्क मैनेजिंग प्रोपाइटर हो गये। दोनों में बहुत दोश्ती हो गई। श्रन्त में यह भी दिखाया गया कि यह सब हो गया, किन्तु वह बात जो श्रव होनी थी, वह न हुई। रामरला की माँ श्रवकी श्रयोध्या रहती है, श्रीर श्रपनी पुत्र-वधू की स्रत नहीं देखना चाहती।

× × ×

यह कहानी भी हृद्य परिवर्तनमूलक है, इसमें भी प्रेमचन्दजी हृदय परिवर्तन के लिए रमुचित कारण चित्रित करने में असमर्थ रहे। कहानी का जो ढाँचा है उसमें रामरचा की स्त्री को क्यों घसीटा गया, यह पता नहीं चलता। शायद माँ के मुकाबिले में स्त्री की निक्रब्दता दिखाना ही अभीष्ट हो, किन्तु वह उद्देश्य भी पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं जान पड़ता, क्योंकि स्त्रों ने अपने पति के प्रति प्रेमवश ही सेठजी को कटुत्रचन लिखे थे, अवश्य माँ ने जो कुछ किया, वह भी एक आदर्श ही है, किन्तु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि स्त्रों की निक्रब्दता हस विशेष चेत्र में सिद्ध हुई या नहीं? इसका सब्द उत्तर

प्रेमचन्द भी कहानियाँ ]

यह है, नहीं हुई। अन्त में यह जा कहा गया है कि सम्बंधि की माँ अब भी अयोध्या में रहती है, और अपनो पुत्रबध की स्रात नहीं देखना चाहती, यह एक बयान मात्र है, जिसे गठक पढ़ लेगा, किन्तु ऐसा होने के लिए कोई उचित कारण उसे दिवाई नहीं पड़ेगा। इस कहानी को औसत दर्जे की कहानियों में रखा जा सकता है।

#### १७ पछतावा

हृदयपरिवर्तन मूलक पण्डित दुर्गानाथ बहुत ही ईमानदार नवयुवक हैं। वे कालेज से निकल कर एक सम्मित्याली जमींदार कुँ प्रर विशालिह के यहाँ नौकर हो गये। वे बन तो गये जमींदार के कारिन्दा, किन्तु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि किसी प्रकार से कोई ज्यादनी न करेंगे, श्रीर न किसानों से कोई वेगार श्रादि लेंगे। इस पर वे श्राटल रहे। उनके नीचेत्राले उनसे बहुत विगहते रहे, किन्तु वे श्राप्त प्रयाप पर श्राटल रहे। बिस इलाके में वे नियुक्त थे, उसके श्रासमी कुँ श्रार विशालिह के यहाँ बीज श्रादि के सम्बन्ध में कर्जदार थे। उन्होंने एक दिन इन श्रासमी को बुलाकर करये माँगे, इसमें गर्मांगर्मी हो गई। श्रासमी भी विगह खड़े हुए तो एक श्रासमी पिटा। इस पर कुछ श्रासमियों को गुस्सा श्रा गया, श्रीर उन्होंने पोटने वाले को पीट दिया।

श्रव पण्डित दुर्गानाथ खुलाये गये। कुँश्रर सहत उन पर वहुत त्रिगड़े कि तुमने जो तरीके चलाये हैं उसीके कारण सब बखेड़े लड़े हो गये, श्रीर श्रव तुम्हें चाहिये कि इसका प्रतिकार करो। कुँश्रर सहत्र ने इसके प्रतिकार के लिए यह तजवीज बताई कि यद्यपि उस हलाके में इस साल का लगान वस्ल हो गया है, फिर भो इनगर वकाया लगान की नालिश कर दो जाय। वात यह है कि श्रंभी लगान वस्लों की रसीदें दी नहीं गई थीं। दुर्गानाथ ने इसका विरोध किया, किन्तु फिर भी कुँ श्रर साहब ने नालिश कर दी। श्रदालत में दुर्गा-नाथ की गवाही हुई तो उसने जो बात सत्य थी उसे साफ-साफ कइ दिया। नतीजा यह हुन्त्रा कि नालिश डिसमिस कर दी गई, इसके बाद दुर्गानाथ वहीं से इस्तीफा देकर कारिन्दागिरि से श्रलग हो गये।

इसके बाद यह दिखलाया गया है कि उस इलाके के किसानों ने स्वयं त्राकर कुँ श्रर साहब को श्रपने-क्रपने कर्जे की रकम वापस कर दी। इसमें किसी मांमाट की जरूरत न पक्षी। कुँ श्रर साहब सन्न हो गये, इन्हीं रुपयों के लिए कई बार खेत कटवाने पड़े थे। कितनी बार घरों में श्राग लगवाई । श्रनेक बार मारपीट की । कैसे-कैसे दगढ़ दिये। श्रीर श्राज यह सब श्रापसे श्राप सारा हिसाब-किताब साफ कर गये। इसमें कोई जादू है। बस क्या था। कुँ प्रर साहब के हृद्यगरिवर्तन का सूत्रपात हुआ। उस इलाके के श्रसामियों ने श्रपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया, किन्तु अन्य इलाक वाले असामी उसी पुराने ही ढङ्ग से चलते थे। कुँ अर साहत का कोई लडका नहीं था। बुढ़ापे में एक लड़का पैदा हुन्ना। श्रव उनका शरीर भी ढोला हो चला था। फिक्र यह लगी रहती कि कौन इस लड़के को मेरे बाद ढङ्ग से पालेगा-पोसेगा । ऐसे समय उनको दुर्गानाथ याद श्राते, क्योंकि श्रीर कारिन्दे तो महास्वार्थी थे, नावालिंग को मौका पाते ही लूट त्तेते । मृत्यु-शय्या पर उन्होंने श्रपनी स्त्री से कहा — मैं तुम्हें श्रोर बच्चे को पंडित दुर्गानाथ पर छोड़ जाता हूँ। वे जल्द श्रावेंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनके मेट कर दिया, यह मेरी श्रन्तिम वसीयत है। X

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कहानी में इद्यपरिवर्तन दिखलाया गवा है, किन्तु इससे केवल कुँ अर साइव का ही हृद्वपारवर्तन नहीं

दिखलाया गया है. बिलक पंडित दुर्गानाथ जिस इलाके में तैनात थे, उस चाँदपारा की रैय्यतों का भी इद्यपरिवर्तन दिखलाया गया है। चाँदपारा वालों के हृदयगरिवर्तन की ही बात को लिया जाय। उन पर भूठा मुकदमा चलता है, दुर्गानाथ की ईमानदारों के कारण वे इस मुकदमें में जीत जाते हैं, इसकी क्या मानसिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये ? इसकी प्रतिक्रिया तो यही होनी चाहिये कि किसान नमींदार से श्रीर तन जाते, श्रवश्य ऐसा हो सकता है कि मुकदमें में जीत के बावजूद उनको यह ख्याल श्राया हो कि पानो में रहकर मगर से कब तक बैर चलेगा, फिर दुर्गानाथ चले गये, इसिलए डरकर उन्होंने श्रात्मसमर्पण कर दिया। ऐसी हालत में उनके इस परिवर्तन को जो इद्यपरिवर्तन का रूप दिया गया है, वह घटना थ्रों से श्रनपेचिन है। क्या डर से जो परिवर्तन होता है, वह इदयपरिवर्तन कहा जा सकता है ? यह दृष्टच्य है इस चेत्र में श्रीर किसी तरह से परिवर्तन की सुझाइश नहीं है।

प्रेमचन्द्रजी ने इस कहानी में यह दिखलाने की चेण्टा की है कि
यदि बेगार ब्रादि न लिया जाय तो किसानों ब्रीर जमींदारों में
सम्बन्ध श्रव्छा हो सकता है, किन्तु क्या यह बात सही है ! जमींदारों
को कानूजन किसानों से जो कुछ मिलना चाहिये, क्या उसपर जमींदार का कोई इक है ! क्या वह श्रनुपानित श्राय नहीं है ! इम इसके
व्योरे में न जायेंगे, केवल इतना ही बतला देंगे कि वह एक उदार
या लिबरल विचार के पेटी बुर्जु श्रा की राय है । इससे समस्या का
कोई मौलिक या कान्तिकारी समाधान नहीं होता । पंडित दुर्गानाथ
बहुत ईमानदार थे, किन्द्र श्रास्त्रिर वे कानूजी रकमी को वस्तूल तो
करते ही थे, श्रीर वह समसक्तर करते थे कि वे ऐसा कर सदाचरण
कर रहे हैं, किन्द्र यह को सत्य है, यह कोई निरविद्या सत्य नहीं, बिलक
एक वर्ष का सत्य है । कथित ईमानदारी श्रीर सचाई के नोचे यह वर्ग

सत्य रहने पर भी नाखून से खोदने पर ही उसका असली रूप जात हो सकता है।

कुँ श्रर साहब में दुर्गानार्थ की तरफ से जो हृद्यपरिवर्तन होता है, वह श्रपनी स्वाथं दृष्टि से होता है, न कि दुर्गानाथ की गुण-मुखता के कारण। उनमें एकाएक यह जो एक उर्चे और ईमानदार (इम पहले ही देख चुके हैं कि दुर्गानाथ की सचाई श्रीर ईमानदारी में भी किस प्रकार केवल एक वर्ग के अनुकूल सचाई और ईमानदारो छिपी हुई है) व्यक्ति के लिए प्रेम उत्का होता है, उनमें एकाएक यह जो गुण-मुग्वता दिष्टगोचर होती है, यह कोई सत्य या ईमानदारी के प्रति श्रांतरिक भक्ति के कारण नहीं, बल्कि इस कारण उत्पन्न होती है कि वे मृत्यु के श्रामने सामने खड़े होकर यह समकते हैं कि बनिस्वत दूसरे कारिन्दों के दुर्गानाथ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाथों में रियासत की बागडोर जाने पर रियासत सुराद्धत रहेगी, रियासत के श्रन्दर जो सामाजिक-साम्पत्तिक सम्बन्ध हैं वे सुरित्ति रहेगे। इस प्रकार उनकी इस गुगा-मुग्धता के पीछे इम केवल इसी बात को देखते हैं कि वे दुर्गानाथ की सचाई स्त्रीर ईमानदारी को वे अपने वर्ग स्वार्थ के जुये में जोतकर श्रिधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह धारणा है, न कि सचाई श्रीर ईमानदारी के प्रति कोई श्रान्तरिक श्रनुराग । जिस समय दुर्गानाथ ने अदालत में खड़े हो कर किसानों के पक्त में गवाही दो थी, ख्रौर उसके फक्तस्वरूप क्वॅ ख्रर साहब की नालिश '' डिसमिस हो गई थी, उस समय "उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई थी, उन्होंने पंडित दुर्गानाथ को सैकड़!' कुवाक्य कहे थे-'नमकहराम, विश्ववाती, दुष्ट । श्रोह, मैंने उसका 'कितना श्रादर किया किन्तु कुत्ते की पूँछ कहीं सोघी हो सकती है। श्रन्त में विश्वासघात कर ही गया।' उस समय तो मैजिस्ट्रेट का फैनला सुनते ही पंडित दुर्गानाथ को मुख्तार श्राम को कुं जियाँ श्रीर काग़ ज-पत्रं सुपुर्द कर

भागना पड़ा था, नहीं तो जैसा कि प्रेमचन्द्र ने निला है, उनको इस कार्य के फल में कुछ दिन इल्दी और गुड़ पीने की आवश्यकता होती। इसलिए सन्चाई या ईमानदारी से कुँ आर साहब को केवल वहीं तक प्रेम है, जहाँ तक सन्चाई और ईमानदारी उनके वर्ग तथा वैयक्तिक स्वार्थ को सिद्ध करती हैं। इस दृष्टि से देखा जाय तो जिसे प्रेमचन्दजो ने हृद्यपरिवर्तन के स्वह्य में रखने की कोशिश की है, वह हृद्यपरिवर्तन नही है, बल्कि भिन्न परिस्थित में एक भिन्न adjustment मान्न है।

## १८ शान्ति

शान्ति कहानी एक आत्मकथा के रूप में है। एक स्त्रो की श्रात्मकथा है। उसीके श्रपने वर्णन के श्रनुसार जिस समय वह ससुराल ग्राई, वह बिल्कुल फूइड थी। न पहननें-ग्रोहने का सलीका था, न बातचीत करने का ढग, किन्तु उसके पति को यह फूहइपन पसन्द न श्राता था, वे वकील थे। धीरे-भीरे पति के असर म वह पहने लगी, श्रौर अप्रेजी भी कुछ पढ़ गई। नास की यह बात न भाई। एक दिन सास उसे डाट रही थी-'यह श्राजकत्त तुम्हें क्या हो गया है, किस घमड में हो ? क्या यह सोचतो हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूँ ! इस घमंड में न भूलना । तुम्हारा पति. लाख कमाये, लेकिन घर में राज्य मेरा ही रहेगा। श्राज वह चार पैमे कमाने लगा है ता तुम्हें मालकिन बनने की इवस हो रही है, लेकिन उसे पालने-पोसने तुम नहीं आई थीं। मैंने हो उसे पढा-लिखाकर इस योग्य बनाया है। वाह ! कल की छोकरी अभी से यह गुमान !' स्त्री ने जो यह डाट सुनी तो वह रोने लगी। श्राड़ में खडे-खड़े उसके पति इन सारी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उस समय तो कुछ न कहा, किन्तु बहुत नाराज हुये। यह स्त्रो ता

इस बात पर तैयार थी कि पढ़ना-लिखना उसी दिन से छोड़ दे, किन्तु पति ने ऐसा नहीं करने दिया, इसके विपरीत वह वकालत नहीं चलती, इस बात का बहाना कर दूसरे शहर में जा बसे। वहाँ पत्नी को भी लेते गये। धीरे-धीरे स्त्री बहुत पढ़ गुई। श्रव वह पदी के बाहर स्वतंत्रता से घूमने लगी। यहाँ तक कि श्रन्य स्त्रियों तथा पुरुषों से टेनिस वगैरह खेलने लगी, श्रीर क्लाब वगैरह में जाने लगी।

इस बीच में पति बीमार हुए, किन्तु इस कहानी में यह दिखाया गया है कि पत्नी श्रव वह नहीं थी, बीमार पति को छोड़कर ही टेनिस वगैग्ह खेलने चल देती। बीमारी घटी नहीं, एक महीना हो गया। अन्त में एक दिन पति ने स्त्री से यह प्रस्ताव किया कि उन्हें अपनी श्रम्मा के पास भेज दिया जाय । साफ-साफ बातें होने लगीं। बीमार पति कहने लगे—'जब मैं तुमसे श्रधिक शिचा प्राप्त श्रधिक विद्वान्, श्रिधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा, जो पहले था-तुमने चाहे इसका श्रनुभव न किया हो, परन्तु मैं स्वयं कर रहा हूं... तो मैं कैसे अनुमान करूँ कि उन्हीं भावों ने तुम्हें स्वितित न किया होगा ? नहीं बल्क प्रत्यत् चिह्न देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय यर उन भावों का श्रीर भी श्रिधिक प्रभाव पहा है। तुमने ऊपरी बनाव-चुनाव श्रीर विलास के भवर में डाल दिया है। श्रव मुक्ते पूर्ण विश्वास हो गया कि सभ्यता, स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृद्य पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या श्रव से तीन वर्ष पूर्व तुम्हें यह साइस हो सकता था कि मुक्ते इस दशा में छोड़ कर किसी पड़ोसिन के यहाँ गाने-बजाने चली जाती ? मैं बिछीने पर पड़ा रहता, श्रीर तुम किसी के घर जाकर किलोलें करती...। मैं सब कुछ देखता श्रीर सहता हूं।...मैंने श्रवने को इस इन्द्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का नाम मान है, इन्द्रिय-लिंप्सा का रूभ्यता श्रौर भ्रष्टता का विचार स्वातंत्र्य।

श्रान्तिम हर्य में इस यह देखते हैं कि 'बाबूजी ने बहुत सी पुरानी जोश्यों को श्रान्तदेश के श्रापंत कर दी। उनमें खास कर वाहल्ड की कई पुस्तकें थीं। वे श्रव श्रांग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें कारलाहल, रिक्ष्तिन श्रीर एमर्चन के सिवाय श्रीर कोई पुस्तक पढ़ते में नहीं देखती। मुक्ते तो श्राप्ती रामायण श्रीर महाभारत में किर वही श्रानन्द मिलने लगा है। चर्ला श्रव पहले से श्रिधक चलाती हूँ, क्यों कि इस बीच में चर्ले ने खूब प्रचार पा लिया है।

′ × × ×

इस कहानी का रख बिलकुल प्रतिकियावादी है, इसके श्रतिरित्त. कहानी के रूप में भी यह बहुत ही निम्नकोटि की है। इस शताब्दी के प्रथम चरण में प्रकाशित बंगला तथा श्रन्य भाषाश्रों की मासिक प्रति-काश्रो में इस श्राशय तथा इससे मिलता-जुलता कथानक युक्त कहानियाँ सैकड़ो मिलेगी। इन सबका उद्देश्य स्त्री-शिखा को बुरा बताना है। ऐसी कहानियाँ का द्राशय यह है कि स्त्रियाँ शिक्तिता हो जाने पर हृदय-हीन श्रौर व्यभिचारिगी हो जाती हैं। श्रवश्य शिक्ता प्राप्त करने पर हित्रयाँ पहले की अर्थ में सती अर्थात् विलकुल पुरुष की गुलाम नहीं रह सकतीं, इस अर्थ में जो इसकी बुराई करे वह कर सकता है, किन्तु शिचा से स्त्रियाँ हृदयहीन हो जाती हैं, यह विलकुल शालत है। पहले के ज़माने में सती का श्रादर्श तो यह या कि वह पंगु पति को श्राने कन्चे पर बैठा कर वेश्याग्रह में पहुंचा दे, श्रवश्य ही यह वृणित श्रीर विपरीत चादर्श स्त्रियों के लिए शिच्चित हो जाने पर माननीय नहीं रह सकता। इस कहानी में यह जो दिखाया गया है कि शिक्षा प्राप्ते करने के कारण स्त्री पति को श्रीमार छोड़ कर टेनिस खेलने जाती है, यह प्रेमचन्द की शिव्वित स्त्रियों के सम्बन्ध में श्रशता ही के कारण लिखा जा सकता था। संकड़ों ऐसी ऐतिहासिक स्त्रियों का विवरण दिया जा सकता है जो शिद्धिता होने परं भी जिस माने में प्रेमचन्दजी

पत्नीत्व समसते हैं, उस माने में भी छादर्श पत्नी हैं। इस इसके व्योरे में नहीं जा सकते, किन्तु इस समय के विश्व-प्रविद्ध व्यक्तियों में श्राइन-स्टाइन की पतनी किस प्रकार ग्रापने पति की देख रेख रखती है, यह सुपरिचित है। फिर इस प्रकार से गुप्त रूप से शिक्षा के विरुद्ध वार करते समय ऐसे लोगों को यह स्मरण रखना चाहिये कि वास्तविक रूप से इम जीवन में यह देखते हैं कि स्त्री घर में बीमार पड़ी है श्रीर पुरुष मजे में सिनेमा भी देख रहा है और टेनिस मी खेल रहा है। फिर यदि शिव्तित होने पर एकाध स्त्री इसी आचरण का अनुसरण करे तो उसमें श्राश्चर्यं की बात बया है ? यदि स्त्री श्रपने सर्वत बीमार पति को घर में छोड़कर टेनिस खेलने जाती है, तो उसमें शिचा का दोष है, या इस बात का देष है कि स्त्री श्रीर पुरुष का श्रापस में श्रेम नहीं है। इसलिए यदि इम इसको रोग सममते हैं तो यह देखना पड़ेगा कि वयो पति-पत्नी में इतना प्रेम नहीं है कि एक की वीमारी दूसरे को टेनिस खेलने जाने से शेक नहीं सकती। इस प्रकार इस बहुत गहरे प्रश्नों में पड़ जाते हैं। हाँ, यदि यह कहा जाय कि शिचा प्राप्त करने से प्रेम करने का माद्दा या सेवा करने की प्रवृत्ति घट जाती है, या रह नहीं जाती तो यह दूसरी बात है, किन्तु उस हालत में यह नम्रता पूर्वक बता देना पड़ेगा कि इस प्रकार विचार करना वस्तु-रिथति के सम्पूर्ण विरुद्ध है। इस कहानी के अनत में यह जो दिखलाया गया है कि स्त्री को फिर से रामायण श्रीर महामारत में स्वाद श्राने लगा, इससे हमें कुछ खुश। नहा होती बल्कि उस स्त्री पर-- श्रौर च्यू कि वह स्त्री इस च्रेत्र में सब स्त्रियों की प्रतिनिधि के रूप में पेश की गई है, इसलिए सन स्त्रियों पर तरस श्राता है। यह दृष्टन्य है कि इस कहानी की नायिका जो टेनिस खेलने वाली से रामायण थ्रीर महा-भारत में श्रानन्द लेनेवाली बन जाती है, इसमें इम कोई conversion नहीं देखते बल्कि coercion ही देखते हैं। बात यह है स्त्री इस

समाज में श्रार्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर है, उसीका बेजा फायदा उठाकर उसे convert या श्रपने मत में पुरुष लाने में समर्थ हुर्ग्रा है।

यह कहानी तबके की मनीवृत्ति का परिचायक है, यह तबका श्रमी तक नहीं मरा है, इस्र लिए इस कहानी को बिल्कुल बस्तुंबाद से श्रलग नहीं कह सकते, किन्तु हमें इस पर जो कुछ श्रापत्ति है, वह यह नहीं है कि यह कहानी बिल्कुल हवा में उह रही है, जीवन के किसी तथ्य पर इसका श्राघार नहीं है, बिल्क हमारी श्रापत्ति यह है कि एक तबके को मनोवृत्ति की परिचायक होते हुए भी इस कहानी में हम प्रेमचन्द्रजो को इसके पैरोकार के रूप में देखते हैं, यह खेदजनक है। प्रेमचन्द्रजो को यदि वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन कराना ही था, तो उन्हें चाहिये था कि इसे इस रूप में कहते कि वे स्वयं प्रतिक्रियाव। दियों की डफली बजाते हुए हिंगोचर नहीं होते।

### १९. निमंत्रण

'निमत्रण' कहानी प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में है, यह हमारी सुचिनित सम्मति है। इसमें भी हमें नायक के रूप में पंडित मोटेराम शास्त्री से सावका पड़ता है। श्रीमती शिवरानीजो ने प्रेमचन्द के सम्बन्ध में संस्मरण लिखते हुए यह लिखा है कि पंडित मोटेराम शास्त्री के सम्बन्ध में कहानी लिखने के कारण उन पर मानहानि का मामला चला था। पता नहीं यह किस मोटेराम शास्त्री के सम्बन्ध में लिखा गया है। 'सत्याग्रह' कहानी के मोटेराम शास्त्री अथवा इस कहानी के नोटेराम शास्त्री। श्रीमती शिवरानी देवी ने इन शब्दों में इस मुकदमे का वर्णन किया है—

'सन् १६२६ की घटना है। श्राप (प्रेमचन्द) माधुरी का सम्पादन करते थे। श्राप थे श्रीर पंडत, कुष्णुबिहारी मित्र थे। श्रापने मोटेराम शास्त्री नाम की एक कहानी लिखी। उस कहानी पर एक शास्त्री महाशय ने दोनों पर केस दायर किया। देनों ने पाँच सी पाँच सी की जमानत दाखिल की। श्राप लोगों के साथ माधुरी के मालिक विष्णुनारायण्जी भी थे। उस कहानी पर विष्णुनारायण्जी भी खुश थे। तारीख के दिन दो वैरिस्टर देहरावून से श्राते थे, जो नी-नी सी रोजाना लेते थे। मेरे भाई श्रीर बहनोई भी जाते थे। कानपूर के मारे वकील श्रीर वैरिस्टर सब श्रा गये थे। कचहरी खचाखच भरी रहती। खैर, बहस बगैरई के बाद मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया। श्राप दोनों बरी हो गये। मजिस्ट्रेट साइव मोटेराम शास्त्री से वोले—श्रापको श्रीर कुछ कहना है? श्रव तो सबसे वेदतर यही है कि श्राप चुपके से खिड़की के बाहर निकल जाइये! जैसे ही मजिस्ट्रेट साइव ने यह कहा दोनों श्रादमी मुस्करा दिये। इसके बाद माधुरी का वह श्रंक सबका सब जिक गया।

इससे ज्ञात होता है कि श्राक्सर प्रमचन्दनी श्रापनी कहानियों के श्राधार के रूप में सत्य घटना लेते थे, जिसके कारण वे मानमिक रूप से श्रादर्शवाद की श्रोर कुके होने पर भी बरबस वस्तुवादी सतह के श्रास्पास रहते थे।

यह कहानी हास्यर सम्बन्धी एक सफल कहानी है, इसकी भाषा भी बहुत ही मजी हुई और सरस है। यो तो ऊगरी दृष्टि से देखने पर भी 'सत्याग्रह' कहानी के मोटेराम को तरह इसके नायकों के जिये से पेट्रान का मजाक उड़ाया गया है, किन्तु व्यंग इससे कहीं गहरा है। यह समस्त सनातनी पंडित समाज पर एक बहुत मार्के की व्यंग-रचना है, विशेषकर यह ब्राह्मणों की उस श्रेणी का मजाक उड़ाता है जो इघर-उधर न्यौता खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। पंडित मोटेराम शास्त्री को एक रानी साहब के यहाँ से निमंत्रण मिलता है, उनसे रानी साहबा यह भी कहती हैं कि चार-छः सदब्राह्मणों को अपरे भी लेते आइयेगा। पंडित मोटेराम घर आते हैं, तो सोचते हैं कि अपने ही लड़कों को क्यों न ले चलूँ और बता दूँ कि ये परिचित ब्राह्मण' हैं ने

इसलिए वे व्हलें ही दृश्य में श्रपने लड़कों की तालीम देते हुए दृष्टि-गोचर होते हैं। किस बात की तालोम ? इस बात की कि वे पूछने पर बाप का ऋलग-श्रलग नाम बतावें। यह दृश्य खुद ही हास्यरस का एक बहुत ही सुन्दर दृश्य है, इयों कि बड़े लड़ के तो बार के फर्जी नाम को जल्दी याद कर लेते हैं, किन्तु छोटे लड़के उसे भूल जाते हैं, या श्रपने बाप के बजाय दूनरे के बाप का नाम बता देते हैं। मं टेराम केवल अपने लडकों को ही तालीम देकर निवृत नहीं होते, कलिब वे श्रपनी स्त्री को भी मर्दाना भेष पहनाकर ब्रह्मभोज में लिवा जाते हैं। जिस समय मोटेराम अपने लड़कों को फर्जी बापों के फर्जी नामों के सम्बन्ध में तालीम दे रहे थे, उब समय चिन्तामणि नामक एक दूबरे पंडित वहाँ एकाएक ग्रा जाते हैं, ग्रीर ग्रचानक एक -वाक्यांश की सुनकर उनके मन में सन्देह हो जाता है कि हो न हो आज कहीं निमंत्रण है, किन्तु ,यह मुम्मसे छिता रहा है। चिन्तामणि लड़को से ग्रलग श्रसली बात का पता लगाने की चेष्टा करता है, किन्तु मोटेराम ताड् जाता है, श्रीर वह इस काम में बाघा पहुँचाता है। होते-हाते चिन्तामिण और मोटेराम में मारपीट की नौनत श्राती है। चिन्तामिण के घर में इसकी खबर पहुँचती है। चिन्तामिण जी तीन महिलाश्रों के स्वामी थे। उन्होंने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। इस स्थान पर प्रेमचन्दनी वर्णन में कमाल कर देते हैं। यहाँ पर वे संस्कृत मूलक साथ ही मुहाविरेदार हिन्दी की सम्भावनाश्रों को परिपूर्णता तक पहुँचा देते थे। वे लिखते हैं, "बड़ी स्त्री को अमिरती, ममली को गुलाव नामुन, श्रीर छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मुहल्लेवालों के लिए तीनों महिलायें त्रयताप से कम न थीं। घर में नित्य श्राँसुत्रों की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडितजी ने भी कभी नहीं वहाई, 'त्राधिक से श्रिधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी, पर मजाल न थी कि बाहर का आदमी किसी की कुछ कह जाय। संकर के समय तीनो एक हो जाती थीं। यह

'यंडितजी के नीति चातुर्यं का गुफल था, ज्यों ही खत्रर मिली कि पंडित चिन्तामिया पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदाषों की भाँति कुपित हो कर घर से निकलीं, और उनमें जो अन्य दोनों जैसे मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि के समीप जा पहुँची। पंडित मोटेरामजी ने उसे आते देखा, तो समक गये कि अन कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर वगदूट भागे। पीछे फिरकर भी न देखा। चिन्तामियाजी ने बहुत ललकारा, पर मोटेराम को कदम न ककी।"

इसके बाद मोटेराम यथासमय दावत खाने पहुँचे, किन्तु नहीं वे दावत खाने तभी पहुँचे जब फिर से रानी के यहाँ से एक श्राहमी उन्हें बुलाने श्राया। निमन्त्रण था, इसिलए दौड़े हुए चले गये, यह बात नहीं। मोटेराम की ही जबानी , सुनिये— 'तुम नहीं समस सकती कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से श्रपमान होता है। यजमान समसता है लोभी है, भुख्बड है, इसिलए चतुर लोग विलम्ब किया करते हैं, जिसमें यजमान समसे कि पंडितजी को इसकी सुध ही नहीं है, भूल गये होंगे, बुलाने को श्रादमा मेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मरभूलों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है! मैं बुनाने की प्रतीचा कर रहा हूँ।' इस प्रकार यजमानी का भी एक प्रवाद विश्व प्रकार को कैसे धोला दिया जाय, श्रीर यही पुरोहित वर्ग हमारे समाज के स्तम्म हैं।

जन मोटेराम, अपनी स्त्रं। तथा बेटों के साथ रानी के यहाँ पहुँचे तो उन्हें यह इच्छा हुई कोई ऐसा भी होता जिसके साथ हो इकर खाना खाया जाता। इसमें भी हम इस न्यौताखोर ब्राह्मण समाज के पतन का पता पाते हैं कि एक तो परलोक का ही आ खड़ा कर यजमान के यहाँ माल मारना, तिसपर इतना खाने की कोशिश करना कि उनका दिवाला पीट जाय। अन्त में मोटेराम को इजाजत मिल गई,

श्रीर वे चिन्तामिण को ले शाने दौडे। जैब चिन्तामिण श्रीर मोटेराम दोनों श्राने लगे तो रास्ते में चिन्तामिण ने यह सोचा कि क्यों न हम 'पहले रानी साहवा के पास पहुँचकर श्रपना रंग जमावें। इस प्रकार इस पंडित समाज के श्रापस में कुत्ते की तरह लड़ने श्रीर ईर्घ्या करने की बात भी इस कहानी में श्रा गई। चिन्तामिण हल्के थे इसलिए पहले रानी साहबा के यहाँ पहुँच गये, पहुँचते ही उन्होंने रानी साहबा से बतलाया कि मोटेराम तो मेरा शिष्य है। श्रन्त में मोटेराम का पर्दापाश हो गया, श्रीर चिन्तामिण ने रानी को चुपके से बता दिया कि ये जो लड़के हैं, ये कीन हैं। रानी साहबा ने जानबूक्त कर टामी कुत्ते की बुंला निया, नतीजा यह हुआ कि श्रन्त में मोटेराम को सपरिवार विना लाये वहाँ से चले जाना पड़ा।

यों तो इम इस कहानी का सारसकलन करते समय ही उस पर अपनी राय दे चुके हैं, हतना श्रीर बता दें कि इस प्रकार हास्यरस के जिरये से उन्होंने पण्डित समाज का जो चित्र हमारे सामने रखा है, उससे यह जात होता है कि हमारे समाज का वह कितना सहा-गला श्रंश है, उसमें कितने ढोंग है श्रीर बेहमानी है। यह खूब समक में श्रा जाता है कि क्यों इस परोपजीवी वर्ग को नष्ट करना चाहिये, श्रीर क्यों वह नष्ट होगा। सचमुच यह वर्ग हमारी हर तरह को प्रगति में वाधास्वका है। इस वर्ग की एक उपयोगिता यह हो सकती थी कि यह समाज के श्रन्न-जल से पुष्ट होकर कम से कम संस्कृत में जो विद्या है, उसीकी रच्चा करते, उसे समक्तते श्रीर उसकी छानवीन करते; किन्तु इनसे यह भी नहीं हुश्रा है। श्राज भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य दर्शन श्रादि को समक्ते तथा समक्ताने में इन पण्डितो का स्थान नगएय है, यह काम भी भएडारकर, राधाकृष्ण्व, भगवानदास, श्ररविन्द ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं, इन पण्डितों की पढ़ाई में इतनी भार्रा श्रुटि है कि उनको काल की तो कोई तमीज ही नहीं है, यदि ये कुछ पढ़ें गें भी तो

-यह नहीं बता सकते कि कौन-सा तेखक किस समय का है, या कौन-सा साहित्य किस साहित्य के पहले हैं। उनके निकट तो सारा संस्कृत साहित्य मानो एक ही दिन में रचित हुआ। हम इस विषय पर अधिक न कहेगे, इतना और कहेंगे कि इस पंडित समाज के होने से समाज को हान ही हानि है।

#### २०. मंच

पंडित लीलाधर चौवे हिन्दू सभा के प्रमुख नेता थे, शुद्धि के तो मानो वे प्राण् ही थे। वे गर्मी के दिनो में किसी पहाड़ी हलाके की श्रोर जाने की तैयारो ही कर रहे थे कि इतने में खबर ब्राई कि मद्रास में हिन्दुश्रों को बड़े पैमाने पर मुसलमान बनाया जा रहा है। बस स्या था, उन पर जोर पड़ा श्रोर वे पहाड़ी हलाके के नजाय मद्रास के उस इलाके के लिए रवाना हो गये। यहाँ पर पण्डितजी की वक्तृता हो रही थी कि सहसा एक बुढ़े श्रद्धृत ने श्राकर उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया। पण्डितजी यह कह रहे थे कि तुम उन्हीं श्रुषियों की सन्तान हो जो श्राकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिमके न्याय बुद्धि, विचार शक्ति के सामने श्राज सारा संसार सिर भुका रहा है। उस बुढ़े ने पूछा—श्राप जब इन्हीं महात्माश्रों की सन्तान हैं, तो ऊँचनीच में क्यों इतना भेद मानते हैं ?

लीलाधर—इसिलए कि हम पतित हो गये हैं — श्रज्ञान में पड़कर उन महात्माश्रों को भूल गये हैं।

बूढ़ा—श्रंब तो श्रापकी निद्रा दूरी है। इमारे साथ, भोजन करोगे !

लीलाघर—मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है।
बृद्धा—मेरे लड़के से अपनी कन्या का निवाह कीजियेगा ?
लीलाघर—जब तक तुम्हारे जन्म-संस्कार न बदल जायँ, जब तक

तुम्हारे श्राहार-व्यवहार में परिवर्तन न हो जाय, हम तुमसे विवाह का सम्बन्ध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ो, मदिरा पीना छोड़ो, शिचा अहुण करो, तभी तुम अञ्छे वर्षा के हिन्दुओं में मिल सकते हो।

बूढ़ा – हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं, जो रात-दिन नशे में डूवे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते, श्रौर कितने ही ऐसे हैं जो एक श्रद्धर भी नहीं पढ़े हैं, पर श्रापको उनके साथ भोजन करते देखता हूँ। उनसे विवाह सम्बन्ध करने में श्रापको कदा-चित् इन्कार न होगा...। हिन्दू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा। इम कितने ही विद्वान, कितने ही श्राचारवान हो जाय श्राप हमें यों ही नीच्च समक्तते रहेंगे।...हम श्रव उस देवता की शर्या जा रहे हैं जिसके मानने वाले, इमसे गले मिलने को श्राज ही तैयार हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम संस्कार बदलकर श्राश्रो। इम श्रव्छे हैं या बुरे वे इसी दशा में हमें श्रपने पास बुला रहे हैं।

लीलाघर—एक ऋषि सन्तान के मुँह से ऐसी बात सुनकर हमें आश्चर्य हो रहा है। वर्णभेद तो ऋषियों ही का किया हुआ है। उसे जुम कैसे मिटा सकते हो !

बूढ़।—ऋषियों को मत बदनाम की निये। यह सब पाखड श्राप लोगों का रचा हुआ है। श्राप कहते हैं—तुम मदिरा पीते हो, लेकिन श्राप मदिरा पीने वालों की जूतियाँ चाटते हैं। श्राप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन श्राप गोमांस खाने वालों के सामने नाक रगड़ते हैं। इसलिए न कि वे श्रापसे बलवान हैं। हम भी श्राज राजा हो जायँ तो श्राप हमारे सामने हाथ बाँचे खड़े होंगे। श्रापके धर्म में यही ऊँचा है जा बलवान है, वही नीच है जो निर्वल है। यही श्रापका धर्म है।

वह कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया। बूढ़े के ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है, श्रीर प्रेमचन्दजी ने इनका कोई उत्तर

पंडित लीलाधर से दिलाया भी नहीं है, स्पष्ट है कि वे यह सममते हैं कि इन प्रश्नों का उचित उत्तर हिन्दू समान के पास नहीं है, फिर भी वे कहानी के वाकी हिस्से में श्रन्त तक जाकर पडित लीलावर की जीत करा देते हैं। तत्र लीग वाले पंडितजी को कल्ल कराने के लिए दो व्यक्ति भेज देते हैं, वे उन्हें मरा समक कर छोड़कर चले नाते हैं, बूढ़ा पिखतनी को उठाकर ले जाता है। धीरे-धीरे बृढ़े में श्रीर परिडतजी में दोस्ती बढ़ती है, श्रीर श्रन्त में दोनों ', में इतनी दोस्ती होती है कि मुल्लाश्रो का रर्क्न फीका हो जाता है। बिल्कुल साफ है कि प्रेमचन्दजी ने इस कहानी में जिन समस्यात्रों को उठाया है, तथा जिन प्रश्नों को सामने रखा है, उनको वे सुलकाते नहीं हैं। न सुलमावें किन्तु जिस देजा पत्त्पात से वे इस कहानी का श्रन्त कर देते हैं, वह उनकी हिन्दू मनोवृत्ति का परिचायक है। यहाँ पर वे कलाकार के आसन से उतरकर एक साम्प्रदायिक प्रवारक के रूप में हो जाते हैं। पैंडित लीलाधर की सेवास्रो का क्या असर हुआ, इसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—'यहाँ एक ऐसे देवता का श्रवतार हुश्रा था जो मुदों को जिला देता था, जो श्रपने मक्ती के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। इसके बाद प्रेमचन्दनी भद्दे वेतुकेपन से यह कहते हैं—'मुलाश्रों के यहाँ यह सिद्धि कहाँ, यह विभूति कहाँ, यह चमत्कार कहाँ ! इस उत्रलंत उपकार के सामने जन्नत श्रीर श्रखूवत की कोरी दलीलें कव ठहर सकती थीं।..... ग्रपना वर अधिरा पाकर हो ये इस्लामी दीनक की ब्रोर कुके थे। जब ब्रयने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो दूसरे के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी ! सनातन धर्म कि विजय होगी।

सनातन धर्म की विजय तो हुई, किन्तु कला के दामों पर हुई, क्रिक्ट को प्रेमचन्दजी अन्यत्र सभी जगह हिन्दू-मुस्लिम प्रेशन के एक वहुत.

मुलके हुये समाधानकारी के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, वे इस कहानी में एक कट्टर आग्प्रदायिकतावादी के रूप में दृष्टी दिखाई पहते हैं। ऐसा समक्ता बिल्कुल बेजा है कि पिटतजी में ही सेवा भाव था, मुलाश्रों में वह दुर्लभ है। श्रवश्य यहाँ पर यह भी बात साफ कर दी जाय श्रीर वह इसिलए कि कहीं हमारे वक्तव्य का गलत श्रर्थ न लगाया जाय कि हमारा कथन यह नहीं है कि मुस्लिम समाज जहाँ तक शोषण का सम्बन्ध है, हिन्दू समाज से कुछ श्रधिक श्रव्छा है। श्रवश्य दोनों में शोषण के स्वरूप पृथक-पृथक हैं, श्रीर इसमें भी सन्देह नहीं कि हिन्दुश्रों में जो जाति-भेद है उससे बहुकर शोषण का वाहन सारे इतिहास में इष्टिगोचर नहीं होता, किन्द्र यह केवल हिश्री या मात्रा का मेद मात्र है। मुसलमानों में भी धनी श्रीर गरीबों में उतना ही भेद-भाव है, श्रीर पारतीय मुसलमानों में तो किसी न किसी रूप में जाति-भेद भी मौजूह है।

## २१. हिंसा परमोधर्मः

एक श्रोर प्रेमचन्द की कहानियों में मत्र जैसी कहानी है जिसमें प्रेमचन्दजी कट्टर सम्प्रदायिक रूप में श्रावे हैं ता दूसरी श्रोर हिंसा परमोधर्मः नामक कहानी में जिसमें वे सभी धर्मों को व्यग की हिन्ट से देखते हुए हिन्टगोचर होते हैं। एक गाँव का श्रादमी जिसका नाम जामिद था भटकते-भटकते शहर में श्रा गया। वह थककर मन्दिर के चत्रतरे पर जाकर बैठा। मन्दिर बहुत बड़ा था, ऊरर सुनहजा कलस चमक रहा था। संगमरमर का चौक था, मगर श्राँगन में जगह-जगह पर कूड़ा था। जामिद को गन्दगी से चिद्ध थी। इघर-उघर निगाह दौड़ाई कि कहीं माडू मिल जाय तो साफ कर दूँ, पर माडू कहीं नजर नहीं श्राई। विवश होकर उसने श्रपने दामन से चत्रतरे की साफ किया। थोड़ी देर में भक्तगण श्राये, उन्होंने जो एक सुसलमान को

ठाकुरजी का मन्दिर साफ करते देखा तो समका कि शायद यह शुद्ध होना चाहता है। लोगों ने पूछा—तुम तो मुसलमान हो न!

- —ठाकुरनी तो सनके ठाकुरनां हैं, क्या हिन्दू, क्या मुसलमान।
- -- तुम ठाकुरजी को मानते हो ?
- ठाकुरजी को कौन न मानेगा साहन ! जिसने पैदा किया, उसे न मानूँ गा तो किसे मानूँ गा।

भक्तों में सलाह होने लगी।

- -देहाती है।
- -फाँस लेना चाहिये, जाने न पावे।

जामिद फाँस लिया गया। उसका आदर-सत्कार होने लगा। एक इवादार मकान रहने को मिला। दोनों वक्त उचम पदार्थ लाने को मिलने लगे । दो-चार श्रादमी हरदम उसे घेरे रहते । जामिद को भजन खूब याद थे। गला भी अञ्छा था। वह रोज मन्दिर में जाकर कीर्तन करता । भक्ति के साथ स्वर लालित्य भी होतो फिर क्या पूछना । सक्तो विश्वास हो गया कि भंगवान ने यह शिकार चुनकर मेजा है। एक दिन मन्दिर में बहुत-से श्रादमी जमा हुये। श्राँगन में फर्श बिछाया गया। जामिद का सिर मुझा दिया गया। नये कपड़े पहनाये गये। इवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बटवाई गई। इस प्रकार बहुत दिन चला। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था, तो देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाये, जनेक पहने एक बूढ़े दुईल मनुष्य को मार रहा है। बूढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है, किन्तु युवक को उस पर दया नहीं श्राती। जामिद ऐसा दश्य देखकर कृदकर बाहर निकला, श्रौर युवक के सामने श्राकर बोला-इस बूढ़े को क्यो मारते हो, भाई, तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती ?

युवक-में मारते-मारते इसकी इड्डियाँ तोड़ डालूँगा।

۲

जामिद ने बहुत समकाया, किन्तु उत्त युवक ने कहा कि इसकी मुर्गी रोज हमारे घर में घुस आतो है, आज में इसकी इड्डो तोड़कर तब मान्ट्रेंगा। यह कहकर उसने चूढ़े को किर एक चाँटा जड़ दिया। अब जामिद उस पर जिल पड़ा, और दोनों में कुश्ती हो गई। जामिद ने युवक को उठाकर पटक दिया। अब मक्तगण जामिद पर निल पड़े। जामिद बेदम होकर गिर गया। तब लोगों में बातें होने लगी।

-दगा दे गया।

—धत् तेरी जात की। इन म्लेक्झों से भलाई की आशा करना वेकार है। कीवा कीवों के ही साथ मिलेगा।

जामिद रात भर वहीं पड़ा रहा । छरेरे मुछलमानों ने उसकी बड़ी श्रावभगत की । छव उसे वेरघारकर काजी के यहाँ ले गये । काजो ने उसे देखकर कहा —वल्लाह तुम्हे श्रांखें ढूँढ़ रही थीं । तुमने श्रकेले इतने काफिरों के दाँत खट्टे कर दिये : क्यो न हो मोमिन का खून है ।... तुम्हीं जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है । गलती यही हुई कि तुमने एक महीने भर तक शब्र नहीं किया । शादी हो जाने देते तब मजा श्राता ! एक नाजनीन साथ जाते, श्रीर दीजत मुफ्त । वल्लाह ! तुमने उज्लत कर दी ।

श्रव मुसलमानों के यहाँ उसकी श्रावमगत होने लगी। जामिद ने काजी साहब से हदीस श्रीर कुरान पढ़ना शुरू किया। काजी साहब के बगल का कमरा उसे रहने के लिए मिला। वह सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक ताँगे के रकने की श्रावाज सुनाई दी। जामिद ने सोचा कोई होगा। नीचे श्राया तो देखा—एक स्त्री ताँगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है, श्रीर ताँगे वाला उसका सामान उतार रहा है। महिला ने मकान को इघर-उघर देलकर कहा— 'नहीं जो मुक्ते श्रव्छी तरह ख्याल है, उनका मकान यह नहीं है, शायद तुम भूल गये हो।' किसी तरह तांगे वाजे ने काँसा देकर उसे जीना तक पहुँचाया। औरत ने ज्योंही छत पर पैर रखा कि काजी साहब के दर्शन हुये। वह तुरन्त पीछे की तरफ मुझ्ना चाहती थीं कि काजी साहब ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया, और अपने कमरे में घसीट लाये। उसी बीच में जामिद और तांगेवाला भी वहाँ आ गया। महिला ने तांगेवाले की और खून भरी आँखों से देखकर कहा—तू मुक्ते यहाँ क्यों लाया ?

काजी साहव ने तलवार चमकाकर कहा-पहले श्राराम से बैठ जाक्रो ...... इम तुमको श्रपने मजदन में शामिल करना चाहते हैं, वेशावर नहीं करना चाहते। इस्लाम कबूल कर, त्रावरू बढ़ती है, घटती नहीं । दिन्दू कीम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठा लिया है। वह इस मुल्क से इमारा निशान मिटा देना चाहती है। घोखें से लालच से शब से मुसलमानों को वेदीन बनाया जा रहा है तो क्या मुसलमान वैठे मुँ इ तावें गे।.....ंपहले इस तंरह की शरारते मुसलमान शोहदे किया करते थे। मगर शरीफ लोग इन इरकतों को बुरा समकते थे, श्रीर श्रपनी इमकान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम श्रीर तहजीव की तरककी के साथ कुछ दिनों में यह गुग्डापन जरूर गायव हो जाता मगर श्रव तो सारी हिन्दू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर इमारे लिए श्रीर रास्ता ही क्या है.....। इस्लाम श्रीरतो के इक का जितना लिहाज करता है उतना श्रीर कोई मजहन नहीं करता। मेरे यह नौजवान दोश्त (जामिद को दिखा-कर) तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जायगा। वस आराम से जिन्दगी वसर करना।

बात बढ़ते-बढ़ते बढ़ गई, श्रीरत ने दरवाजे क पास जाकर कहा— मैं कहती हूं दरवाजा खोल दो।, जामिद श्रव तक चुपचाप खड़ा था। जयोही स्त्री दरवाजे की तरफ चली, श्रीर काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खोंचा, जामिद ने तुरन्त दरवाजा खोल दिया, श्रीर काजी साहव से बोला—इन्हें छोड़ दीजिये।

काजी-क्या वकता है ?

जामिद—कुछ नहीं। खैरियत इसीमें है कि इन्हें छोड़ दीजिये। श्रन्त में जामिदाने जबरदस्ती उस स्त्री को छुड़ा दिया श्रीर उसकी घर पहुँचा दिया।

स्त्री ने घर पहुँचकर श्रयने पित से सारा हाल सुनाया, श्रीर जामिद की तारीफ की। सारी कहानी सुनकर उस श्रीरत के पित ने उसकी रोककर उसका श्रादर-सरकार करना चाहा, किन्तु जामिह न दका। उसने कहा—जी नहीं, श्रव सुक्ते हजाजत दीजिये।

पंडित —में श्रापकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ ?

जामिद —इसका न्दला यही है कि इस शरारत का नदला किसी गरीन मुसलमान से न लीजियेगा, मेरी त्रापसे यही दरख्वास्त है।

यह कहकर जामिद चल खड़ा हुआ। 'वह जल्द से जल्द शहर से भागकर श्रपने गाँव में पहुँचना चाहता था, जहाँ मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम श्रीर सीहार्द था। धर्म श्रीर धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी।

× × ×

हस कहानी में जो चित्र पेश किये गये हैं, उनसे सब धमों का त्योथापन ही स्वष्ट होता है। यह ज्ञात होता है कि धर्म केवन दलबन्दी का एक स्वरूप है, श्रौर धर्मध्वजीगण चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान वे बिलकुल पेशेदार होते हैं, श्रौर श्रवसर श्रपराधी की श्रेणी में श्रा जाते हैं। श्रवश्य इस कहानी में भी प्रेमचन्दजी धर्म के वर्गचरित्र को स्पष्ट नहीं कर पाये, किन्तु किर भी एक बुर्जु श्रा जहाँ तक सोव सकता है, उसके दायरे में रहते हुये, उन्होंने धर्मों को श्रसारता को प्रतिश्व किया है। 'मंत्र' श्रौर इस कहानी को एक साथ पढ़ने पर यह शत

हो जायगा कि ये दोनों कहानियाँ विभिन्न mood में लिखी गई हैं, श्रीर दोनों के रुख में इहुत श्रन्तर है। 'मन्न' में जहाँ वे कलाकार की वारतिवक्ता बल्क वस्तुवरायगाता से च्युत होकर साम्प्रदायिक हिटकोग प्रहण करते हैं, वहाँ पर इस कहानी में वे एक वस्तुवादी वलाकार की तरह सब धमों की बुराई देखनें में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रवार खं रेमचन्द ही प्रेमचन्द श्रर्थात् 'मंत्र' के प्रेमचन्दजी कही श्रागे बढ़े हुये जात होते हैं।

## २२, लांछन

मुन्शी श्यामिक शोर अकी स्त्री देवी में बहुत प्रेम था, देवी एक श्रमामान्य रूप लाव एयवती स्त्री थी। माड्वाला मुन्नू जो रजा मियाँ नाम्क एक श्राशिक मिजाज न्यक्ति से मिला हुन्ना है, वह रोज गुशल्खाने की सपाई के समय श्राकर देवी सेचिक नी-चुपड़ी बात करता है, श्रीर एक दिन वह कह देता है कि श्याम किशोर बाबू तो श्रवसर दाल मंडी की हवा खाते हैं। इधर मुन्तू इस प्रकार की बात ही कर रहा था कि श्यामिक शोर ने उसकी बात का एक दुकड़ा मुन लिया। श्यामिक शोर को शक हो जाता है कि मुन्तू कुछ न कुछ ऐसी बात देवी से किया करता है जो उसे नहीं करना चाहिये। वह शक करता है, उसके शक की पुष्टि इस बात से होती है कि देवी उससे दाल मन्डी के विषय में पूछती है। किसी तरह यह मामला रफा होता है। मुन्नू श्रवसर जो बात करता है, उसमें वह देवी के सीन्दर्य की घुमाव-फिराव के साथ बहुत प्रशंसा करता है। उदाहर खार्य वह कहता है— हुजुर के चेहरे मोहरे की कोई श्रीरत मैंने तो नहीं देखी।

देवी—चल सूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा !

' मुन्नू—खुशामद नहीं करता सरकार सच्ची चात कहता हूँ। हुज्र एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थीं। रजा मियाँ की निगाह श्राप पर पड़ गई। जुते की बड़ी दूकान है उनकी। अल्लाइ ने जैसा घन दिया है, वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आँखें नीची कर लीं। आज बातो-बातों में हुजूर की शक्ल-सूरत को सराइने लगे। मैंने कहा जैसी सूरत है, वैसा ही सरकार को अल्लाइ ने दिल भी दिया है।

देवी---श्रच्छा वह लम्बा-सा-साँवले रंग का जवान !

देवी इस बात को इससे आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि वह निगोड़े की श्राँखें फूट जाय वगैरः कहकर इस मामले को यहीं तक रखती है। फिर भी मुन्नू को वह रोटियाँ देकर विदा करती है। जाते समय मुन्नू फिर बड़ी तारीफ करता है, श्रीर यह कहता है-...'सच कहता हूँ हुजुर ' को देखकर भूख-प्यास जाती रहती है। रयामिकशोर इस समय आता है श्रीर बात का पिछला हिस्सा सुन लेता है। श्रव तो मियाँ-बीबी में काँय काँय होती है। इसी बीच में एक दिन श्यामिकशोर श्रपनी स्त्री श्रीर लड़की को लेकर ताँगे पर थियेटर जा रहे थे, पीछे देखा तो रजा मियाँ का ताँगा पीछे चला आ रहा है, उसमें रजा और मुन्तू दोनों बैठे हैं। श्यामिकशोर को वड़ा कोघ चाता है, श्रीर वह अपना रास्ता छोड़-कर दूसरे रास्ते से जाता है, किन्तु उसके पीछे वह ताँगा भी चलता है। बड़ी मुश्किल से उस ताँगे का शीखा छुटा। इस बीच में रजा देवो की लड़की शारदा के लिए खिलौने भी मेजता है, श्यामिकशोर इन खिलौनां को देख लेता है, श्रीर नाराज हो जाता है। श्यामिकशोर उस मकान को ही छोड़ देता है। वहाँ भी मुन्नू, पहुँचकर लड़की शारदा को खिलौने देता है। श्यामिकशोर रास्ते में मुन्तू को लौटते देखते हैं, धाकर पत्नी से पूछते हैं कि मुन्तू आया था कि नहीं। देवी बता देती है कि आया था। उसको क्यों श्राने दिया गया, इस पर वे नाराज होते हैं। फिर खिलौनों को देखकर वे श्रागवबूला हो जाते हैं। किसी तरह मामला मुलमता है। शारदा इन खिलौनों को लेकर श्रपनी सहेलियों को दिखाने के लिए व्यत्र होकर रास्ते से गुजरती है, इतने में एक मोटर आती है,

श्रीर वह उसके नीचे दवकर मर जाती है। शारदा के मर जाने से मियाँ-बीबी में सामयिकरूप स सन्धि हो जाती है श्रीर फिर वे यह समसते हैं कि आपस में वड़ा प्रेम है। इतने में फिर एक दिन मुन्तू श्राता है, श्रीर रजा मियाँ भी श्राते हैं, श्रीर लड़की की मृत्यु पर शोक मकट करते हैं। वे इस ढङ्ग से शोक प्रकट करते हैं कि श्यामिकशोर उन्हें जाते हुये देख ले । नतीजा यह है फिर मियाँ-बीबी में खटपट शुरू होती है, श्रीर श्रव की यह खटपट बहुत उग्ररूप घारण करती है। श्रव तो श्यामिकशोर देवी को मुँह पर हर्जाई कहता है, तथा उसको मारता-वीटता भी है। थप्पड़ और घूसे, खाकर वह न रोती है, न चिल्लाती है, केवल अर्धशून्य नेत्रों से पति को ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थो कि यह श्रादमी है या कुछ श्रीर। श्यामिकशोर चला जाता है, देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्यामिकशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही नहीं था। इस प्रकार के विचारो के वशवर्ती होकर वह घर छोड़ने पर तैयार हो जाती है। इतने में गहरी रात में शराब पीकर श्यामशिकोर लौटता है, तब तो देवी धर छोडने के पद्ध में निश्चय कर लेती है, श्रीर चुपके से घर छोड़-कर स्टेशन पहुँचती है। वहाँ उसे यह नहीं स्कता कि कहाँ जावें, श्रीर क्या करें, इसलिए वह रजा मियाँ के यहाँ पहुँचती है। श्याम-किशोर जब यह माजरा देखता है तो वह श्रात्म हत्या के लिए चल देता है।

x x ' x X

हमने श्रव तक प्रेमचन्द की जिन कहानियों की समालोचना की उसमें से किसी कहानी की श्रेणी में यह कहानी नहीं श्राती। यह कहानी मोपांसा के दक्त की है, इसमें हासशील मध्यमश्रेणी के मौन जीवन का चित्र खींचा गया है। पित यदाकदा दालमंडी की सैर करते हैं। पत्नी श्रपने सीन्दर्य की प्रशंसा ऐसे एक व्यक्ति के मुँह से सुनती है, जिसकी प्रशंसा का केवल एक ही श्रर्थं हो सकता है। रजा मियाँ श्रीर मुन्नू तो शोहदे हैं ही, श्रीर वे इसिनए श्रीर भी भयक्कर शोहदे हैं कि वे श्रपने वर्ग के मनोविज्ञान को खूब श्रच्छी तरह समसते हैं, श्रीर यह जानते हैं कि किस तरह मियाँ श्रीर बीबी में खटपट करायी जाती है। यियाँ शक्की हैं, किन्तु पत्नी भी ऐसे काम करतो है जिससे खामख्वाह शक पेदा हा। इसने श्रपने संच्चित्त संकलन में यह नहीं बताया किन्तु मूल कहानी में यह भी है कि रजा मियाँ जब खिलीना मेजते हैं तो वह श्रपनी बेटी से कहती है—'ला बेटी तेरे खिलीन रख दूं, वाबूजी देखेंगे तो बिगडेंगे। कहेंगे रजा मियाँ के खिलीन क्यों लिये। तोड़ ताड़ कर फेक देंगे। भूलकर भी उनसे खिलीनों की चर्चान करना।'

इस सम्बन्ध में देवी के लिए सबसे अञ्जा उक्त यह होता कि वह पूर्ण सत्य को पति के सामने रख देती, श्रीर फिर जैसा कि दोनों मुनासिव सममते वैसा किया जाता, किन्तु यह तो अपने सौन्दर्य की प्रशंसा में भूली हुई थी, वह सममती थी कि मेरी बड़ी कद्र हो रही है, उसने न केवल खुद इस चीज को छिपाया बलिक लड़की से भी इस बात को छिपाने के लिए कहा। मियाँ का भी दोष कम नहीं है, जब शक का बहुत कम कारण था तभी वह इतना शक प्रकट करता है मानो देवी किसी के साथ फॅस गई हो। अन्त में जो इसका परिगाम था, वह होता है, देवी रज़ा के जाल में फँसती है, ऋौर श्यामिकशोरं को श्रात्महत्या करते हुए दिखाया जाता है। इस सम्बन्ध में एक बात श्रीर यह भी दृष्टव्य है कि श्रन्त में देवी का इरादा रजा के यहाँ जाने का नहीं था, किन्तु जब वह सामने ऋषेरा देखती है, साथ ही पीछे लौटकर श्यामिकशोर के घर में जाने को श्रकल्पनीय पाती है, तब वह रजा का आश्रय लेती है। इसके पीछे रजा के प्रात कोई प्रेम नहीं बलिक मजबूरी है। यह मजबूरी उस सारे स्त्री-समाज की

मजबूरी है जो रोटी-कपड़े के लिए अपने पितयों की मुहताज रहता है।
यदि यह मजबूरी न होती तो शायद ही वह रजा के चंगुल में फॅसती।
वर्षमान समाज-पद्धित में स्त्रियों की सबसे बड़ी मजबूरी यही है। इसी
मजबूरी के कारण पितगण अपनी पित्नयों को पीटते है, और उन्हें
इसको सहन करना पड़ता है। इसी सहनशक्ति को मूलों ने सतील के
गुणों में से बता रखा है, किन्तु असल में इस सहनशीलता का असली
रूप मालिक और नौकर के बीच जो एकतरफा सहनशीलता रहती है,
उससे कुछ भिन्न नहीं है।

यह कहा जा एकता है कि इस कहानी में प्रेमचन्द्रजी सफल रहे हैं, किन्तु उन्होंने श्यामिकशोर से ब्रात्महत्या करवाई है, वह शायद जहरी नहीं था।

#### २३, कफन

मोपड़े के दरवाजे पर बाप श्रीर वेटा दोनो बुके हुये श्रलाव के सामने चुपचाप बैठे हुये थे, श्रीर श्रन्दर बेटे की नौजवान बीबी बुधिया दरवाजे से पछाडें खा रही थी, श्रीर रह-रहकर उसके मुँह से ऐसे मर्म-वेधी श्रावाज निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम कर रह जाते थे। यह स्त्री जो भीतर थी बहुत बीमार,थी।

घीस ने कहा — मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तहपते हों गया, जा देख तो आ।

लड़का माधो दर्द-मरे शब्दों में बोला—मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूँगा।

चमारों का कुनवा था, श्रीर सारे गांव में बदनाम। घीस एक दिन काम करता तो तीन दिन श्राराम। माघो इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता, तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए इनको कोई नौकर नहीं रखता था। घर में मुट्ठीभर श्रनाज हो तब तो ये किसी भी प्रकार

काम न करते। जब दो-एक उपवास हो जाते तो घीसू पेड़ों पर चढ़कर लक दियाँ तोड़ लाता श्रीर माघो वाजार से उन्हे वेचकर कुछ लाता,. श्रीर जन तक पैसे रहते तन तक वे दोनों इचर उघर मारे-मारे फिरते। जब फिर उपवास की नौबत आती, तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कहीं मेहनत-मजदूरी करते। गाँवों में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गाँव था, किन्तु ये लोग काम करें तब न। घर में मिट्टी के दो-चार बर्तनों के सिवाय कोई चीज न थे। वे फटे-विथड़ों से श्रपना गुजारा कर लेते थे। उन्हें बिल्कुल कोई चिन्तान थी। वसूली की कतई श्राशा न होने पर भी लोग उनका बुरा हाल देखकर कभी-कभी कुछ न कुछ उधार भी दे देते थे। उधार चुका न पाने पर उन पर गालियाँ भी पड़ती थीं, किन्तु इसका उन्हें कोई गम नहीं था। मटर या त्रालू की फरल में वे खेतो से मटर या आलू उलाइ लाते, और भून भून कर खा लेते, या दस-पाँच ऊख तो वाते श्रीर रात को चूसकर सो रहते। घीसू ने इसी तरीके से साठ साल की उम्र काट दी, श्रीर माघों भी सपूत की तरह बाप का पदानुसरण कर रहा था, बल्कि उसका नाम श्रीर भी बढ़ा रहा था। इस समय भी दोनों श्रलाव के सामने बैठे हुये धालू भून रहे थे जो किछी के खेत से खोद लाये थे। घोसू की स्त्री तो न मालूम कब मर गई थी, माघी की शादी पिछले साल हुई थी। जब से वह स्त्री ग्राई थी, तबसे उसने इस परिवार में संस्कृत की जह डाली थी। पिसाई करके घास छीलकर वह सेर भर श्राटे का इन्तजाम कर लेती थी, श्रीर इन दोनों बेशमों का पेट पालती थी। जब से वह थी, तबसे ये दोनों श्रीर भी विलासी श्रीर श्रालसी हो गये थे, बल्कि कुछ श्रवहने भी लगे थे। कोई काम करने बुलाता तो बिल्कुल वे-फिक़ी से ट्युनी मजदूरी माँगते जिससे कि काम करने की नौबत ही नहीं श्राती। वहीं स्त्री श्राज सबेरे से मरखासन थी, श्रीर ये दोनों शायद इसी प्रतीचा में थे कि वह मर जावे तो वे श्राराम से सोयें।

घीसू ने श्रालू निकालकर छीलते हुये कहा—जाकर देख तो श्रा कि हालत क्या है।

किन्तु माघो को यह डर था कि कहीं वह कोठरी में गया तो घीसू उसके हिस्से का श्रालू खा न जाय, इसलिए उसने कहा—मुक्ते डर लगता है।

- —डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही।
- —तो तुम्हीं जाकर देख न श्राश्रो।
- —मेरी स्त्री जब मरी थी, तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, श्रौर फिर मुक्तसे लजायेगी कि नहीं।...
- —मैं सोचता हूँ कि कोई बाल-बचा हो गया तो क्या होगा, सॉठ, गुड़, तेल कुछ भी तो घर में नहीं है।
- —सन्न कुछ त्रा जायगा। भगवान बचा टें तो जो । लोग त्रभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वही तब बुलाकर देंगे। मेरे नौ लड़के हुए। घर में कभी कुछ नहीं था, मगर हर बार इसी तरह काम चल गया।

जिस समाज में रात-दिन काम करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ श्रच्छी न थी, श्रीर किसानों के मुकाबिले में वे लोग जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, वहाँ इस किस्म की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीस किसानों के मुकाबिले में श्रिषक दूरदर्शी था, श्रीर किसानों की मेहनत करनेवाली जमायत में शामिल होने के बजाय श्रावारों में शामिल था। हाँ, उसमें यह योग्यता न थी कि श्रावारापन भी करता श्रीर शरीफ भी बना रहता, इसलिए जहाँ उसीकी तरह श्रीर लोग गाँव के सरपंच श्रीर मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गाँव थू-श्रू करता था। फिर भी उसे यह सान्त्वना तो थी ही कि श्रगर उसका हाल बुरा है तो कम से कम उसे किसानों की-सी जिगरतों मेहनत तो नहीं करनी पड़ती श्रीर उसकी सादगी श्रीर चुप्पी से दूसरे वेजा फायदा तो नहीं उठाते थे।

दोनों श्रालू निकाल-निकालकर जलते-जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना धैर्य नहीं था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जीमें जल गईं। छिल जाने पर श्रालू का ऊपरी हिस्सा तो श्राधक गरम न मालूम होता, किन्तु दातों के तले पड़ते ही श्रान्दर का हिस्सा जीम, गला श्रीर तालू को जला देता था। दोनों कोशिश करते कि हम श्राधक खा लें, श्रीर इस कोशिश में उन दोनों की श्रांखों से श्रांस् निकल रहे थे।

घीस को इस वक्त एक ठाकुर की बारात याद आई जिसमें बीस-साल पहले वह गया था। उस अवसर पर उसने जो जो माल लाये थे, और सो भी पेट मर वह फिर कभी नसीब नहीं हुआ। लड़की वालों ने सदको पूड़ियाँ खिलाई थीं,। और असली घी की पूड़िया। चटनी, रायता, तीन तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दहा, मिठाई। घोस उस बरात की हाँकने लगा— महकता हुई कचीड़ियाँ बिना पूछे डाल देते थे, मना करने पर भी नहीं मानते थे।....

माघो सुनता श्रीर हैरान होता। सोचता शायद बुड्ढा कुछ बना- कर बातें कर रहा है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो। सकता है।

बूढ़ा बोला — श्रव कोई 'क्या खिलायेगा। वह जमाना दूसरा था। श्रव तो अवको किफायत स्कती है। कहते हैं शादी-ज्याह में खर्च मत करो, क्रिया-कर्म में खर्च मत करो। पूछो गरीवों का माल बटार-बटोर-कर कहाँ रखोगे ? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ खर्च में किफायत स्कती है।

माघो श्रभी तक रायता, दही, चटनी की बातें सोच रहा था।

उसे शायद दार्शनिकतापूर्ण टिप्नणी पसन्द न आई, बोला—तुमने प्रक बीस पूड़िया खाई होंगी।

बीस से ज्यादा खाई थी।

मैं पचास खा जाता।

पचास से कम मैंने भी न खाई हागी, श्रव्छा पट्ठा था।

तू उसका श्राधा भी नहीं है।

श्राल् खाकर दोनों ने पानी पी लिया, श्रीर वहीं पर घोतियाँ श्रोहकर पड़ रहे। उधर बुधिया कराह रही थी।

सबेरे माधो ने कोठरी में जाकर देखा, तो उसकी बीबी ठडी हो गई थी। मिक्खयाँ भिनक रही थीं। पघराई हुई आँखें ऊपर टॅगी हुई थीं। सारा शरीर मिट्टी में लथपथ हो रहा था। उसके पेट का बच्चा मर गया था।

माभी मागा हुआ घीसू के पास पहुँचा। फिर दोनों जोर-जोर से हाय-हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोसियों ने जो यह आवाज सुनी तो दौड़े हुये आये, और पुराने रिवाज के। अनुसार शोक मस्तो को, सान्तवना देने लगे, किन्तु अधिक रोने-घोने का मौका नहीं था। कफन और लक्ष्टी की फिक करनी थी। घर से पैसा उस तरह गायब था जैसे चील के घोसले से मांस। वाप-बेटे रोते हुये गाँव के जमीदार के पास पहुँचे। जमीनदार दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। किन्तु जब यह सुना कि इनके घर में मौत हो गई है, तो कुछ नरम पड़े, फिर भी बोले—चल दूर हो यहाँ से। लाश को घर में रखकर सद्दा। यो तो बुलाने पर भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम-खोर कहीं का, बदमाश।—यह मौका काथ का नहीं था, इस्तिए बद्दबहाते हुये उनकी तरफ दो रुपये निकालकर फैक दिये, किन्तु उनकी तरफ ताका भी नहीं।

जब जमीनदार ने दो दिये तो श्रीरों ने मी कुछ दिये। किसी ने दो श्राने दिये तो किसी ने चार। एक घंटे में घीसू के पास पाँच राये की रकम हो गई। किसी ने लकड़ी ही दी।

श्रव दोनों कफन लेने बाजार की ज़ोर चले। बाजार में पहुँचकर वीस बोला—लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, माघो। माघो बोला—हाँ लकड़ी तो बहुत है। श्रव कफन चाहिये। तो कोई इल्का-सा कफन ले लें।

हाँ, श्रीर क्या । लाश उठते-उठते रात हो जायगी। रात को कफन कौन देखता है।

- -- कैसा बुरा रियाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़े भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिये...।
  - -कपन लाश के साथ जल ही तो जाता है।
- ह्यौर क्या रखा रहता है, यही पाँच राये पहले मिलते तो कुछ दवा-दारू करते।

दोनों एक-दूसरे के मन को टोइ रहे थे। वाजार में इधर-उधर घूमते रहे यहाँ तक कि सध्या हो आई। दोना छाचानक एक श्ररावलाने के सामने छा पहुँचे, और मानो किसी तय किये हुये फैसले के अनुसार छान्दर घुस गये। वहाँ जरा देर तक दोनों किक के ज्यविमूद अवस्था में खड़े रहे। फिर घोस ने एक बोतल शराव ली, कुछ गजकं ली, और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे।

कई कुिजयाँ पीने के बाद दोनों नशे में हो गये। घीसू बोला— कफन लगाने से क्या मिलता, श्राखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता।

साधी त्राकाश को तरफ देखते हुये बोला—मानो देवताश्रों को अपनी निदांषिता का वश्त्रास दिला रहा हो—दुनिया का दस्तूर है!

बाम्हनों को इजारों रुपये वयों देते हैं, कीन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं।

---बड़े श्रादमियों के पांस धन है फूकें, हमारे पाष्ट फूकने को '

—लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे १ लोग पूछ्ये कफन कहाँ है। घीस हॅमा, बोला—कह देंगे रुपये कमर से खिसक गये, बहुतः हूँ हा मिले नहीं।

माघो भी हॅसा, बोला—बड़ी अञ्झी थी विचारी, मरी भी तो खिला-पिलाकर।

श्राघी बोतल से श्रिधक खतम हो गई। घीस ने दो सेर पूहियाँ
मँगवाई, गोश्त श्रीर सालन, श्रीर चट्रपटी कलेजियाँ, श्रीर तली हुई
मछित्याँ। शराबखाने के सामने दूकान थी। लपककर दो पत्तों में
सारी चीजें ले श्राया। दोनों इस समय इस शान से बैठे हुये पूहियाँ
खा रहे ये जैसे जंगल में कोई शेर श्रपना शिकार उड़ा रहा हो। उन्हें
कोई फिक्र नहीं थी, न जवाबदेही का डर था। घीस ने दार्शनिक
ढंग से कहा—हमारी श्रातमा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसको पुन
न होगा।

माघो ने समर्थन किया—जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अन्तर्थामी हो। उसे ऊँची गत देना। इम दोनो हृदय से असीस दे रहे हैं, आज जो भोजन मिला, कभी जन्म भर न मिला था।

एक मुहूर्त के बाद माघो के दिल में एक म्रातंक पैदा हुन्ना, बोला—क्यों दादा हम लोग, भी तो वहाँ एक न एक दिन जायंगे ही।

घीसू ने इस बचपन भरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, माधा की तरह तिरस्कारभरी दृष्टि से देखता रहा।

—जी वहाँ इम लोगों से वह पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो इस पर क्या कहोगे।

- -कहेंगे तुम्हारा सिर।
- -- पूछेगी तो जरूर।
- —त् कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा ? त् मुक्ते श्रव गदहा समक्तता है, मैं साठ साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ ? उस की कफन मिलेगा श्रीर उससे बहुत श्रव्छा कफन मिलेगा जो हम देंगे।

माधो को विश्वास न हुत्रा, बोला—कौन देगा ! रुपए तो तुमने' चट कर दिये ।

घीस ते ज हो गया, बोला—में कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं।

- ---कौन देगा वताते क्यों नहीं ?
- —वही लोग देंगे जिन्होंने अवकी दिया, हाँ वह रुपये हमारे हाथ नहीं आयेंगे, और अगर किसी तरह आ जायें तो फिर हम इस तरह यहाँ बैठे पियेंगे, और कफन तीसरी बगर मिलेगा।

ड्यो-ड्यों श्रॅंघेरा होता जाता था, त्यों-त्यो तारे निकलते जाते थे। बाप-वेटे पीते रहे। लाने से छुट्टी पाकर माघो ने बची हुई पूक्यों का पत्तल एक भिलारी को दे दिया। घीस् बोला—ले जा, खूब ला श्रीर श्राशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है, वह तो मर गई। बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं।

माधो ने श्राकाश का तरफ देखकर कहा—वह बैकु ठ जायेगी। दादा, वह बैकु ठ की रानी,वनगी।

धीस जैसे हर्ष की लहरों में तैरते हुये बोला—हाँ बेटा, बैकुएट में वह जायेगी नहीं तो क्या वे मोटे-मोटे लोग जायेंगे जो गरीबों को दोनो हाथ से लूटते हैं श्रीर श्रपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं, श्रीर मन्दिरों में जल चढ़ाते हैं।

नशा चढ़ रहा था। माधो रोते हुये बोला—मगर दादा वेचारी ने जिन्दगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख केलकर। घीस ने समसाया—क्यों रोता है वेटा, खुश हो कि यह मायाजाल े से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, वड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मायामोह का वन्धन तोड़ दिया।

श्रीर दोनो वहीं खड़े होकर गाने लगे---

## ठगिनी क्यों नैना समकावे, ठगिनी।

सारा शरा बलाना इस समय मस्त हो रहा था, श्रीर ये दोनों शराबी नशे में होते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे। उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताये श्रीर श्रन्त में नशे से वेकाव होकर वहीं पर गिर पड़े।

× × ×

'कफन' कहानी प्रेमचन्द की कदाचित सर्वोत्तम कहानी है। इसमें वे गरीबों के प्रति जिस असीम सहानुभूति के साथ हमारे सामने आते हैं, वह अतुलनीय है। इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको साधारणतः आवारा और कामचोर कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, प्रेमचन्द ने यह दिखलाया है कि वे इसी विषमतापूण पद्धति की उपज हैं। उन्होंने कितने जोरों के साथ कहा है कि जिस समाज में काम करने वाले भी भूखों मरते हैं, और काम न करनेवाले भी (यहाँ उन परोपजीवियों से मतलब नहीं है, जो अपनी जमीन या पूँजी की कमाई खाते हैं), उस समाज में लोगों में काम न करने की ओर प्रवृत्ति होगी, इसमें क्या आश्चर्य है। वस्तुस्थिति भी यही है। उन्होंने बल्क इससे भी जोरदार शब्दों में अपने बक्तव्य को पेश करते हुये बतलाया है कि ये कामचोर आवार उन किसानों के मुकाबिले में अधिक दूरदर्शी थे क्योंक बब तहप-तहपकर मरना ही है तो फिर काम क्यों किया जाय,

इस कहानी में यह दिखलाया, गया है कि यद्यपि माधो श्रीर घीस

कफन के लिए मिले हुये पैसे को शराव में उड़ा जाते हैं, किन्तु फिर भी कम से कम माघो में अब भी मनुष्यता की विन्गारियाँ मौजूद हैं। दुख है कि इन चिन्गारियों को श्रनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलीं, नहीं तो वे सामाजिक होमशिला के रूर में जल उठतीं, श्रीर श्रपने हर्द-गिर्द के अन्धकार को दूर करने में समर्थ होतीं, इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार विषमतामूलक समाज-पद्धति के कारण समाज को कितनी हानि हो रही है इसे इम इस कहानी में देख सकते हैं। माधी श्रभी सम्पूर्ण-रूप से श्रसामाजिक नहीं है। यद्याप पारस्थितियों श्रीर श्रपने पिता के उदाहरण के कारण वह भी कामचोर है, फिर भी शराब के नशे में वह श्रपनी स्त्री के सम्बन्ध में जो भाव व्यक्त करता है, उससे हम उसके द्धदय को पढ़ सकते हैं। अवश्य घीस घिसकर बहुत पक्का कामचोर हो चुका है, उसे किसी झादर्श पर विश्वास नहीं रह गया है, न उसे धर्म पर विश्वास है, न परलोक पर, किन्तु जैसा कि हम बता चके, उसने साठ साल तक घास नहीं खोदी, श्रीर अपने तजुर्वे से यह समक चुका था कि सभी बार्ते ढकोसला है। घीस की वातचीत के विश्लेषण से इम इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि वह जैसा भी बना है उसके लिए समाज जिम्मेदार है। चीस्-श्रीर माघो के श्रन्तराल में जो स्त्री मर जाती है, और जो किसी भी हालत में कामचोर नहीं थी, उस पर भी दो शब्द । उसने मरने के दिन तक कुटाई-पिसाई की, किन्तु इससे उसे क्या मिला ? कुछ भी नहीं। ऐसी हालत में यह श्राधा करना कि उसकी श्रमशीलता का उसके पति या ससुर पर कोई श्रसर पड़ता, यह गलत है।

कफन दो आवारों का और एक अच्छी औरत की कहानी नहीं है, बिल्फ यह दुनिया के शोषितों की कहानी का एफ ऐसा पहलू है ' जिस पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता। इस कहानी में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि एक सही अपराध विज्ञान का किन दिशाश्रों में सोचना है, श्रीर श्रपनी सुघारक वृत्तियों को किन दिशाश्रों में ले जाना है। यह कहानी हमें बतलाती है कि कामचोरी की श्रोर प्रवृति की श्रोर दवा work houses या जेल नहीं हैं, जहाँ लोगों से मार-मारकर काम लिया जाता है, बल्कि इस विषमतापूर्ण शोषक-मूलक समाज-पद्धति का श्रामूल उत्पाटन है।

जब इम बारीकी से इस कहानी के ताने-वाने पर नजर डालते हैं तो हमें इसके अत्यन्त उच्च शिल्प की प्रशंसा करनी पड़ती है। कहानी के प्रत्येक वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमें पहले हँसी आती है, हैं किन्तु चेहरा हॅं भी से खिला भी नहीं पाता कि रोना ह्या जाता है। यही इस कहानी की कला की सबसे उच प्रशंसा है। चेकाफ इस तरह के लिखने में सिद्धहस्त थे। इमें एक छोटी-सी बात याद आ रही है कि चेकाफ ने स्कूल मास्टर के जीवन का चित्रण एक छोटे से दृश्य में कर दिया। मरते समय स्कूल मास्टर प्रलाप बंक रहा है, किन्तु उसमें वह क्यों कहता है। वह कहता है बोलगा नदी अमुक पहाड़ से निकलकर अमुक-श्रमुक स्थान से होती हुई श्रमुक सागर में जाकर गिरती है। एक मरगासन्न व्यक्ति के मुँह में ये बाते कितनी हास्यजनक है, किन्तु साथ ही कितनी करण हैं। इस मास्टर ने बीसियों वर्ष तक सैकड़ी छात्रों के सामने इसी वाक्य की पुनरावृत्ति की होगी, श्रीर श्रव वह उसीको कह रहा है। इसी प्रकार 'कफन' में जब बाप-बेटा श्रालू छीलते समय यह कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से श्राधक खार्चे श्रीर इस कोशिश में उनकी जीम श्रीर तलुश्रा जल जाते हैं, तो इमें हॅसी आती है, किन्तु साथ ही रोने को भी जी चाइता है कि इतनी गरीबी। हमें इन पर पहले पहल कुछ कोच भी श्राता हैं कि ये लोग काम वयों नहीं करते, किन्तु जब प्रेमचन्दजी आँखों में 'ट्राली डालकर इमें खद बतला देते हैं कि इस समाज में काम करने से कुछ फायदा नहीं है, तो इमोरा क्रोघ लुप्त हो जाता है, अर्थात '

इमारा क्रोध उस समाज-पद्धति पर जाकर पड़तो है जिनमें इस तरह की वेहूदगी सम्भव है, बल्कि स्नाम है। इसी कोध की भड़का सकने के कारण प्रेमचन्दजी इक कहानी में यदि शिल्य की दृष्टि से चेकाफ हैं, तो श्रन्य दृष्टि से गोर्की की शे शो में श्राते हैं। इस कहानी में उनकी कला श्रातम प्रबुद्ध रूप में सामने श्राती है। श्रव उनकी कला में कोई मिमक नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जा वे घीड़ से कहलाते हैं--'कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन दकने की चिथड़े भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिये तो किस पाठक का हृदय दुकड़ा-दुकड़ा नहीं हो जाता है। यह केवल बुधिया की बात नहीं है बल्हि यह भारत के सब गरीबों की, कहानों है कि जोते जी उनको , इलाज के लिए रुपये नहीं मिलते, किन्तु मरने के बाद धर्मी रबीवी तथा श्रान्य परोपजीवी श्रापना टैक्स लेने से नहीं चूकते। इस कहानी में भी प्रेमचन्द को श्राड़ो हाथ लेने से नहीं चूकते। इसमें सन्देह नहीं कि यह कहानी विश्व साहित्य की एक अमरकृति है। धूर्जेरी बाबू ने जो इसे ' रत्न कहकर स्मरण किया है यह उचित ही है श्रीर उन्होंने जितना रत्न समक्तकर इसकी प्रशंसा की है, उससे यह कहीं बड़ा रत्न है। यह फेवल साहित्य नहीं बालक इमारे संग्राम में काम श्रानेवाला एक उचकोटि का इथियार है।

# उपन्यास, पूँजीवादी युग ऋौर छापेखाने की उपज

उनन्यास कला का जन्म—कम से-कम आधुनिक अर्था में उपन्यास का जन्म पूँ जीवाद के साथ-साथ हुआ। जिस युग में केवल नकलों के जरिये से साहित्य का प्रचार होता था, उस युग में उन्यास कला का न तो जन्म ही सम्मव था, और यदि किसी भो प्रकार उसका जन्म हो जाता तो वह पनप नहीं सकता था। अवश्य अलिक लैता इस नियम का अपवाद स्वरूप कहा जा सकता है, किन्दु स्मर्ण रहे कि श्ररत में लोग इन कहानियों को पहते नहीं थे, बल्क सुनते थे।
श्रित श्राधुनिक काल तक मध्यपूर्व के देशों में इस प्रकार कहानियों
को श्राम जनता को सुनाकर गुजारा करने वाले लोग मौजूद थे,
श्रीर सम्भव है कि यह पेशा श्रव भी उन स्थानों में प्रचलित हो।
जो कुछ भी हो श्राधुनिक उपन्यास छापेलानों की गोदों में पला हुशा
लड़का है।

## उपन्यास का क्षेत्र सारा जीवन

नाटक, उपन्यास की तुलना में प्राचीनतर है, किन्तु उपन्यास का चित्र नाटक से कहीं बृहत्तर है। जीवन का दायरा जितना विस्तृत है, उपन्यास का दायरा भी उतना ही विस्तृत है। उपन्यास में सारा श्राधुनिक जीवन श्रा जाता है। यदि इम श्रव्छे से श्रव्छे उपन्यास कारों को देखें, तो इमें ज्ञात होगा कि उनका उद्देश्य यह था कि सारे जीवन को चित्रित किया जाय। फिल्डिंग ने श्रपने टामजोन्स नामक उपन्यास मे श्रपने युग के श्रंग्रेजां के जीवन को चित्रित किया है।

## वालजाक अपने युग का विशाल चित्रकार

इसी प्रकार फेन्च लेखक बालजाक ने 'ला कामेदी इमेन' अर्थात् मनुष्य जीवन की कामेडी के नाम से जो उपन्यास माला लिखी, उसमें उन्होंने श्रपने युग के फेन्चों का पूरा जीवन ही चित्रित कर दिया।

बालजाक ने यह योजना बनाई थी कि सारे फ्रेन्चो के जीवन को चित्रित करने के लिए वे १४३ उपन्यास लिखेगे, इनमें से वे ६६ ही लिख पाये। इन पूरे किये हुये उपन्यासों में करीब दो इजार ऐसे चिरत्र श्राते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। Everybody's में लिखते हुये नार्मन काल्कन (Colcan) ने यह ठीक ही वताया है कि विश्व साहित्य में इस प्रकार की विस्तृत प्रतिभा किसी की नहीं थी। बालजीक ने फ्रेन्चों के समसामयिक जीवन का कितना अच्छा

चित्रण किया, इस सम्बन्ध में भी इम चलते हुये यह बता दें कि एंगेल्स ने एक मित्र को पत्र लिखते हुये यह स्पष्ट लिख दिया था कि उन्हें फ्रेन्च कान्ति के बाद फास में वर्गों का क्या श्रार्थिक सम्बन्ध रहा, इसके सम्बन्ध में श्रम्य श्र्याणित पेशेवर इतिहास-लेखक, श्रर्थ-शास्त्री तथा श्राँक देशास्त्रियों से कहीं श्रिष्ठक ज्ञात हुश्रा। मावर्ष ने भी एक पत्र में एगेल्स का ध्यान इस श्रोर श्राक्षित किया था कि बालजाक ने तो इस तरीके से समाज का चित्रण किया है कि श्रितिरक्तार्थ का विचार स्पष्ट हो जाता है १ मावर्ष ने 'पूँजी' के तीसरे माग में यह दिखलाया है कि बालजाक ने श्रपने ग्रन्तम उपन्यास 'किसान' में यह दिखलाया है कि किस प्रकार छोटा किसान श्रपने साहूकार के लिए मुफ्त में अम करता हुश्रा एक तरफ तो साहूकार की उपकारवृत्ति को प्रदर्शित करता है, श्रौर दूपरी तरफ वह खुद यह समक्तता है कि वह साहूकार को कुछ भी नहीं दे रहा है क्योंकि श्रम करने में उसका कुछ खर्च नहीं होता। व

# टालस्टाय का सुविस्तृत कन्वास

यदि टाल्सटाय की रचना को देखा जाय तो वह तो अपने युग के रूसी जीवन का एक बहुत ही विस्तृत चित्र है।

१८६१ में रूष में जब श्रद्ध गुलामों की मुक्ति हुई थी, उस समय से लेकर श्रपनी मृत्यु के समय तक का चित्र टाल्सटाय की रचनाश्रों में मिल सकता है। यदि केवल उनकी 'युद्ध श्रीर शान्ति' नामक पुस्तक को लिया जाय तो निकोलाई स्ट्राखाव नामक सोवियट दार्शनिक श्रीर समालोचक की भाषा में 'इसमें सभी कुछ है। इजारों व्यक्ति, इजारों दृश्य, राष्ट्रीय श्रीर वैयक्तिक जीवन के सब तरीके, जीवन के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>L A. L, p 96

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid, p. 139 note.

सव स्मरणीय मौके, नवजात शिशु के प्रथम क्रन्दन से लेकर म्रियमान न्यक्ति की हूक्ती हुई भावनायें, मानवीय दायरे के सभी हर्ष श्रीर विषाद, मन की सभी अवस्थायें —एक चोर की मानसिक अवस्था से लेकर जिसने श्रपने साथी का धन श्रपहरण किया है, ऊँचे से ऊँचे वीर की भावना तथा श्रात्मप्रसाद, --- ये सब इस चित्र में मिलेंगे। भूतल से इस पुस्तक से बढ़कर श्रीर कोई जादू नहीं है, इसके श्रांत-'रिक्त यह जादू बहुत ही सरल उपायों से खड़ा किया गया है। " मार्नस ने इसी प्रकार समसामयिक ग्रंग्रेज उपन्यासकारों के विषय में यह लिखा था कि उन लोगों ने सब राजनीतिश, सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा नीतिवादी लेखकों से कहीं श्रिषक इंगलैंड के राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन को चित्रित किया है। इन उपन्यासों में बुजुरश्रा समाज के सब स्तर जिसमें वह किरायाखोर तथा स्वर्णवान्ड सटिफिकेट के मालिकान थे जो सब तरह के व्यापार को इतरजनोचित सममते थे, साथ ही छोटे दूकानदार तथा वकील के मुन्शियों तक का चित्रग है। १२

## सभी बड़े उपन्यासकार विशाल जीवन के चित्रकार

यि इस इसके व्योरे में जाय कि किस उपन्यास लेखक ने श्रपने युग का विस्तृत चित्रण किया है, तो वह वर्णन स्वयं एक पोथा हो जायगा। निकोलाई स्ट्राखाव ने जो बात, टालस्टाय की एक रचना के सम्बन्ध में कहा है, वही मंतव्य कमोवेश प्रत्येक श्रव्छे उपन्यास-कार के सम्बन्ध में लागू हो सकता है। यह युग तो Trilogy श्रादि लिखने का है। विश्व साहित्य के दो उपन्यासकारों के नाम कलम की नोक पर स्वतः श्रा रहे हैं, एक तो 'फारसाइट सागा' के लेखक

<sup>91</sup> L.F. No. 8, 1944

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>L. A. R., p. 96

नौल्सवर्दी श्रीर दूसरे पर्लवक । श्रीमती पर्लवक ने जिस प्रकार श्रपने समय के चीन को श्रपनी पुस्तक 'मिट्टी का मकान' में चित्रित किया है, तथा उस पुस्तक से चीन के सम्बन्ध में जो चित्र श्राँख के सामने श्रा जाता है, वह श्रद्धलनीय तथा श्रभूतपूर्व है। यों तो रोमारोलॉ, श्रप्टनिसकलेयर, सिक्लेयर लुईस, इवानेज श्रादि कितने ही नाम श्रदमनीय रूप से सामने श्रा रहे हैं, किन्तु हम संयम से काम लेंगे। हमारे भारतवर्ष में भी प्रेमचन्द के श्रंतिरिक्त रवीन्द्रनाथ, शरत् बाबू तथा कन्हैयालाल मुन्शों ने बहुत बड़े कैन्वास पर श्रपने चित्र का ताना-वाना तैयार किया है। हम श्रन्थ छोटे लेखकों का नाम न देंगे।

#### उपन्यास की विस्तृति के सम्बन्ध में मैमचन्द सज्ञान

स्त्रयं प्रेमचन्द भो यह जानते थे कि उपन्यास का चेत्र बहुत विराट होता है। वे लिखते हैं —

"उपन्यास का च्रेत्र श्रंपने विषय के लेहाज से दूधरी लिलत कलाश्रों से कहीं श्रिषक विस्तृत है। वाल्टर वेसेन्ट ने इस विषय पर इन शब्दों में तिचार प्रकट किये हैं 'उपन्यास के विषय का विस्तार मानव चरित्र से किसी कदर कम नहीं है। उसके सम्बन्ध में चिरतों के कर्म श्रीर विचार, उनका देवत्व श्रीर पशुत्व, उनके उत्कर्व श्रीर श्रपकर्ष से है। मनोभाव के विभिन्न रूप खौर भिन्न-भिन्न दशाश्रों में उनका विकाश उपन्यास के मुख्य विषय हैं।' इसी विषय—विस्तार ने उपन्यास को संसार साहित्य का प्रधान श्रंग बना दिया है। श्रगर श्रापको इतिहास से प्रेम है तो श्राप श्रपने उपन्यास में गहरे से गहरे ऐतिहासिक तत्वों का निरूपण कर सकते हैं। श्रगर श्रापको दर्शन से कचि है तो श्राप उपन्यास को महान दार्शनिक तत्वों का विवेचन कर सकते हैं। श्रगर श्राप में कवित्व—शक्ति है तो उपन्यास में उसके लिए भी काफी गुझाइश है। समाज, नोति, विज्ञान, पुरातत्व श्रादि सभी

विषयों के लिए उपन्यास में स्थान है। यहाँ लेखक को अपनी कलम का जौहर दिखाने का जितना अवसर मिल सकता है, उतना साहित्य के श्रीर किसी श्रंग में नहीं मिल संकता, लेकिन इसका यह ग्राशय नहीं कि उपन्यासकार के लिए कोई बन्धन नहीं। 199

# यंत्रयुग में कविता का स्थान है, किन्तु उपन्यासं का क्षेत्र विशालतर

उपन्यास का चेत्र जीवन की तरह विशाल है, इसमें कोई सन्देह नहीं। कविता से उपन्यास का क्षेत्र कहीं विशालतर है, इस पर तो शायद ही कोई तर्क हो। सच वात तो यह है कि आधुनिक वैद्यानिक युग के उद्भव के साथ-साथ यह समका गया था कि कविता के लिए इस युग में कोई गु'जाइश नहीं है। विज्ञान के युग के साथ-साथ गजमुक्ता, स्वाति की बूँद, सर्प की मिए, चन्द्रमा पर बैठकर कार्तने-वाली बुढ़िया, राहू श्रीर केतु का एक पुरातनं कतह के वश्ववर्ती होकर कभी चन्द्र श्रीर कभी सूर्य को ग्रसना, मेघ को दूत बनाकर भेजना इत्यादि बातें श्रासम्भव श्रीर श्रवास्तविकता के रग में रॅगी हुई हो गईं, लोगों को जितना जानना चाहिये, उससे वे श्रिधिक जान गये, इस्रिलिए यह कहा गया कि श्रव किविता के लिए कोई स्थान न रहा। किन्तु वास्तविकता इसक विरुद्ध प्रमाणित हुई। यह देखा गया कि ज्योतिषयो ने कविता की मृत्यु के सम्बन्ध में जो भविष्यवायों की थी, वह गलत सावित हुई। कविता न केवल इस नये वातावरण में श्रपने को जैसे-तैसे जीवित रखने में समर्थ हुई, बल्क उसने नये युग से नई-नई बाते लीं, जिस यंत्रयुग के कारण समका गया था कि लोग बहुत Matter of fact हो जायँगे, देखा गया कि कविता ने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कु० विव पृ० ६४

उन्हीं यत्रों से श्रापने लिए नये-नये रूपक, उत्प्रेचा, उपमा हूँ हुं निकाली। श्रवश्य ही इस नये युग में किवता को बहुत कुछ बदलना पहा, किवता को श्राव बहुत कुछ दार्शनिकता का लिवास पिंहनना पहा, किन्तु यह लिवास उसके लिए कदर्य सिद्ध न हो कर उसके जोवन में चार चाँद लगा दिये, श्रीर उस पर खूब लिला। हम यहाँ पर इस मगड़े में नहीं पहेंगे कि पूँ जीवादो युग की विशेषकर इघर पूँ जीवादी युग की किवता में जो रहस्यवाद का सुर सुनने में श्रा रहा था, श्रीर है वह कहाँ तक वास्तविक दर्शन है, श्रीर कहाँ तक क्षीयमाण, श्रियमाण श्रापनी शेष घड़ी में स्थित पूँ जीवाद की विक्षत मानसिक उवाल है।

इसमें सन्देह नहीं कि कविता का चेत्र उपन्यास के चेत्र से छोटा है। श्रानातील फ्रांस के सम्बन्ध में ज्ञात है कि उन्होंने श्रपने साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ कविता रचना से किया था, किन्तु कहा जाता है उन्होंने जब यह देला कि आधुनिक युगमन—Zeitgeist को कविता की भाषा में व्यक्त करना-मूर्त करना-भाषा देना सम्भव नहीं है, तब उन्होंने गद्य को श्रापनी कला की श्राभिन्यक्ति के वाहन के रूप में श्रापनाया | तन से वे बराबर गद्य ही लिखते रहे। कहते हैं कि बाद को तो वे फिर कभी कविता की छोर'मुड़े ही नहीं, श्रीर उनकी कांवताओं का जो एक संग्रह उनके साहित्यिक जीवन के प्रारम्भिक काल में प्रकाशित दुश्रा था, उसका फिर कोई संस्करण नहीं निकाला गया, श्रीर लोगों ने जाना ही नहीं कि फ्रेन्च गद्य-लेखकों में भी घ्रन्धर श्रानातोल ने किसी युग में पद्य की देवी की भी चरण सेवा की थी। ब्रानातील के सम्बन्ध में यह जी बताया गया है, इसमें कुछ श्रत्यक्ति श्रवश्य है क्यों कि श्राधनिक कवि की कविता श्राधुनिक युग की ही उपज है। उसमें श्राघुनिक युग ही प्रतिफलित है। उसकी भाषा, शैली, वाक्य-विन्यास सब श्राधुनिक ही हैं। फिर भी श्रानाताल के सम्बन्ध में जो बात बताई गई है, उसमें इतना तो सत्य है हो कि

जिस इद तक तथा जिस विस्तृत अर्थ में उपन्यास अधिनक ्जीवन को प्रतिफलित कर एकता है, उस इद तक तथा उस प्रर्थ में कविता श्राधनिक यग को प्रतिफलित नहीं कर सकती। यह बात सच है कि प्राधुनिक कविता विशेषकर सही तरीके की प्रगतिशील कविता-जनगण्—विपुल जनगण् के दुख, कष्टों, संग्रामों के प्रति उदाधीन नहीं है, किन्तु उपन्यास इन्हीं बातों को जिस व्योरे में चित्रित कर सकता है, कविता के लिए वह कहाँ सम्मव है। यही कारण है कि -सभी श्राधुनिक भाषाश्री में पद्य के वनिस्वत गद्य की विशेषकर उपन्यास की श्रिधिक उन्नति हुई है। प्राचीन हिन्दी-साहित्य भी कवितामय है, श्राधनिक साहित्य श्रर्थात् श्रंग्रेजो के भारतवर्ष में श्राने के बाद से ही हिन्दी गद्य की उन्नति बलिक सृष्टि हुई। श्राधुनिक भाषाश्रो में यदि इस सम्बन्ध में कोई भाषा श्रपवाद है, तो वह शायद उर्दू है। उर्दू में अन भी पद्य पुस्तकें अधिक छपती हैं। उर्दू में उपन्यास की जो उन्नति नहीं हुई, वह भी उसके पिछड़ेपन के कारण ही है।

## उपन्यास नाटक तथा चित्रपट की तुलना

उपन्यास को मेरीयन को फोर्ड ने (Marion Crawford) पाकेट वियेटर नाम से श्रामिहित किया है। इसका श्रर्थ यह है कि जैसे मामूनी थियेटर पर नाटक देखने के लिए नियमित समय पर नियमित स्थान में हाजिरी देनी पड़ती है, उपन्यास में इस प्रकार की कोई बन्दिश नहीं है। जब चाहे तब जेब में हाथ डाल दिया, श्रीर पुस्तक निकालकर पढ़ने लगे, श्रीर मानों पढ़नेवाले के लिए नाटक ही होने लगा। स्मरण रहे कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि श्रामिनीत होने के लिए लिखे जाते थे। इ० द्रसचन्को ने यह दिखलाया है कि मार्क नाटकीय साहित्य की श्रिधक पसन्द करते थे, यह कोई श्राकिस्मिक बात है। 'समाज के

विशेष सन्ध-त्यों में नाटक का उदय होता है, जिसमें कियाशील , न्यवहारिक उपादान श्रमिन्यक्त होते हैं तथा उस युग का वादविवाद-मूलक चरित्र सामने आ जाता है।.....यह एक लोकतात्रिक कला है, एक सावेजनिक कला है जिसमें जनता को प्रमावित करने की बहुत श्रधिक शांक्त है। " श्रवश्य श्रव तो ऐसे नाटक भी लिखे जाते हैं, जो पढ़े जाने के लिए ही लिखे जाते हैं। शेषोक्त किस्म के नाटक कथोपकथन के रूप में एक तरह के उपन्यास ही हुये, यदि ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यद्यपि इस युग में यत्रविद्या तथा कलाकौशल, विशेषकर Lighting या रोशनी डालने की कला की बहुत उन्नति हुई है, श्रीर यद्यपि श्रन ऐसे बहुत से नाटक खेले जा सकते हैं, जो पहले खेले नहीं जा सकते थे, या जिन्हें खेलने के लिए कुछ बदलना पड़ता था, उदाहरगार्थ महाकवि गेटे की सर्वोत्कृष्ट कृति फाउस्ट (Faust) को ही लिया जाय, फिर भी मनुष्य-जीवन के लाखों दृश्य तथा परिस्थितियाँ हैं जो नाटक में प्रत्यत्त नहीं कराई जा सकतीं, श्रीर न शायद श्रागे कभी प्रत्यच्च कराई जा सके। इस कारण स्वामाविक रूप से इस वृद्धिशील साल्रता तथा छापेलानी साथ ही कम फ़र्वत के युग मे उपन्यास का श्रिधिक प्रचार हुआ श्रीर उसका चेत्र बहुत विस्तृत रहा। यत्र विद्या और कला-कौशल की परमोन्नति के युग में भी यह सम्भव नहीं है कि दर्श को यह दिखलाया जा सके कि सबमेरीन के अन्दर काम करनेवाले सैनिक का जीवन कैसा होता है, किन्तु उपन्यास स्रीर कहानी इसे बहुत श्रव्छी तरह चि।त्रत कर सकती है। अवश्य यहाँ पर यह बात माननी पड़ेगी कि थिये र के ही एक रूप सिनेमा में यह सम्भव है कि श्राकाशगामी वायुवान पर वैठे-हुए व्यक्ति से लेकर ईरान की खाड़ी में मोतियों के लिए डुबको लगाने.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>L. A. L., p. 99

वाले गोताखोर के सामुद्रिक जोवन को प्रत्यच् कराया जाय। इस दृष्टि से देखने पर चाहे खेला जानेवाला नाटक हो या पढ़ा जानेवाला नाटक हो, वे कभी भी उपन्यास के खतरनाक प्रतिद्वन्दी नहीं हो सकते। यदि कोई ऐसा हो सकता है, तो वह चित्रपर जगत ही है, किन्तु इस चेत्र में भी इम देखते हैं कि उपन्यास को कुछ ऐसी जनमगत सुविधाये प्राप्त हैं, जिनके कारण वे चित्रपट जगत के त्रागे न तो कच्चा खा सकते हैं श्रीर न नीचा ही देख सकते हैं। वे सुविधायें यह हैं कि उपन्यास सस्ता पड़ता है, उसका उत्पादन सस्ता है, श्रीर इस सार्वजनिक पुस्तकालयों के युग में वह करीन करीव मुफ़्त पड़ेगा। श्रवश्य यदि उत्पादन के साधनों में इतनी उन्नति हो जाय कि राष्ट्र या राष्ट्र के बाद समाज श्रपने प्रत्येक सदस्य को मुप्त में विनेमा दिखला सके तो उस समय उपन्यास का क्षेत्र खतरे में पड़ जायगा, किन्तु नहीं हम इसमें बिल्कुल भूल रहे हैं क्यों कि उपन्याकों के कथान को का ब्राचार बनाकर ही चित्र तैयार किये जाते हैं। यह दूसरी बात है कि ऐसे ब्राधारभूत बहुत से कथानक स्टूडियो के श्रभिनेताश्रों तक ही रह जाते हैं। वे श्रलग छपकर पाठक के सामने क्राचित ही श्राते हैं। जो कुछ भी हो उपन्यास के लिए यह खतरा बहुत दूर का खतरा है, इस समय के उपन्यास की परिस्थिति की श्रालोचना करते हुए, हम इस खतरे की सम्पूर्णाह्य से श्रवज्ञा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में इडसन के ये वचन भी ध्यान योग्य हैं - थैंइ एक सर्वजन तिदित तथ्य है कि एक नाटक लिखने के लिए रंगमंच कला का सम्पूर्ण ज्ञान तथा उस सम्बन्धी यंत्र विद्या में दीर्घकाल तक प्राथमिकरूप से ही सही शिद्धा लेनी पड़ती है। इसके विपरीत उपन्यास लिखने का तो यह हाल है कि. जिसके पास कलम स्याही श्रीर कागज हो, श्रीर थोड़ा धैय श्रीर श्रवसर हो, वह उपन्यास लिख सकता है।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>I. S. T., p. 130

## जीवन-संग्राम में प्रेमचन्द की कला की परिष्कृति

प्रेमचन्द ने इस प्रकार क्यों उपन्यास कला को श्रपनाया यह 'सम-· सना कठिन नहीं है। उपन्यास जीवन का जितना वृहद मुकुट हो सकता था, उतना श्रीर कुछ नहीं । श्रवश्य यह कहना बिल्कुल हास्या-स्पद होगा, श्रौर ऐसी प्रशंसा केवल व्यंग में ही की जा सकती है कि प्रेमचन्द ने शुरू से ही उपन्यास कला को किसी महान उद्देश्य से श्रपनाया । सच बात तो यह है कि उन्होंने लिखने को एक पेशे की तरह श्रपनाया, श्रधिक से श्रधिक यह कहा जा सकता है कि यह उनका hobby था, किन्तु इसमें भो सन्देह नहीं कि दशों-इसो वे ब्रात्म सचेतन होते गये, त्यों-त्यों उनकी कला की श्रन्तर्गत वस्तु के साथ ही साथ उसका सारा परिप्रेच्ति श्रीर उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि बदलती गई। थह कहना कि उन्होंने या किसी श्रन्य कलाकार ने एक पेशे के तरीके पर प्रारम्म में किसी कला को अपनाया यह किसी प्रकार कलाकार की निन्दा नहीं है, बल्क यह दिखलाता है कि उनकी कला का विकास हाथी दाँत के मीनार पर बैठकर कमल-चर्वण करते-करते नहीं हुत्रा, बलिक जीवन के कठोर संग्राम के दौरान में उसका विकास हुआ। इससे उनकी कला में भले ही वह रेती से साफ की हुई ( chiselled ) परिष्कृति नही श्राई हो, किन्तु उसमें जीवन की तहपन भ्रौर शोशित का प्रवाह खुव श्राया।

# ेप्रेमचन्द की विस्तृत कला में उनका युग प्रतिफलित

यदि प्रेमचन्द श्रौर श्रिधिक दिन जीवित रहते तो श्रवश्य ही उनका साहित्य श्रौर भी सुदूर विस्तृत होता, किन्तु जैसा कि वह है, वह भी कुछ कम विस्तृत नहीं है। बालजाक की तरह उनके उपन्यासों में दो हजार विशिष्ट चरित्र तो नहीं श्राते, श्रौर न उनके उपन्यासों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उनके चरित्र सर्वथा नये हैं—कई बार तो

उनके कई उपन्यासों के मुख्य चरित्र एक ही व्यक्ति मालूम होता है, किन्तु फिर भी उनकी रचनाश्रों में न तो विशिष्ट चरित्रों का ही श्रमाव है, श्रीर न घटना मों का ही। कायाकल्प का चक्रधर, प्रेमाश्रम का प्रेम शङ्कर, कर्म भूमि के ग्रमरकान्त को कई ग्रथों में तीन व्यक्ति न कहकर एक व्यक्ति कम से कम एक टाइप कहना ही। अधिक उचित होगा। इन दृष्टि से देखने पर ये तीन उपन्यास एक ही प्रधान नायक के इर्दीगर्द विवर्तित होते है। रंगभूमि का विनय भी उल्लिखित तीन नायक। स्थ बहुत कुछ मिलता है। ये सबके सब समाज का कल्याचा करना चाहते हैं, एक वड़ी इद तक त्यागी भी हैं, किन्तु समाज के रोग के निदान से ऋपरिचित होने के कारण वे कुछ ऋघकचरे सुघारवादी प्रयास कर रह जाते हैं। ये लोग सभी उस तरह के समाज-सेवक हैं, जिनको मोटे तौर पर गान्धीवादी कहा जा सकता है। यहाँ इस बात का उल्लेख किसी प्रकार प्रेमचन्द के मूल्य में बट्टा लगाने के लिए नहीं किया जा रहा है। जब युग ही एक बड़ी हद तक गान्धीवाद का था, श्रीर उसी मत-वाद की छत्रछाया से देश का सामाजिक राजनैतिक श्रान्दोलन परिचा--लित हो रहा था, तो यह तो एक उपन्यासकार का कत्त व्य था कि वह उसे अर्थात् इस तरह के टाइपों को चित्रित करे। यदि साहित्य-जीवन का वह मुकुट है, जिसमें जीवन श्रपना मुँह देखकर उसे ठीक कर सकता है, तो एक भारतीय लेखक जिसने मुख्यतः १६१६ से १६३५ तक उपन्यास लिखे, वह कैसे गान्धीवादी टाइप से बेखबर रह सकता था। प्रेमचन्द की कला का यह गुरा ही है कि उसमें हम उस युग को प्रति॰ फिलत देख सकते हैं, जिसमें इस कला की रचना हुई है।

# टाइप पर अधिक जोर न्यक्तित्व स्पष्ट नहीं

ं कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि के नायक बहुत कुछ एक टाइप के होने पर भी वे व्यक्तित्वहीन हो गये हाँ, ऐसी बात नहीं। उनकी सबकी श्रपनी श्रपनी कमजोरियाँ, खामख्यालियाँ तथा गुण अवगुर्ण मौजुद हैं। वह उपन्यासकार जो फेवल टाईपों को तो पकड़ पाता है, किन्तु एक ही टाइप के विशेष चरित्रों को श्रलग करके दिखा नहीं पाता, उसे सफल उपन्यासकार नहीं माना जा सकता। प्रेमचन्द के उ लिलांखत नायको में अपना-अपना व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है, किन्तु इस बात को मानने के साथ ही यह मानना पड़ेगा कि वे इनके व्यक्तित्वों को बहुत स्रव्य नहीं कर पाते, श्रौर वे बहुत कुछ, टाइप के ही दायरे में रह जाते हैं। उस हद तक वे अपने युग के प्रतीक होते हुये भी सम्पूर्ण्हा से उस कला में सजीव नहीं कर पाते। उदाहरखार्थं इम शारत् बाबू के उपन्याओं में भी कई बार एक तरह के नायकों को पाते हैं। शारत् बाबू के उपन्यासों के नायक Glorified vagabond या यशपात श्रावारागर्ट मात्र थे। चरित्रहीन का सतीश, श्रीकान्त का श्रीकान्त, पल्ली-समाज का रमेश, बड़ी दीदी का सुरेन्द्र, देवदास का देवदास, गृहदाह के सुरेश श्रीर महिम, यहाँ तक कि पथेरदानी के डाक्टर किसी न किसो प्रकार के मध्यवित्तनर्ग के श्रावारा-गर्दमात्र हैं। उनमें से किंसी को भारांटी की फिरु नहीं है। फिर भी जिन्होंने इन उपन्यासों को पढ़ा है, वे इन के एक एक के व्यक्तित्व को बिल्कुल अलग पायेंगे। इसी अर्थ में कहा जाता है, श्रीर करीब-करीन सभी समालोचक इस विषय में सहमत हैं कि मनोविज्ञान की । दृष्टि से प्रेमचन्द कुछ कमजोर पड़ते हैं। श्रस्तु।

### प्रेमचन्द् के उपन्यास में अनेक चरित्र

क्षपर गिनाये हुये चार उग्न्यां के नायकों के श्रातिरिक्त प्रेमचन्द के उपन्यासों के बाकी नायक, नायिकार्ये, उपनायक, खलनायक सभी कर्श्व-करीव श्रलग-श्रलग टाइप के हैं, यद्यपि बहुत बारीकी से देखने पर बहुत से नायक तथा खलनायक भी एक टाइप के श्रन्तमु कत किये जा;

सकते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में धर्मवादी ढोगियों, बेईमान पुलिस-वालों, लुटेरे जमींदारों: बदकार कारिन्दों के जो चित्र हैं, उनको शायद खींचा-तानी करने पर एक-एक टाइप में लाया जा सकता है, किन्तु फिर भी बहुत खींचातानी करनी पड़ेगी, इसमें सन्देह नहीं। प्रेमचन्द के उपन्यासों में सती स्त्री उदाहरसार्थ (कायाकलर की लौंगी), वेर्या ( उदाह(णार्थ सेवासदन की भोली ), ज्योतिषी ( कायाकल्प का बना हुआ ज्योतिषी), पक्का गाना गाने वाला (कायाकला का वज्रधार), घूखखोर दरोगा ( सेवासदन का कुष्णचन्द्र ), ऐथास महन्त ( सेवासदन के महन्त रामदास ), कायरशरीफ श्रादमी (सेवासदन का पद्मसिंह), उदारवादी समाज-सुघारक ( सेवासदन के विद्वलदास ), दगाबाज माई ( प्रेमाश्रम का ज्ञानशङ्कर ), पुराने ढरें का दट्यू किसान जो बाद की विद्रोही हो जाता है ( प्रेमाश्रम का मनोहर ), नये खून का किसान ( प्रेमाश्रम का वलराज ), खुदमुख्तार घनी विघवा ( प्रेमाश्रम की गावनी), जालिम कारिन्दा (प्रेमाश्रम का गौष खाँ), काल्यनिक टाइप का श्रादर्शवादी जमींदार जैसा कि गांधीजी जमीन्दारों को देखना चाहते हैं ( प्रेमाश्रम का मायाशङ्कर ), हिन्दू सभाई ( कायाकल्य का यशोदानन्दन ), पतित स्रादर्शवादी राजा (कायाकल्प का राजा विशालसिंह), प्रेम में निराश ग्रादर्शवादी स्त्री (कायाकला की मनोरमा ), पहले लीगी फिर इत्तहादी मुस्लिम नेता ( काथाकल्य का ख्वाजा), कांग्रेसी जमीन्दार (गोदान का श्रमरपालसिंह), मामूली मध्यम किसान ( गोदान का होरी ), स्वार्थी पत्रकार ( गोदान का श्रोंकार-नाथ ), समाज का स्तम्म किन्तु खुद मक्कार श्रीर वेईमान (गोदान का किगुरीसिंह), मिलमालिक (गोदान का मिस्टर खन्ना) आदि कितने ही चरित्र प्रेमचन्द की रचनाओं में है। अपनी लगभग दो सौ कहानियों में उन्होंने जो सैकड़ों खरड चरित्र पैदा किये, उनको तो इम इस गिनती में ले ही नहीं रहे हैं।

## भारतीय साहित्य में प्रेमचन्द् श्रद्धितीय

एक दूसरे मापदगड से नापने पर भी प्रेमचन्द की रचनाये बहुत विस्तृत ठहरती हैं। वह मापदगड यह है कि क्या उनके उपन्यासों को पहने से समसामयिक हिन्दी-हिन्दुस्तानी भाषी लोह्ये का एक खाका इमारी श्राखों के सामने खिंच जाता है या नहीं श इसका उत्तर ्हाँ में देना ही पड़ेगा। सच बात तो यह है कि किसी भी एक भारतीय उपन्यासकार ने-इम इनमें रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र, श्रीर कन्हैयालाल मुन्शों को भी गिन रहे हैं, समसंमिषक भारतीय जीवन, उसकी सम-स्याओं तथा संग्रामो का इतना व्यापक चित्रण नहां किया है। रवोन्द्र-नाथ श्रीर शरत् वानू में तो इम एकांघ अपनाद के अतिरिक्त भारत के राजनैतिक सम्राम का कुछ भी पता नहीं पाते । अवश्य रवोन्द्रनाय के नाटक 'ग्रचला-यतन', 'रक्तकरबी' तथा उपन्यास 'वरे-बाहरे' श्रीर 'चार ऋध्याय' को समसामियक राजनैतिक आन्दोलनों के साथ संयुक्त किया जा सकता है, उनके भौतिक आधार तो ये आन्दो जन हैं, इसमें सन्देई नहीं, किन्तु इनकी राजनीति व्यवहारिक राजनीति से वहुत-इतना दूर है कि पाठक यदि चाहे तो इसे भुना सकता है कि इनका राजनीति के खाथ कोई सम्बन्व भी है। इसो प्रकार शरत् वात्रू पथेरदावी के अतिरिक्त कहीं भी राजनीति के पास नहीं फटकते । यह बात श्राश्चर्यजनक है क्योंकि जिस समय श्रमहयोग श्रान्दोलन चना था, उस समय शास्त् बाबू भी व्यवहारिक रूप से इस श्रान्दोलन में कूद पड़े थे. किन्तु उनके उगन्यासों में इस युग का कहीं पता हो नहीं हैं। शस्त् बाबू के सै हड़ा नायक-नाविकायें ग्राने युग में चलनेवाले इन संग्रामों तथा आन्दोत्तनों से बिल्कुल वेखबर हैं, यहाँ तक कि ये श्रान्दोत्तन परोच्च में रहते हुये भो उन पर कोई प्रभाव डालते हुये मालूम नहीं देते। देवदास ने जिम प्रकार जाकर ऐन रार्वती के किवाड़ों के सामने चुरवाप जान दे दो, सुरेन्द्र ने जिन प्रकार वर से

भागकर मास्टरी की, तथा एक और उदाहरण लिया जाय पल्ली-समाज के रमेश ने जिस प्रकार जाकर गाँव में जीवन व्यतीत किया, उसमें यदि बीस क्यों पचास साल का या उससे भी श्रिधक फर्क कर दिया जाय, तो पता नहीं चलेगा। जो बातें रवीन्द्र श्रीर शरत के सम्बन्ध में कही गई, वे ही कन्हैयालाल मुन्शी के भी विषय में कमोवेश कही जा सकती हैं। श्रवश्य उल्लिखित लेखकों ने जैसे शरत बाबू ने जिस पहलू को लिया है, उसको चूहान्त तक पहुँचाकर छोड़ दिया है। इनके लिखने के बाद शायद ही उस सम्बन्ध में कोई श्रीर वक्तव्य रह गया हो, किन्तु यहाँ तो विस्तृति की बात हो रही है न कि धनत्व की। विस्तृति की हिष्ट से विशेषकर राजनैतिक संग्राम के चित्रण की हिष्ट से प्रमचन्द भारतीय साहित्य में श्रपराजेय रहे हैं। श्रवश्य थोड़े दिनों से बङ्गला साहित्य में कुछ ऐसे उपन्यासकारों का श्राविमांव हुआ है, जो शायद प्रेमचन्द की इस दिग्वजयी हैस्थित के लिए खुनौती साबत हों। श्रस्तु ।

# जिस जीवन को चित्रित किया प्रेमचन्द उससे बखूबी परिचित थे; फिर भी कुछ गलतियाँ

प्रश्न यह है कि प्रेमचन्द ने जो इतने विस्तृत जीवन का चित्रण किया है, क्या वे उसके व्योरे से परिचित थे ? क्या उनकी रचना में उनकी हस सम्बन्ध में विशेषज्ञता मलकती है ? प्रेमचन्द स्वयं देहात में पैदा हुये, बहुत गरीबी में पले, श्रौर उनके उपन्यासों में मुख्यतः देहाती जीवन का ही चित्रण है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने श्रपने तजकें से बाहर कलम उठाई। श्रवश्य उनकी रचनाश्रों में शहरी जीवन का भी चित्रण है, किन्तु प्रेमचन्दजी जैसे गाँव के श्रिषवासी थे, वैसे शहर के भी श्रिषवासी थे, श्रौर श्रपने जीवन के विभिन्न समय में उन्हें संदुक्त प्रान्त के सब बड़े शहरों में

तथा बम्बई में रहने का मौका मिला, इसिलए उनके उपन्यासों में शहर तथा शहरियों का भी अन्दर चित्रण है। यदि उनके उपन्यासों को शहरी जीवन श्रौर देहाती जीवन के चित्र करके दो हिस्सों में बाँटा जाय तो उनके कई उपन्यास तो मुख्यतः देहाती जीवन के हो वर्णन के रूप में वर्गीकृत होंगे। गोदान को ही लिया जाय, यद्यित इसमें यत्र-तत्र शहरी जीवन की सत्तक श्राती है, किन्तु यह उपन्यास मुख्यतः देहात तथा देहाती जीवन के ही सम्बन्ध में है। श्रन्य उपन्यासों में गवन, प्रतिशा, बरदान, निमंला, सेवासदन मुख्यतः शहरी जीवन को लेकर ही चलते हैं। श्रवश्य हनमें भी देहात की सत्तक कही-कहीं श्रा जातो है, यह स्वाभाविक ही है। वाको उपन्यास मिश्रित कहे जा सकते हैं, किन्तु देहातो जीवन प्रधान है।

प्रेमचन्द बहुत कम अवसर पर अपने तजर्वे के दायरे के बाहर गये हैं। अवश्य ऐसा कई चेत्र में हुआ है कि लेखक को एक विषय का बिल्कुल व्यक्तिगत तजुर्वा नहीं है, किन्तु किर मी वह सफजता-पूर्व क उस विषय का चित्रण कर ले जाता है। उँगज्ञा लेखक प्रभात-कुमार ने अपनी एक पुस्तक में इसी प्रकार काश्मीर यात्रा का चित्रण किया; जिसे पढ़कर रवीन्द्रनाथ ने भी दाँतों तज्ञे अंगुज्ञो इमा लो। ऐसे ही कहा जाता है राविन्सन कूमों के लेखक कभो अपने जीवन में किसी एकान्त होन में नहीं रहे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी समुद्र का दर्शन भी नहीं किया, किर भी वे इस पुन्तक में समुद्र-यात्रा का जा वर्णन करते हैं, उसमें अब्छे से अब्छे नाविक कोई जुटि नहीं निकाल सके।

इसी तरह हडसन ने दिखलाया है कि अन्यानी ट्रनाप ने शिकार का चित्रण किया है, यद्यि उन्होंने स्त्रयं कभो शिकार नहीं किया। अटहाट ने कलिफोर्निया के सोने की खानों का चित्रण किया, हरीनेन्सन

तथा क्लार्क रसेल ने समुद्र के रोमेन्स का वर्णन किया, यद्यपि न तो हार्ट ने सोने की खान देखी, श्रौर न उल्लिखित दो श्रम्य उपन्यास-कारों ने कभो समुद्र यात्रा की। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरसा मौजूद हैं कि उपन्यासकारों ने भद्दी गलतियाँ कर डाली हैं। डिक़ेन्स ने अपने पिकविक पेपर्स ( अध्याय ७ ) किकेट खेलने का जो वर्णन किया है, उस पर उनकी खूच हॅमी उड़ाई गई है। बात यह है डिकेन्स महाशय ने न तो कभी यह खेल खेला, श्रीरं नः इसे ध्यान से देला। इसी प्रकार स्टीवेन्सन जहाँ तक समुद्र-यात्रा का सम्बन्ध है, उसे निमा ले जाने पर भी Nautical observations में गड़बड़ा जाते हैं। १ प्रमचन्द्र भी इसी प्रकार श्रपनी रचनाश्रों में एकाघ भद्दो गलती कर डालते हैं, जैसा कि उन्होने गवन के मुखबिर के हाथों में पिस्तील दिलाकर किया, किन्तु अवश्य ही ऐशी गलतियाँ बहुत कम हैं। जीवन के जितने विस्तृत चेत्र को उन्होंने लिया है, उसको देखते हुये उनकी ये इहुत ही छोटी गलतियाँ कुछ विशेष महत्व नहीं रखतीं। व्योरे में एकाध विन्दु पर गलती कोई ऐसी बात नहीं है। असली प्रश्न तो यह है कि जिस चेत्र के जीवन को उन्होंने चित्रित किया है, उसे वे सफलता-पूर्वक चित्रित कर पाये या नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने भारतीय जीवन का बहुत सुन्दर चित्र श्रपनी रचनाश्रों में पेश कर दिया है।

# प्रेमचन्द के उपन्यास के मूल में जीवन के तजुर्बे

यद्यपि इसे शात नहीं है किन्तु प्रेमचन्द के उपन्यास जीवन से कि हिं है। प्रेमचन्दजी ने स्वयं यह बताया है कि रंगभूमि का वीजांकुर उन्हें एक अञ्झे भिखारी से मिला जो उनके गाँव में रहता

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I. S. T., pp. 135-6

था। इसी प्रकार श्रीर कई रचनाश्रों के बीजांकुर के सम्बन्ध में हमें ज्ञात हुआ है। स्वयं प्रेमचन्द ने उपन्यास कला पर लिखते हुये इसके कुछ उदाहरण दिये हैं कि किस प्रकार छोटी-सी घटना या छोटे से व्यक्ति से उपन्यासकार की कलाना चल निकलती है। वे लिखते हैं 'पिकविक पेपरस डिकेन्स की एक अमर हास्यरस प्रधान रचना है। पिकविक का नाम एक शिकरम गाड़ी के मुसाफिरों की जवान से डिफेन्स के कान में श्राया। बस नाम के श्रनुरूप ही चरित्र, श्राकार, वेश-सबकी रचना हो गई। साइलस मारनर भी अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध अन्यास है, लिखा है कि अपने बचपन में उन्होंने एक फेरी लगाने वाले जुलाहे की पीठ पर कपड़े के थान लादे हुये कई बार देखा था। वह तस्वीर उनके हृदय-पट पर श्रंकित हो गई थी, श्रीर समय पर इस उपन्यास के रूप में प्रकट हुई। स्कारलेट लेटर भी हाथर्न की बहुत ही मुन्दर रचना है। इस पुस्तक का बीजांकुर उन्हें एक पुराने मुकदमें की मिलिल से मिला। भारतवर्ष में श्रभी उन्यासकारों के जीवन-चरित्र लिखे नहीं गये, इसलिए मारतीय उपन्यास साहित्य से कोई उदाहरण देना कठिन है। रंगभूमि का बीजांकुर हमें एक श्रन्धे भिखारी से मिला जो हमारे गाँव में रहता था। एक जरा-षा इशारा, एक जरा-सा बीज लेखक के मस्तिष्क में पहुँचकर इतना विशाल वृत्त वन जाता है कि लोग उस पर श्राध्वर्य करने लगते हैं। जेन श्रायर भी उपन्यास के प्रेमियों ने श्रवश्य पढ़ी होगी। दो लेखिकाश्रों में इस विषय पर बहस हो रही थी कि उपन्यास की नायिका रूपवती होनी चाहिए या नहीं। जेन ऋायर की लेखिका ने कहा मैं ऐसा उपन्यास लिखूँगी जिसकी नायिका रूपवती न होते हुये भी श्रांकर्षक होगी। इसका फल या जेन भ्रायर 1..... हाल कैन को बाइ बिल से प्लाट मिलते थे। मेटरलिक का मोनाबीन ब्राउनिंग की एक कविता से प्रेरित हुआ था।....स्वर्गीय बाबू देवकीनन्दन खत्री ने चन्द्रकान्ता श्रीर चन्द्र-

कान्ता सन्तित का बीजांकुर तिलस्म होशस्वा से लिया होगा, ऐसा चाना होता है।

# वर्गसंघर्ष के चित्रण में प्रेमचन्द शरत् बाबू से श्रेष्ठ

उनके उपन्यासों में इम विभिन्न वर्गीं के पारस्परिक सम्बन्ध को चखूबी देख सकते हैं। माद्यर्भ ने जो बात बालजाक के सम्बन्ध में कही थी कि उनके उपन्यासों से समसामियक फ्रेन्च समाज के श्रार्थिक सम्बन्धों का पता लगता है, वही बात किसी भी भारतीय लेखक से श्रिधिक सार्थकता के साथ प्रेमचन्द की रचनाश्रो के दिवय में कही जा सकती है। शरत् बाबू के बहुत से उपन्यास विशेषकर पल्ली-समाज देहाती समाज के जीवन को लेकर लिखा गया है, किन्तु उनके किसी भी उपन्यास में समाज में निरन्तर होने वाले वर्गयुद्ध का, शोषण का इतना श्रच्छा चित्र नहीं मिलता जितना प्रेमचन्द के उपन्यासों में मिलता है। पलजी-समाज में देहाती जीवन के सब कड़ुवे पह्लू आते हैं, समाज के स्तम्म किस प्रकार दकोसले की नींव पर स्थित हैं, किस प्रकार लोगों में अनैक्य तथा श्रत्यन्त सुद्र स्वार्थों का द्रन्द है, स्वार्थ संवर्ष है, वात-वात पर षडयंत्र श्रीर नीचता है, ये सब बातें तो हैं, किन्तु पाठक पर इनके वर्णन का यह प्रभाव नहीं पड़ता कि ये जो दुर्गु ए हैं, देहातियों के लिए स्वाभाविक नहीं हैं, बल्कि प्रचलित पदति के कारण हैं। इसके विपरीत प्रेमचन्द के उपन्यासों में एक तो देहाती जीवन के वर्गयुद्ध का श्रंश स्पष्ट है. दूसरा उनकी रचनाश्रों में इन चूद्रताश्रों का वर्णन शरत् बाबू के वर्णन के मुकाबिले में कमजोर श्रीर शिथिल होने पर भी, वह वर्णीन इमारे मन पर यह श्रमिट छाप छोड़ जाता है कि सायाजिक पद्धति विशेषकर समाज की प्रचलित श्रार्थिक पंद्धति इनके लिए जिम्मेदार है। कर्मभूमि में श्रमरकान्त श्रपने घर से भागकर जिस

नाँव में टिका है, उसके वर्णन में वर्गसंघर्ष बहुत स्वष्ट है। किसानों का जब चाहे तब बेदलत किया जाना, श्रक्सर खेनो का इतना लगान बद्ना कि लगान चुकाने में हो सारी उग्ज चली जाय, हरी बेगार श्रीर इर तरह की इन्टरवाजी श्रीर लूट-खबीट का चित्र इवमें है। प्रेमाश्रम में गौस लाँ के श्रत्याचार श्राम-जीवन के कविक हिश्त चित्र की फाड़ फेंकता है। तालुकदारियों के मैनेजर रियाया पर क्या-क्या उधम जोत सकते हैं, इसका चित्र तो हमें प्रेमाश्रम में मिलता ही है। इसके श्रविरिक्त यह भी ज्ञात हो जाता है कि ये मैनेजर कभी-कभी-विशेष-कर जब कि तालुकेदारों की मालकिन विधवा है, तो उस पर भी कुद्दि डालने का इरादा रखते हैं। जब मालिकन का ही यह हाल है तो श्राम किसानो की बहू-वेटी का क्या हाल होता होगां, यह कल्पनीय है। गोदान में तो वर्गसघर्ष का बिल्कुल नम चित्र दिखाई पड़ रहा है। होरी के तीन जड़के मार्मूची दवादारू के अभाव में मर जाते हैं, किन्तु किसानों के पैसा से पुष्ट राय साहब किस प्रकार विना कारण श्रपनी दवा में सैकड़ों राये खर्च करते हैं, या यों कहना चाहिये कि बिना कारण डाक्टर उनकी सेवा में उनस्थित रहते हैं, यह देखने ही योग्य है। श्रवश्य इस पुस्तक में प्रेमचन्द ने यह भी दिखलाया है कि ये जमींदार श्राने किसानों के लिए शेर होते हुये भी हुक्कामों के सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते है। कायाकल्य में भी राजा विशालसिंह श्रानी रियाया पर तो बड़े श्रत्याचार करते है, किन्तु मजिस्ट्रेट उनके साथ कुत्ते का-स। व्यवहार करता है। सच बात तो यह हे कि गोदान का सारा कथानक ही वर्गसंघर्ष पर अवलिम्बत है। होरी को सताने वालों में जमीन्दार के साथ-साथ पुलिस भी है। जब उसका माई ईर्ष्यावश उसकी गाय को जहर देकर डर के मारे घर छोड़ कर भाग निकलत। है, उस समय पुलिसवाले खबर पाकर वहाँ स्राते हैं। भ्रातुरनेहवश होरी नहीं चाहता कि भाई का स्रपमान

हो, इग्रलिए वह घूस देने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिसवाले सब कुछ जानते हुये भी होरी से घूस लेने पर तैयार हो जाते हैं।

यों ही विना पद्धति के दो एक उदाहरण लिये जायें। प्रेमचन्द की रचनात्रों में जमीन्दारों के --वे चाहे केवल जमीन्दारों के रूप में हों या महन्तों के रूप में घर्म का प्यावरण लेकर बैठे हों, उनके ब्रत्याचार खून दिखलाये गये हैं। कायाकला के राजा साहन या उनके आदमी जिस प्रकार घास न छीलने पर चमारों की दुर्दशा करते हैं, वह किसानों के जीवन के इस पहलू को बिल्कुल स्वष्ट कर देता है। इसी उपन्यास में राष्ट्र के साथ शोषकों श्रीर शोषितों का क्या-क्या सम्बन्ध है, यह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है क्योंकि जब चमार श्रत्याचारों से उकताकर कुछ सींग-पूछ हिलाते हैं, तो फ़ौरन जमीन्दार राजा की श्रोर से पुलिस श्रा जाती है, श्रीर वात की वात में उन पर गोली चला देती है। इछी प्रकार मन्दिर प्रवेश के मामले में मन्दिर के मालिक के इशारे पर त्राळूनों पर जो गोली चलती है, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अछूतों की प्रगति के शत्र केवल उच्च जाति के हिन्दू नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र भी है जो सम्यत्तिक अधिकार की रचा की आइ में छुत्राछूत की घृणित पद्धति की रच्चा अपने संगीनों से करती है। जमीन्दारों के श्रांतरिक्त ये पुलिस तथा वह जिसकी नौकर है वह सरकार मी इन शोषितों क विरोधी हैं, यह वात प्रेमचन्द के उपन्यासी में बार-बार स्पष्ट हो जाती है। हमें अन्य किसी भारतीय उनन्यासकार में इस इद तक यह बात नहां मिलतो। साहूकार तथा अन्य परोप-जीवियों, यहाँ तक कि उन श्रिविकारियां से जिनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे गरीबों के नागरिक श्राधिकारों के रचक होंगे, वे श्रिधिकारी भी दौरा करते समय किस प्रकार लूट-खसोट से काम लेते हैं, किस प्रकार एक विशेष अधिकारी यदि अञ्छा भी हो तो पद्धति ऐसी है कि उसे बेईमान बन जानां पड़ता है, इन सब बातों को इम प्रेमचन्द

की रचनाश्रों में देखते हैं। किसान की एक जान है, किन्तु उसके कितने खून चूसनेवाले हैं, इस बात को यदि किसी को जानना हो, तो वह इस सम्बन्ध में समाजवादी दलों की दस पुस्तिकाश्रों से जितना नहीं जानेगा, उतना प्रेमचन्द के एक गोदान से जान सकता है।

#### प्रेमचन्द्र में धर्म का वर्णचरित्र स्पष्टीकृत

प्रेमचन्द की रचनाश्रों में धर्म, धर्मध्वजी, महन्त, पुराहित, ब्राह्मण यहाँ तक कि ईश्वर की घारणा के सम्बन्ध में यह बार-बार दिखलाया गया है कि किस प्रकार ये व्यक्ति श्रयवा शक्तियाँ मेहनतकश जनता का खून पीती हैं। सेवासदन में ही हम देखते हैं कि भोली वेश्या के घर में ऊँचे से ऊँचे शिखा चोटीघारी धर्मध्वजी आते जाते हैं, मन्दिर के किसी भी उत्सव में ठाकुरजी से कहीं अधिक भोली का जयजयकार रहता है। इस प्रकार धर्म-ध्वजियो के विविध कौलों का खोखलापन स्पष्टका से दृष्टिगोचर होता है। इसी उपन्यास में महन्त रामदास साथ ही जमीनदार भी हैं, श्रीर धर्म-नेता भी। वे जो कुछ जुल्म ढाते हैं. वह श्री वाँके बिहारी जी के नाम से ढाते हैं। वाँके बिहारी जी केवल नेतिक टबाव पर ही निर्भर नहीं रहते, बिलक उनके श्रखाड़े में दंड-बैठक करनेवाले दुधिया भाँग छाननेवाले चेलो का एक गिरोह रहता है, श्रीर ये लोग देव-गत-नित्र होने के कारण जत्र भी कोई बाँकेविहारीजी के विरुद्ध जरा भी आँख निकालता है, तो उसके होश को ठिकाने लाने के लिए तन-मन से तैयार रहते हैं। सच बात तो यह है कि इस उपन्यास का सूत्रपात ही इसी प्रकार के एक विद्रोही किसान की श्री बाँकेविहारी के चेलों के द्वारा इत्या से हुआ है।

'प्रमाश्रम' में ज्ञानशङ्कर धर्म का ढोंग रचकर ही गायत्री के सतीत्त्र भ्रष्ट करने पर तैयार होता है। धर्म को प्रेमचन्द हमेशा इसी रूप में चित्रत करते हैं। श्रवश्य उनकी कहानियों में एकाध स्थान पर इसके विपरीत रुख का परिचय पात होता है, किन्तु उनके उपन्यासों में धर्म का चित्र हमेशा इसी रूप में होता है।

'गनन' में सेठ करोड़ीमल धार्मिक रूप में दिखताये जाते हैं। वे जाड़ों में कमनल गँटते हैं, किन्तु प्रेमचन्द यह कहना नहीं भूलते कि ये करोड़ीमल वही हैं जिनकी जूट की मिल है, इस मिल में मजूरों के साथ जितनी निर्दयता का व्यनहार होता है इतना कहीं नहीं होता। यहाँ मजूर इन्टरों से पीटे जाते हैं। सेठ करोड़ीमल घी में चर्नी मिलाकर लाखों कपया कमा चुके हैं।

# कर्मभूमि में भगवान और छुत्राछूत का वर्गरूप स्पष्टीकृत

'कर्मभूमि' में श्रछूतों को सवर्ण हिन्दू मन्दिर में घुसने नहीं देते। इस पर प्रेमचन्दजी इस बात को स्रष्ट कर देने से नहीं चूकते कि इन , मिन्दरों में सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं। श्रखूतों की इतनी मजाल कि इस भगवान के मन्दिर में कदम रखना चाहते हैं। ब्राखूतों के भगवान तो कहीं किसी कीपड़े में या पेड़ तले होंगे। सवर्ण हिन्दुश्रों का यह भगवान राजाश्रों के श्राभूषण पहिनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हैं, वे (चथड़े पहिनने वाले श्रीर चवेना खाने वालों की स्रत तक नहीं -देखना चाहते। प्रेमचन्द केवल इतना ही दिखलाकर चुर नहीं हो जाते। विलक वे श्रस्तूतों की मन्दिर प्रवेश-सम्बन्धी गुस्ताखों के लिए उनको सवर्गा हिन्दु श्रों के द्वारा बुजाई हुई पुलिस की गोलियों से सुनवा डाल-कर सवर्ण हिन्दुश्रो के मन में श्रक्तों के प्रति कितना प्रेमभाव है, उसे 'बिलकुल स्पष्ट कर देते हैं। प्रेमचन्द गाधीयुग के लेखक हैं, ऐसा दूसरे समालोचकों ने भी लिखा है, हमने भी लिखा है, किन्तु कर्मभूमि से यह पता चलता है कि प्रेमचन्द श्रद्धतों के लिए गांधीजी से कहीं श्रधिक दर्द रखते हैं। प्रेमचन्द की सहानुभूति एक विद्रोही के साथ न्दू सरे विद्रोही की सहानुभूति है। उसमें मानवता को पुकार निवाही

गई है न कि चुनाव की जरूरतो की पुकार। प्रेमचन्द ग्रछूतों को सवर्गं हिन्दुश्रों श्रौर सब हिन्दुश्रों के साथ बिल्कुल बरावर देखना चाइते हैं, वे केवल खुश्राछूत मिटाने के नाम पर श्राखूतों के वीट लेने के लिए उत्सुक नहीं ज्ञात होते। श्रमरकान्त जिस गाँव में जाकर चमारों में रहता है, वहाँ वह उनके साथ बिल्कुल एक होकर रहता है। श्रंवश्य खोजने पर, वहाँ श्रमरकान्त ने जो न्यवहार किया है, उसमें गांधीवादी पुट मिलेगा, जैसे जिस समय अमरकान्त वहाँ चमारों की मृत गाय का मास खाने के लिए उद्यत देखता है, तो वह इस पर श्रापत्ति करता है, श्रीर मुन्नो की मध्यस्थता के कारणा वह श्रपनी वात मनवाने में समर्थ भी होता है। इस व्यवहार में श्रव्यवहारिक सुघारक की सुधारमावना दिखलाई पड़ती है। यो चमारों को जीवित गाय या बकरे का मांच कब मिलने लगा, उनको श्रपने रिवाज की बदौलत जब इलाके में कभी कोई गाय मरती है, तो उसका मांस खाने को मिल जाता है। ऐसी अवस्था में उनको मुर्दा मांस खाने से रोकना यह कहने के तुल्य है कि तुम कभी कोई स्वादिष्ट पदार्थ खात्रो ही मत। ग्रमर-कान्त निस्तन्देह रूप से एक गान्धीवादी चरित्र है, उसमें वे हा श्रादर्श-वाद तथा कमजोरियाँ हैं जो गांघीवाद की विशेषता है, इसलिए अमर-कान्त के चरित्र में इस प्रकार के गांधीवादी पुट दिखलाना जरूरी था, किन्तु इमें उस पुट से धोखे में नहीं श्राना चाहिये कि प्रेमचन्द असल में क्या चीज चाहते हैं। मन्दिर के भगवान के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने जो उद्गार किये हैं कि वे अभीरों के भगवान हैं, हलुवा-पूड़ी खाते हैं,. श्रीर चिथड़े पाइननेवालो से नकरत करते हैं, प्रेमचन्द को एक श्रञ्जूतो-द्धारक के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्णावयव विद्रोही श्रीर सो भी मूर्ति-मंजक समाजवादी विद्रोही के रूप में स्पष्ट कर देता है। मन्दिर के भगवान के सम्बन्ध में इस प्रकार की उक्ति करनेशला व्यक्ति क्या यह चाहता है कि मन्दिर खोल दिये जायँ, उनके द्वार सबके लिए खोल-

दिये जायं, या वह यह चाहता है कि ऐसे भगवान समेत मन्दिर को, साथ ही जिस पद्धित में इस प्रकार के मन्दिर श्रीर इस प्रकार के भग-वान जायज हैं, उसको सातवें रसातल में पहुँचा दिया जायं ! मन्दिर के भगवान के सम्बन्ध में प्रेमचन्द ने जो शब्द कहे हैं, वे क्लासिकल हैं, श्रमर हैं, कथित श्रखूतोद्धार के श्रान्दोलन के मंडे को लेकर चलने वाले लोगों को चाहिये कि इन शब्दों को श्रपने हृदय पर श्रीर मराडों पर सुदृढ़ रूप से श्रांकित कर श्रपने कार्य में श्रमसर हो।

# सनातन धर्म श्रीर पुनर्जन्मवाद पर प्रेमचन्द का कुठार

'गोदान' में भी इमें धर्म का वही प्रेमचन्दी रूप मिलता है। धनी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन क्यों ? अपने बरावर वालो को नीचा दिखाने के लिए। उनका दान और धर्म कोरा थहंकार है, विशुद ब्रहंकार । इस उपन्यास के मातादीन चरित्र में सनातन धर्म की खूब पोल खोली गई है। मातादीन के बाप दातादीन श्रपनी जवानी में बड़े रसिया थे, किन्तु नेम से कभी नहीं चूके, एकादशी नागा नहीं किया। कभी विना स्नान-पूजन किये मुँह में दाना पानी नहीं खाला, वस नया था, उनको तो हर एक पाप का पासपोर्ट मिला हुआ था। मातादीन भी अपने बाप के बेटे थे। उन्होंने एक चमारित को रखा, किन्तु रुग्ये वां ले थे, फिर वे नेम से कभी नहीं चूके। इस प्रकार मातादीन श्रौर दातादीन में प्रेमचन्द ने भारतीय सनातन धर्म का नग्नचित्र खोंचा है। इस चित्र को देखने पर पता चलता है कि विवेकानन्द, राधाक्रष्णन, श्ररिनद, भगवानदास, श्रालकाट, ऐनीवेसेन्ट श्रादि प्राच्य घर्मों की प्रशंसा में शतमुख विद्वान दुनिया को कितना वड़ा घोखा देना चाहते हैं। यों तो इस यह नहीं मानते कि प्राच्य श्रौर प्रतीच्य धर्मों में कोई विशेष फर्भ है, यदि फर्क है तो इस बात का है कि एक धर्म पिछड़े ्डुये ब्रर्ड-सामन्तवादी लोगों का धर्म है, ब्रौर दूसरा पूँ जीवादी समाज

का धर्म है, इसलिए पान्यवर्म की जो कुछ विशेषता, खूबी या सौन्दर्य है, वह केवल इतना ही है कि वह भ्रधिक पिछड़ा हुआ है, उसकी बोल-चाल कम ध्रवीचीन है, उसमें बात-बात पर अब भो अबतारों की गुझाइश है, किन्तु यह सब तो हुई किताबी श्रीर ऊगरी बातें, श्रयल में व्यवहार में प्राच्यधर्म क्या है, इसे हम प्रेमचन्द के दातादीन मातादीन करोड़ीमल समरकान्त श्रादि में देख सकते हैं। वड़ी-बड़ी बाते बनाकर हाषशीलता के चीणमान बुद्धियुक्त विदेशियों को एक हद तक उल्लू बनाया जा सकता है, किन्तु उसमें भी इम श्रिधिक समर्थ रहे यह बात नहीं क्योंकि अपनी संस्कृति और धर्म की रोमरोलाँ से लेकर लार्ड रोल्डन्ते तक लोगों से तारीफ करवा एकने पर भी हम राजनैतिक रूर से जहाँ के तहाँ रह गये, यानी उतना ही श्रागे बढ़ पाये जितना हमने संप्राम किया या श्रन्य संप्रामशील शक्तियों ने हमें जितनी सहायता दी। हमने सरसरी तौर पर प्रेमचन्द की रचनात्रों में से धर्म-सम्बन्धी दो-एक घटनात्रो तथा पात्रों की श्रोर पाठक की दृष्टि श्राकर्षित की, सारा प्रेमचन्द साहित्य ही धर्म श्रीर ईश्वर के विरुद्ध एक व्यंग, हजो या जेहाद है। जहाँ भी ईश्वर का नाम आया है इस देखते हैं कि वह ऐसे प्रसङ्घ में आया है कि ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती नहीं घटती है, हृदय श्रदा से श्रवनत नहीं होता, बलिक आँखों में विद्रोहामि चमकने लगती है। कर्मभूमि में पुन-जेन्मवाद की जिस तरह व्याख्या की गई है, उससे श्रिषिक उम से उम सामाजिक कान्तिकारी भी कुछ नहीं कह सकता । पुनर्जन्मवाद के त्रिषय में यह जो कहा गया है कि यह सब मन को समसान की बात है, जिसमें गरीबों को श्रपनी दशा पर सन्तोष रहे, श्रीर श्रमीरों को श्रपने रागरङ्क में किसी प्रकार की बाघा न पड़े, यह कथा साहित्य में श्रातुलनीय है। पता नहीं पुनर्जन्मवाद के विषय में किसी समाजवादी दल की पुस्तिका में इससे पहले हिन्दी में कुछ कहा गया या या नहीं, जहाँ तक हम सममते हैं, ऐसा नहीं कहा गया होगा। सच बात तो यह है कि

१६३२ में जन यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था उसके पहले कोई स्वीकृति समाजवादी गुटिंगरोह या दल था भी या नहीं, और यदि था जैसा कि एक गुट के विषय में कहा जा सकता था कि वह था, तो वह ऐसे दार्शनिक प्रश्नी के सम्बन्ध में कोई दिलचरंपी रखता था हसमें सन्देह है।

# धर्म बोध में शरत्चंद्र उचतर

वर्गसंघर्ष श्रौर घर्म की समालोचना की हिष्ट से शायद ही कोई भारतीयं उपन्यासकार प्रेमचन्द की समकत्त्ता कर पावे। वर्गसवर्ष की दृष्टि से तो जैसा कि इम बता चुके वे श्रवुलनीय हैं, किन्तु जहाँ तक धर्म की समालोचना की बात है शरत् बाबू का 'वामुनेर मेथे, श्रर्थात् ब्राह्मण की बेटी बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में हिन्दुश्रों के चातुर्वेगर्यं पर ऐसा भयंकर श्लेष किया गया है कि मातादीन दातादीन श्रादि भेमचन्द के पात्रों के जिस्ये से सनातन धर्म की जो समाजोचन होती है, वह बहुत फीकी पड़ जाती है। शरत् बाबू तो उस रचना में जाति भेद के मूल पर ही कुठाराघात करते हैं। अपनी कहानी के जरिये से वे जातिमेद के थोथेपन को विल्कुल मूर्त करके रख देते हैं,। केवल तथ्यों से ही नहीं वे कहानी की भावुकतामय पृष्ठभूमि को इस प्रकार इमारे सामने लाकर रख देते हैं कि जातिमेद, 'नेम' श्रादि का पता ही नहीं लगता कि वे किस रसातल में चले गये। फिर भी जैसा कि इमने बताया शरत् बाबु वर्गसंघर्ष को प्रेमचन्द की तरह चित्रित नहीं कर पाते। उनके पात्र श्रधिकतर भावुकता के घरातल पर ही तैरते रहते हैं, क्षचित ही वे उस सामाजिक आधिक ढाँचे की गहराई तक जा पाते हैं जिसके वगैर ऊपर का ढाँचा समम में नहीं श्राता। अवश्य शरत् बावू जिन समस्यात्रों को लेकर चलते हैं वे न तो हवाई ही हैं, श्रीर न तो श्रवास्तविक, यहाँ वह बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल यही बताया जा

रहा है कि प्रेमचन्द समाज के श्राधारगत सम्बन्धों तक पहुँचते हैं, जब कि शरत् बाबू श्रधिकतर ऊपरी ढाँचे में ही उलक्कर उसीके हर्द-गिर्द श्रपनी उत्कृष्टतर कला का चमत्कार दिललाते हुये रह जाते हैं। हम यहाँ पर शरत् श्रीर प्रेमचन्द की तुनना नहीं कर रहे हैं श्रर्थात् वहीं तक तक तुलना कर रहे हैं, जहाँ तक प्रेमचन्द को समक्तने में ऐसा करना सहायक हो सकता है। हम श्रागे चलकर शरत् बाबू श्रीर प्रेमचन्द की तुलना ब्यौरे के साथ करेंगे।

#### शांतिभिय द्वारा भेमचन्द के उपन्यासों का विभाजन

्हमने यह देख लिया कि प्रेमचन्द के चित्र का कैन्वास बहुत विस्तृत है। थोड़े शब्दों में इमने इस विस्तृति के सम्बन्ध में पाठक को एक सलक दिखाने का प्रयत्न किया। इमें यह देखकर श्राश्चर्य है कि श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी प्रेमचन्द के उपन्यासो को श्रजीब तरीके से वर्गीकृत करते हैं। पहले उनका क्या वक्तव्य है यह सुन लिया जाय। वे लिखते हैं—

'प्रेमचन्दजी की कृतियों के दो पार्श्व हैं—(१) सामाजिक और (२) राजनैतिक। दोनों पार्श्व जाग्रित की दिशा में चले हैं। राजनैतिक जाग्रित से पूर्व जो सामाजिक जाग्रित आई, हमारे कथा साहित्य में प्रेमचन्द ही उसके प्रथम साहित्यकार हुये। राजनैतिक जाग्रित के आने पर उसके भी प्रथम साहित्यकार वे ही हुये। सामाजिक जाग्रित में प्रेमचन्द आर्थसमाज के साथ चले, राजनैतिक जाग्रित में गान्धीयुग के कांग्रेस के साथ, इस तरह वे उक्तीसवीं सदी और बीसवीं सदी, इन दो युगों के कलाकार थे—हाँ, १६वीं सदी के अन्तिम चरण, बीसवीं सदी के द्वितीय चरण के।

'इन दो प्रगतियों के द्योतक उनके उपन्यामों के दो खरह इस प्रकार किये जा सकते हैं—

- (१) सामाजिक —सेवासद्न, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मेला, यावन ।
  - (२) राष्ट्रीय-प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कमेभूमि;...
- (३) गोदान प्रेमचन्द के उपन्यासों का तीसरा खंड है, श्रकेले श्रपने में ही पूर्ण। वह उनके कला-की श्रन्तिम पूर्णिमा है...।?१

# सामाजिक श्रोर राजनैतिक जीवन श्रन्तर्पविष्ट

शान्तिप्रियजी ने जो इस प्रकार प्रेमचन्दजी के उपन्यासो को सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय दो भागों में विभाजित किया है, इसके लिए वे दायी नहीं ठहराये जा सकते क्योंकि श्रामतौर से प्रकाशकों के विशापन में उपन्यासों के विभाजन का यह तरीका काम में श्राता है। इस सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या कथित राष्ट्रीय उपन्यास भी सामाजिक उपन्यास नहीं है ! क्या समाज में होनेवाली वार्तों को हम राष्ट्र या राज-नैतिक इलचल से अलग करके कल्यित कर सकते हैं ! श्रवश्य ही नहीं, किन्तु जैसा कि इमने वतलाया, इमारे उपन्यासकारगण कुछ तो जन्ती के रर से कुछ श्रौर कार्यों से जिनमें कला सम्बन्धी यह विकृत घारणा है, कि कला को राजनीति से अलग रहना चाहिये, अपनी रचनाओं में इन दो विभागो को ( जो कतई विभाग नहीं हैं ) अलग करके चित्रित करते रहे हैं, याने जब इसको लिया तो उसे छोड़ दिया, श्रौर उसे लिया तो इसे छोड़ दिया। वास्तविक रूप से हमारा जीवन दूसरे ही तरीके से प्रवाहित तथा प्रधावित हो रहा है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार के प्रकोव्ठ नहीं हैं। श्राछूतों की समस्या को क्या कहा जायगा ! राजनैतिक 'या सामाजिक! अछूतों के मन्दिर प्रवेश' आन्दोलन को लिया जाय, मान लीजिये इसके नेता ने कसम खा ली है कि वह राज-

१ प्र० सा० ६० ८६३ + ८६४

नीति को चिमटों से भी न स्पर्श करेगा, तो भी जैषा कि इम कर्मभूमि में देखते हैं पुलिस जब मन्दिर के मालिक के बुलाने पर श्राकर गोली चलायेगी, तो यह नेता या वह श्रान्दोलन श्रराजनैतिक कैसे रह पायेगा। ऐसी हालत में श्रञ्जूतोखार श्रान्दोलन को न तो केवल सामा- जिक ही कहा जा सकता है, न केवल राजनैतिक ही। दानो बातें श्रन्तप्रैविष्ट है।

#### वया कायाकस्य सामाजिक उपन्यास मात्र है!

शान्तिप्रियजी के वर्गीकरण में हम कायाकला को सामाजिक उपन्यासों में पाते हैं, यह किस अर्थ में ! प्रतिज्ञा, निर्मला, 'सेवासदन' वरदान यहाँ तक कि गवन को भी एक धराष्ट्र अर्थ में सामाजिक उपन्यास कह । लया जाय तो यह समक्त में आता है क्योंकि ये उपन्यास शान्तिप्रियजी के दूसरे वर्ग राष्ट्रीय उपन्यास में नहीं आते, किन्तु कायाकला क्या उतनी ही हद तक राजनैतिक उपन्यास नहीं है, जितनी हद तक प्रेमाश्रम, रंगभूमि या कर्मभूमि है ! कायाकला का नायक चक्रघर किसानों को 'भड़काने' के कारण जेल में मेजा जाता है, बाद को प्रवश्य वह अपने इन कामों से हाथ खींच लेता है, किन्तु किर भी हस पुस्तक में जिस प्रकार किसान आन्दोलन के खंडचित्र आये हैं, इससे इस पुस्तक को केवल सामाजिक श्रेणी में डालना अनुचित होगा।

# वर्गसंघर्ष के आधार पर उपन्यासों के वर्गीकरण का सुभाव

शान्तिप्रियजी ने प्रेमचन्द के उपन्यासों का जो वर्गीकरण किया है, उसके बजाय शायद उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत करने से वस्तु स्थिति का श्रीषक बोध कराया जा सकता है—

(१) वे उपन्यास जिनमें वर्गसंघर्ष जिल्कुल खुलकर दिखलाया गया है—प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प और गोदान । (२) वे उपन्यास जिनमें वर्गसंघंष का कोई खुलारूप दृष्टिगोचर नहीं होता—सेवासदन, बरदान, प्रतिशा, निर्मला, गवन।

प्रथम वर्ग के उपन्यासो में श्रर्थात् उनके उस श्रंश में जिसमें वर्ग-संवर्ष दिखलाया गया है, भारतीय साहित्य में प्रेमचन्द का कोई प्रति-द्वन्दी नहीं है। स्मरण रहे ऐसा कहते समय हम प्रेमचन्द की मृत्यु सन तक के भारतीय लेखक को गिन रहे है। इधर बहुत से भारतीय उपन्यासकारों ने इस मार्ग में कदम रखा है। द्वितीय वर्ग के उपन्यासों में प्रेमचन्द मामूली भारतीय उपन्यासकारों की श्रेणी में श्राते हैं, श्रवश्य इनमें भी वे केवल कहानी के लिए कहानी कहते हुये नहीं जात होते। इनमें से प्रत्येक उपन्यास में एक न एक सामाजिक समस्या को उठाया गया है और उस पर लेखक ने श्रपने विचार पेश किये हैं। दूसरे शब्दों में ये सभी उपन्यास समस्यामूलक हैं। जहाँ तक समस्यामूलक उपन्यास लिखने का सम्बन्ध है भारतीय साहित्य में कई ऊँचे दर्जे के उपन्यासकार दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें श्रवश्य ही रवीन्द्रनाथ श्रीर शरत्चन्द्र का नाम प्रमुख है।

## राहफफाम्स की दृष्टि से वर्गीकरण करने पर प्रेमचंद कां स्थान

राल्फफाम्स ने विश्व उपन्यास साहित्य में दो तरह के उपन्यासकारों का होना बताया है। दोनों अपनी कला में निपुण हैं, अञ्छी कहानी कह लेते हैं, किन्तु दोनों में फिर भी बहुत फर्क है। एक केवल वास्ति-विकता के पीछे किसी प्रकार दौड़ते हुये ज्ञात होते हैं, दूसरा वास्तिव-कता को एक स्वरूप देना चाहता है। इन दो नमूनों के आदर्शरूप में राल्फफाम्स ने एक तरफ स्काट और डिकेन्स और दूसरी तरफ बाल-जाक और टालस्टाय को ज़िनाया है। डिकेन्स के कुछ चरित्र तो हिल्कुल कहावत की तरह हो चुके हैं। वे इंगलैड के लोगों की आधुन

निक लोक-गाथा के अंग हो चुके हैं, और इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा होकर उन्होने वह उचतम पद पाप्त किया है, जिसकी सब लेखक कामना करते हैं। वे ऐसा अपनी अद्भुत प्रतिमा, मनुष्यता तथा जीवन की कविता के लिए एक भानुकता के कारण कर सके हैं। किन्तु इन सब बातों के होते हुये भी डिकेन्स — जैसा कि उनके किसी भी समसामिय क के विषय में कहा जा सकता है, अपने युग के अलमवरदार नहीं थे।... वे अपने युग के थे, किन्तु वे अपने युग पर अपना सिका कभी नहीं जमा पाये। उनके सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे कोई कला कार नहीं हैं (इसका इस सम्बन्ध में चाहे कुछ भी श्रर्थ हो) श्रीर यह भी कहा गया है कि वे पाठक के लेखक थे, न कि, लेखक के लेखक। तो यह लेखक के लिए उतना ही खराव हुआ। यही बात स्काट के सम्बन्ध में कही जाती है जो १६वीं सदी के उत्तराद्ध पर श्रपनी प्रतिभा से शासन करने वाले बालजाक पर बाहर के सबसे बड़े प्रभाव डालनेवाले थे। टाजस्टाय पर भी जो १६-वीं सदी के द्वितीयाद पर शासन करते हैं, डिकेन्स ही शायद विदेशी प्रमावों में प्रवलतम थे। किन्तु फिर भी क्या बात है कि न तो स्काट वालजाक की मर्यादा तक पहुँच सके, श्रीर न डिकेन्स टालस्टाय के कद को प्राप्त कर सके । इस बरावर डिकेन्स और स्काट के चरित्रों में किसी बात का अभाव क्यों पाते हैं ! बात यह है कि ये लोग श्रपने समाज की शराफत के घरातल के नोचे श्राम मनुष्य की होने-वाली निरन्तर श्रवनित से गाफिल रहे। वे इस प्रक्रिया को देख नहीं पाये, न वे अपने समसामियकों अर्थात् अर्राने युग के वीरतापूर्ण चरित्रो की वास्तविक मर्यादा को देख पाये। मलका विनटोरिया के युग के ये लेखक विजयशील पृंजीवादीवर्ग के मानदंडों के छिछोरेपन को देख पाये, यहाँ तक कि उसे उचेड़कर रख देने में वे निपुण साबित हुये थे, किन्तु इसके नीचे चजनेवाले मनुष्य की मानितक

अवनित की गम्भीरतर प्रक्रिया को वे देखने में असमर्थ रहे। वे पूँ जीवादी समाज की कदर्यता को प्रत्यद्ध करने में असमर्थ रहे। प्रेमचन्द और उनके समसामयिक शरत्चन्द्र, टालस्टाय और वालजाक की अंशों के हें, इनमें भी प्रेमचन्द टालस्टाय से अधिक मिलते हैं, और शरत्चन्द वालजाक से अधिक, यद्यपि जैसा कि हम पहले ही वता सुके हैं कि वालजाक और शरत्चन्द्र में प्रमेद यह है कि वालजाक में समसामयिक वर्गसंघर्ष का पूरा चित्र आ जाता है, किन्तु शरत् बाबू की 'महेश' आदि दो-तीन कहानियों के अतिरिक्त यह दिशा विल्कुल गायत्र है; किन्तु यहाँ तो हम प्रेमचन्द के दूसरे वर्ग के उपन्यासों के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। सेवासदन, तरदान, निर्मला, गवन तथा प्रतिज्ञा में प्रेमचन्द ने अपने समसामयिक समाज का चित्र बहुत सुन्दरता से खींचा है। इनमें से कुछ की रचना बहुत शिथिल है (स्मरण रहे इनमें से अधिकांश प्रारम्भिक युग में ही लिखे गये थे), फिर भी निर्मला और गवन की रचना बहुत शक्तिशाली है।

# 'प्रतिज्ञा', 'वरदान' तथा 'गवन' की समस्यामूलकता

प्रतिज्ञा में विधवा-जीवन, विशेषकर गरीब विधवा के जीवन की समस्या का चित्रण है। लेखक अन्त में विधवा को आंधी तूफानों के अन्दर से ले जाकर एक आश्रम में पहुँचा देते हैं। 'वरदान' की समस्या हिन्दू विवाह की जिसमें वर और वधू की राय के वगैर ही शादी होती है, समस्या है। गवन तो मध्यवित्त अंशी का एक जीता जागता चित्र है। असल में इस पुस्तक को कहाँ तक समस्यामूलक कहा जा सकता है, इसमें सन्देह है। यह तो मध्यवित्त श्रेशी के सूठ, वेईमानी, दुलमुलयकीनी, साथ ही परम्परा, मूठा, अभिमान आदि के कारण

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>N. P., p. 49

उसके पतन का चित्र मात्र है, किन्तु फिर भी प्रेमचन्द्जी जन्त में ले नाकर इस सनीव चित्र में कुछ ऐसी उलक्तने पैदा कर देते हैं जैसे क्या रमानाथ एक साथ दो स्त्रियों के प्रति प्रेममाव रख सकता है, क्या वेश्या सुधरने पर समाज में ग्रह्णीया हो सकती है, इन समस्याश्रों का इल वे एक आकि स्मिक घटना से अर्थात् जोहरा की अपघात मृत्यु से करा, देते है, श्रीर श्रपने नायक को एक श्राधम में पहुँचा देते हैं। इस प्रकार यह भी उपन्यास तमस्यामूलक हो जाता है। किन्तु इस श्राकस्मिक घटना के कारण समस्या से पलायन ही स्चित होता है। हमारे कहने का तात्पर्यं यह कदापि नहीं है कि इस प्रकार अन्तिम चालीस-पःचास पृष्ठों में (यह पुस्तक ३५० पृष्ठ की है) यदि इस प्रकार ये समस्यायें उत्पन्न न की जातीं, तो इस उपन्यास का कुछ मूल्य घर जाता। सच बात ता यह है कि रमानाथ के रूप में शिक्तित मध्यवित्तवर्ग के जीवन के जिस इ करसयन, आदर्श की न्यूनता, उद्देश्य हीनता, कायरता, रूढ़ि-दासता तथा श्रपने श्रीर श्रपने परिवार के पेट पालने के प्रतिरिक्त किसी अन्य दिलचस्पी न होने का जो चित्रण इस उपन्यास में हुआ है, वह स्वयं ही एक समस्या हो जाती है। यदि इस उपन्यास में जोहरा श्रादि को समस्यायें न भी श्राती, तो इस उरन्यास को पढ़कर यह घारणा हुये बगैर नहीं रहती कि इस प्रकार का जीवन ग्रमहनीय है, व्यर्थ है, कोई माने नहीं रखता है, इसे दूर करो, इसमें श्रामूल परिवर्तन ला दो, श्रन्त करो इस भूठ का, इस बेईमानी का, इस उद्देश्यहीनता तथा प्रादर्शहीनता का। इस उपन्यास के नायक रमानाथ का जीवन जिस रूप में चित्रित है, वह खुद ही एक समस्या है, वह चिल्जा-चिल्जा कर एक समाधान — मूनगत, निष्टुर से निष्टुर समाधान की माँग कर रहा है। अन्त में इस पुस्तक में प्रेमचन्द जिन समस्याश्रों को पैदा कर देते हैं, इसमें सन्देह नहीं वे बहुत बड़ी समस्यायें हैं, श्रीर इमें उनका इल चाहिये, किन्तु उन समस्याश्री से

विलक उपन्यास की जो मूल समस्या है, उससे हमारी दृष्टि कुछ हट-भी जाती है। दुख का विषय है कि किसी भी समालोचक ने गवन की इस मूल समस्या को समक्तने का कब्ट नहीं उठाया।

### निमला भारतीय मध्यवर्ग की स्त्री की समस्या

'निर्मला' हमारी राय में प्रेमचन्द के द्वितीय वर्ग के उपन्यासी में सबसे श्रिधिक सुसंगठित कथानकयुक्त है। इसमें जिस प्रकार एक घटना से दूसरी घटना निकलती चली जाती है, वैसा प्रेमचन्द के किसी उपन्यास में दृष्टिगोचर नहीं होता। गवन यदि मध्यवित्त श्रेणी के पुरुष की समस्या है, तो 'निर्मला' में इम भारतीय स्त्री-समस्या को मूर्त पाते हैं। इस उपन्यास को भी समालोचकगण अंच्छी तरह समक नहीं पाये। श्रवश्य 'गवन' श्रौर 'निर्मला' में बहुत घरेलूं चीजें हैं, श्रीर इनको पढ़ते-पढ़ते हमें न तो देश में चलने वाले महा श्रान्दोलनों का श्रीर न गान्धी नेहरू श्रादि इस युग के महान् नेताश्रों का ही स्मरण हो आता है, किन्दु इनमें तो हमें मध्यवित्त श्रेणी के साधारण मानव-मानवी का दर्शन होता है। उनकी सारी कमजोरियाँ ( हाय, उनमें शायद ही कोई सहजोरी या शक्ति हो ) हमारे सन्मुख आ जाती हैं। 'निर्भेला' वेचारी की यह समस्या है कि श्रार्थिक कारणों से उसका विवाह एक दुश्राह से होता है, श्रीर फिर वह इसी विवाह के तसकुंड में तब तक जलती रहती है, जब तक उसकी एक भी पसली रह जाती है। 'निर्मला' कोई खराब स्त्री नहीं है, हमारी मध्यवित्त श्रेगी की स्त्रियाँ खराब नहीं होतीं, किन्तु रूढ़ि, परम्परा, धर्म, कानून, सब उसको जकड़े हुये हैं। वह किसी भी तरह अपनी मुक्ति नहीं कर पातीं। उसमें वह साहस नहीं है जैसा कि इम 'गुड़िया के घर' की नायिका में पाते हैं। इसके लिए हमें प्रेमचन्द को कोसने की श्रावश्यकता नहीं है। प्रेमचन्द जी ने जिस देश की, जिस श्रे या की स्त्रियों का चित्रण किया है, उनमें

निर्मला ही वास्तविकता है, नोरा नही, फिर वेचारे प्रेमचन्द क्या करते।

## लेखक सज्ञानरूप से अपनी रचना में जितना देता है उसमें उससे अधिक हो सकता है।

इस पकार जिस भी दृष्टि से देखा जाय, प्रेमचन्द एक श्रादर्श को लेकर चलते हुये शात होते हैं। वे स्काट श्रीर डिकेन्स की तरह उद्देश्य-हीन रूप या वास्तविकता की सृष्टि नहीं करते, उनकी रूप-सृष्टि में गम्भीर कारण तथा उद्देश्य निहित है। भले ही यह उद्देश्य इन उपन्यासों में सचेतन रूप से न रखे गये हों, इससे क्या १ यह जरूरी नहां कि एक लेखक या कलाकार श्रपनी रचना या कला में जान बूक्तकर जितना रखता है उतना ही रहे, उससे श्रधिक भी हो सकता है श्रौर उससे कम भी। यदि एक उपन्यासकार विनाश्रम सम्बन्धों को समके हुये जीवन की वास्तविकता का वर्णन मात्र कर देता है, तो उसने भले ही न चाहा हो, या भले ही न जाना हो किन्तु उस उपन्यास में वे समस्याये, सम्बन्ध, तथा विचार रहेंगे ही। बालनाक के विषय में इम यह बता चुके हैं कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र के प्रवर्तको को उनकी रच-नाश्रो से समसामयिक समाज के सम्बन्ध में किसी श्रर्थशास्त्री से भी श्रिधिक तथ्य मालूम हुये थे, ये बालजाक वैज्ञानिक समाजशास्त्र से सम्पूर्णारूप से श्रपरिचित थे। वे तो केवल विश्वस्तरूप से श्रपने युग को चित्रित करते गये। इसी प्रकार यदि प्रेमचन्दजी 'निर्मला' गवन श्रादि पुस्तकों में केवल वास्तविकता का विश्वस्तिचत्र खींच गये श्रीर , इमे उसमें बहुत प्रन्य वातें मिलती हैं, जो शायद वे स्वयं न सोचते थे, न समक्तते थे, तो इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। श्रवश्य अपने राजनैतिक उपन्यासों में प्रेमचन्द सचेतनरूप से लिखते हुये ज्ञात होते हैं। गोदान में जाकर तो वे त्रिल्कुल ही सचेतन श्रीर श्रात्मज्ञान सम्बन्ध कलाकार हो गये थे, इसमें सन्देह नहीं।

# लेनिन की कसोटी पर प्रेमचन्द—गांधीवादी वास्तविकता भी एक वास्तविकता

कौन-सी कला कितनी श्रच्छी है, श्रच्छी है या बुरी है। इसके सम्बन्ध में लेनिन की 'पहली कसौटी यह थी कि किस हद तक यह रचना सही तौर पर युग को, सामाजिक शक्तियो की गति को वर्गों के संघर्षों को राजनैतिक भावनात्रों को तथा जनता की आशास्रों और शङ्काश्रों को प्रातफिलत करती है। लेनिन, सुजनात्मक , साहित्य को जनता की सामाजिक क्रियाशीलता की, मनुष्य के बौद्धिक तथा भावमय जीवन की वह उपज सममते हैं जिसमें दश्यगत वास्तिकता के सब जिटला सग्वंध श्रा जाते हैं। लेनिन के लिए स्जनात्मक साहित्य जनशिद्धा के एक साधन होने के अतिरिक्त वास्तविकता को जानने का तथा वास्तविक जगत की द्रन्दात्मकता में अन्तर्प्रीवध्य होने का एक गहन साधन है। 19 लेनिन की इस कसौटी पर कसने पर प्रेमचन्द के उपन्यास श्राने युग के उत्कृष्टतम प्रांतफलन सिद्ध होते हैं, इसमें सन्देह नहीं। श्रवश्य यह कहना गलत होगा कि प्रेमचन्द श्रपने उपन्यासों में सर्वदा वास्तविकता से ही परिचालित हुये हैं। अपने राजनैतिक उपन्यामों में वे जिस वास्तविकता से परिचालित होते हैं, उसे हम कई मानों में वास्ते-विक वास्तविकता नहीं, बल्कि गांधीवादी वास्तविकता कह सकते हैं। गांघीवादी वास्तविकता इस अर्थ में कि प्रेमचन्दजी ने कई बार चीजो को गान्धीबादी चश्में के अन्दर से देखा है। अवश्य एक सीमा पर पहुँचकर वे इस चश्में को उतार फॅकने के लिए वाध्य हुये, गोदान में इम उस युग का परिचय पाते हैं जब वे अपने इस चश्में को बिल्कुल उतार चुके हैं। फिर भी जैसा कि हम बता चुके हैं कि गांधीवादी या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>L. A. L, p 138

एक विशेष प्रकार की आदर्शनादी सुधारवादी पुरयुक्त वास्तविकता उस युग में विल्कुल काल्यनिक नहीं थी, इसलिए कथित गांधीवादी वास्तविकता भी एक इद तक वास्तविक वास्तविकता है।

# क्या प्रेसचन्द आर्यसमाज के साथ चले ?

इमंने भी आपित दिवेदी के लेख से जिए श्रश को उद्धृत किया या, उसमें यह जो कहा गया है कि 'प्रेमचन्द सामाजिक जायति में त्रार्यसमाज के साथ चले, श्रीर राजनैतिक जायति मे गाघीयुग की काग्रेस के साथ' यह कुछ श्रजीब है। गांधीयुग के साथ प्रेमचन्द का क्या सम्बन्ध था, श्रीर किस प्रकार वे कई मानों में श्रपने उगन्यासों में गांधीजी से बहुत आगे थे, श्रीर गोदान में तो वे गांधीजो को अपने सैकड़ों मील पीछे छोड़ आये हैं, इसका इम स्पष्टीकरण कर चुके; किन्तु यह जो कहा गया है कि प्रेमचन्द सामाजिक जायति में प्रार्थसमाज के साथ चले, इसका क्या श्रर्थ है ! चूं कि प्रेमचन्द जी ने बहुत-सी कुरीतियों पर श्राक्रमण किया है, इसलिए उन्हे श्रार्थसमाज के प्रमाव में कहना कहाँ तक उचित होगा। छनातनधर्म की कुरीतियों पर इमला केवल एक श्रार्थसमाज की विशेषता नहीं है। विगत शताठदी के कई सम्प्र-दायों ने, व्यक्तियों ने तथा संस्था श्रों ने इन कुरीतियों पर इमले किये हैं। इस इमले में श्रार्यंखमान के साथ-साथ ब्राह्म-समान, पार्यना-समान तथा अन्य अनेक व्यक्तियों तथा अल्यज्ञात संस्थाओं ने भाग लिया है। हिन्दी-साहित्यिको में भी राघाकुब्लदास, राघाचरण गोस्वामी. श्रीनिवासदास, हरिश्चन्द्र श्रादि बहुत से लेखकों ने सनतान समाज पर १६वीं सदी में ही छिपीया खुली चोरी की थी। इसलिए सनातन धर्म पर चोट करने से ही कोई अनिवार्यरूप से आर्यसमाज के प्रभाव में श्राहर ही ऐसा कर रहा है, ऐसा कहना उचित न होगा। श्रार्थ-समाज श्रपने युग में एक प्रगतिशील श्रान्दोलन था, इसमें सन्देह नहीं,

किन्तु वह श्रपने युग में चलनेवाले प्रगति-श्रिममुखी श्रान्दोलन का एक श्रंग मात्र था, उसकी एक उपज मात्र था, न कि उस विराट श्रान्दो-लन का कारण था। श्राश्चर्य की बात है कि शान्तिप्रियजी को इस चेत्र में केवल एक श्रार्थसमाज ही दृष्टिगोचर हुन्ना। श्रवश्य किसी लेखक की रचना से यह कहना सम्भव हो सकता है कि वह विगत शताब्दी और इस शताब्दी के प्रथम चरण में चलने वाले इस प्रगति-मूलक श्रान्दोलन के किस अंग से विशेषकर प्रभावित था। जैसे रवी-न्द्रनाथ के गोरा के विषय में कहा जा सकता है कि वह उपन्यास ब्राह्म--समाज के प्रभाव में श्रीर लोगों का तो यहाँ तक कहना है, कि उसी सम्प्र-दाय की महिमा के कीर्तन के लिए लिखा गया था। बात यह है, हिन्दू सनातन समाज की रूढ़ियों तथा कुरीतियों पर इमला करने का प्रत्येक -संप्रदाय या समाज का एक विशेष तरीका रहा है। आर्यसमाज ने सना-तन धर्म पर एक दूसरे तरीके से इमला किया, श्रीर ब्राह्म-समाज ने एक दूसरे तरीके से किया। इम इसके व्योरे में यहाँ नहीं जायेंगे कि इनके इमले की ये विशेषतायें कौन सी थीं, किन्तु ऋल्पज्ञ पाठक भी शायद इसे मानने से इन्कार न करेंगे कि इस प्रकार की विशेषतायें इन सम्प्रदायों की विशेषतायें थीं। यदि कोई समालोचक किसी लेखक के सम्बन्ध में यह कहता है कि अमुक लेखक पर अमुक सम्प्रदाय का प्रभाव है या श्रमुक लेखक सामाजिक जायति में श्रमुक सम्प्रदाय के साथ चला, तो उसे यह भी प्रमाखित करना पड़ेगा कि उस सम्प्रदाय में श्रपनाये हुये दृष्टिकी ग्रं से ही लेखक ने चीजों को चित्रित किया। विषवा विवाह, दहेज के विरुद्ध विचार, ढोंग-ढकोंसले के विरुद्ध बगावत, धर्म के सरलीकरण के लिए माँग—ये तो इन सब सम्प्रदायों की विशेषतायें थीं, किन्तु श्रार्यसमाज की इस सम्बन्ध में जो विशेषता थी, वह यह थी कि वेदों के नाम पर धर्म के सरलीकरण की मॉग रखी गई, वेदों के ही नाम पर विभिन्न कुरीतियों के विरुद्ध जेहाद बोला गया। श्रार्थ-

समाज हो या ब्राह्म-समाज सभी ने एक इद तक प्रचित्तत धर्म-पद्धित की समालोचना की, उसके बाद उन्होंने 'हाल्ट' था 'ठहरो' का नारा देकर पहले के धर्म की जगह पर अपने विशेष मार्केवाले धर्म को स्थापित करना चाहा। इस यहाँ पर इस मार्ड़ में नहीं पड़ेंगे कि ये मार्के सही। थे था गलत, श्रीर यदि सही थे तो कहाँ तक गलत थे।

इम जन प्रेमचन्द को रचनाथों की श्रोर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें कुछ दूसरा ही माजरा दृष्टिगोचर होता है। प्रेमचन्दजी ने प्रचलित घर्म यहाँ तक कि ईश्वर श्रीर पुनर्जन्मवाद की समालोचना कर जाते हैं, क्या इनमें कुछ श्रार्थसमाजीपन है ! हमें तो ऐसा नहीं मालूम देता कि को र भी श्रार्थं समाजो पुनर्जन्मवाद के सम्बन्ध में वे बातें कहना पसन्द करेगा जो प्रेमचन्दजी कह जाते हैं। श्रवश्य प्रेमचन्दजी बाँके विद्यारी अथवा महन्तवाद के विद्य जो संग्राम छेड़ते हैं उसमें श्रार्यसमाज उनका साथ दे सकता है, किन्तु दूसरे उसी प्रकार के सभी समाज इसमें उसी इद तक साथ दे सकते हैं। श्रार्थसमाज में ईश्वरवाद बहुत कट्टरता के साथ अपनाया गया है, किन्दु इम तो व प्रेमचन्द के उपन्यास-साहित्य में प्रत्येक जगह ईश्वरवाद के विरुद्ध एक जबरदस्त विद्रोह देखते हैं। प्रेमचन्द ने शब्तों के दुखो पर सहृदय श्राँसू ढरकाये हैं, एक श्रार्यसमाजी भी ऐसा करेगा, किन्तु दूसरे समाजवाले भी तो ऐसा करेंगे, फिर यह कोई कैसे कह सकता है कि वे श्रार्थसमाज के साथ चले। यदि इम भूलते नहीं हैं तो प्रेमचन्द के सारे अपन्यास-साहित्य में न कहीं वेद की तारीफ की गई है, श्रीर न स्वामी दयानन्द की। आर्थंसमाज का विद्रोह एक आंशिक विद्रोह मात्र था, जन कि प्रेमचन्द का विद्रोह एक जनरदस्त बुद्धिवादी का समग्र विद्रोह है। अवश्य इस विद्रोह में कहीं-कहीं दरारें हैं, किन्तु फिर भी वह विद्रोह एक हद तक जाकर भीच की तरह घनड़ाकर मार्ग में बैठ नहीं जाता, श्रीर श्रपने लिए नवीन रुढ़ियों तथा कुसंस्कारों की

सृष्टि नहीं करता। बुद्धिवादी प्रेमचन्द की बुद्धि की सर्चलाइट ऊँचे-से-ऊँचे पहाड़ से भी टकराकर लौट नहीं श्राती, भले ही वह बिल्कुल रान्टजेन रिश्म की त्रह प्रत्येक च्रेत्र में पारदर्शी बनकर बिल्कुल गईी चित्र न ला सके, किन्तु है वह निर्माक, इसमें कोई सन्देह नहीं। वह एक त्रत को तोड़कर दूसरे त्रतों की स्थापना नहीं करता। उसकी दृष्टि जीवन की श्रोर निबद्ध है, न कि किसी प्रागैतिहासिक स्वर्णयुग की श्रोर—जो शायद कभी था ही नहीं, श्रौर जिसका श्रास्तत्व केवल कुछ लोगों की भीर कल्यना में ही है। ऐसी श्रवस्था में प्रेमचन्द को किसी एक सम्प्रदाय के साथ नत्थी करने की चेष्टा करना एक तो उनको छोटा करना है, वे मानवता के जिस सिंहासन पर श्रासीन हैं, उससे उतारकर एक सम्प्रदाय के वाड़े में बन्द कर देना है, दूसरा बहुत जुड़ मानदर्ग्ड से महासागर को नापने की चेष्टा करना है।

# ज्यों-ज्यों लिखते गये त्यों-त्यों चेतना बढ़ी-आँद्रे . जिद का जदाहरण

प्रमचन्द ज्यों-ज्यों लिखते गये, त्यों-त्यों वे पहले से निश्चित विचारों, भावुकताओं तथा भावनाओं से श्रांलग होते गये, यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। एक ऐसे कलाकार के लिए जिसने अपनी श्रांलों को तथ्यों की श्रोरं से बिल्कुल बन्द नहीं कर लिया, उसके लिए यह बिल्कुल स्वामाविक था। सुप्रसिद्ध फेन्च लेखक श्रांद्रे जिद पहले जिल्कुल सचेतन नहीं थे, श्रोर इस बात से बेखबर थे कि दुनिया में वर्गयुद्ध तथा शोषणा भी है। किन्तु जब उन्होंने १६२५ में फेन्च सामाज्य के श्रन्तर्गत कांगों की यात्रा की, श्रोर वहाँ की द्यनीय दशा देखी, यह देखा कि फ्रांस श्रीर पेरिस में जीवन कुछ श्रोर श्रर्थ रखता है श्रीर कांगों में कांगोवासियों के लिए जीवन कुछ श्रीर श्रर्थ रखता है, जब उन्होंने निर्लंज साम्राज्यवादी शोषणा को अपनी श्रांखों से

प्रत्यच् किया तो उनकी कला में भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इस पर स्वाभाविक रूप से समालोचकों ने यह कहा कि कागो यात्रा के बाद श्रॉद्रे जिद की कत्ता में चेतन। श्राई, किन्तु उत्तर देते हुये जिद ने कहा- वात ऐसी नहीं है। यदि मैंने जिन दिनों Amyntas (१८१२-६६) लिखा था, उन दिनों के अपने सारे नोटों श्रौर यात्रा विवरिष्यों को उसी प्रकार प्रकाशित कर दूँ जिस ' प्रकार कि मैंने कांगो यात्रा के सम्बन्ध में सब नोट प्रकाशित कर दिये, उस प्रकार उन नोटो को भी प्रकाशित कर देता, या यों किह्ये कि उन दिनों मेरे मन में जो विचार उठ रहे थे, उन सबको प्रकाशित कर देता तो श्रापको गास्फा नामक स्थान के फास्फेटों को प्राप्त करने के लिए जो शोषण चल रहा था, उसके सम्बन्ध में तथा सर्वो तर सी '''वैक के द्वारा श्ररव किसानो का जिस प्रकार शोषणा हो रहा था, उसके विषय में मेरे उद्गार ज्ञात होते। मैं इनमें से किसी बात की श्रोर भी उदासीन नहीं था। किन्तु जो कुछ भो हो यह सब होते हुये भी यह मेरा कास नहीं था। मैं कलाकार के रूप में अपने को पतित समसता यदि मैं इन इतर वातो की सेवा में अपनी लेखनी को अप्रेश कर देता। जो लोग इस दिशा में मुक्तसे अधिक योग्य थे, उन लोगों की इन बातों को उठाना चाहिये था। 199

इस प्रकार आँद्रे जिद ने प्रकारान्तर से इस बात को मानने से इन्कार किया कि कागा यात्रा के बाद उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यह केवल उनकी जिद्द थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। राल्फफाम्स ने आँद्रे की इस जिद्द पर टीका करते हुये सही तौर पर लिखा है कि बाद को ही चलकर वे वास्तविक जगत उसके असलीक्ष में देखने में समर्थ हुये, पहले तो वे केवल अपने मन की बनावटी दुनिया को देखते

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>N. P., p. 17

थे। यह किसी कलाकार के लिए न तो शर्म की बात है कि ज्यों-ज्यों वह दुनिया को देखता जाता है त्यों-त्यों उसकी श्राँखे खुलती जायं । ज्यूस के मस्तक से मिनला की तरह किसी कलाकार की कला एकदम समयल्प में उद्भूत नहीं हो जाती, श्रौर यदि किसी कलाकार के विषय में ऐसा शात होता है कि पहले ही दिन से उसकी कला सर्वाङ्ग सुन्दरल्प में भूमिष्ठ हुई, जैसे शरत् बाबू की कला के विषय में कहा जा सकता है, तो समरण रहे कि इस सम्बन्ध में कला का प्रकाशन श्रौर कला का उत्पादन दो श्रलग-श्रलग वस्तुयें तथा घटनायें थीं। शरत् बाबू 'बड़ी दीदी' या 'चरित्रहीन' की बदौलत भले ही एक सुपरिपक्व कलाकार के रूप में हमारे सन्मुल पहले-पहल श्राते हुये शात भी हों, तो भी श्रसली बात यह है कि इन प्रथम प्रकाशित रचनाश्रों के पीछे वर्षों की नीरव-साधना थी।

प्रेमचन्द हमारे सन्मुख शरत्चन्द्र की तरह पूर्णावयव होकर समने नहीं आते। अवश्य उनके प्रथम प्रकाशित उपन्यास "सेवासदन" में ही उनकी व्रतशिकनी स्पष्ट हो चुकी है, और हिन्दीसाहित्य में इस बात की, अनुभूति होती है कि उसके गगन में एक नवीन तारका का उदय हो चुका है, किन्तु कहाँ 'गोदान' और कहाँ 'सेवासदन' ! दोनों के भाव, भाषा, शैली, चरित्र-सृष्टि, अन्तर्गतवस्तु में आकाश-पाताल का प्रभेद-है। शरत् बाबू के प्रथम प्रकाशित उपन्यासों में और अन्तिम उपन्यासों की कला की दृष्ट से इतना प्रमेद शात नहीं होगा।

# प्रेमचन्द, गान्धीवाद श्रौर स्वाप्निक समाजवाद

फिर भी जैसा कि इम बता चुके इसमें कोई दोष नहीं है कि उपन्यासकार ज्यों-ज्यों लिखता जाय, त्यों-त्यों उसकी कला निखरती जाय। श्राँद्रे जिद ने केवल शेखी या जिद्द के वश अपने परिवर्तन को श्रस्वीकार किया है। प्रेमचन्द की रचनाश्रों में इस स्पष्ट रूप से वास्त-

विकता की श्रोर क्रसिक यात्रा देख सकते हैं। यो तो वे वस्तुवादी "ये, किन्तु उनके वस्तुवाद पर श्रपने युग का एक इल्का-सा गुलाबी पदी पड़ा हुआ या, जिसके वशवर्ती होकर वे अपने अधिकांश उपन्यासी को आश्रम में ले जाकर खतम करते थे। उन दिनों युंग के प्रमान के कारण वे यह सममते थे कि जग सुधारने को तरीका अपने की मुधारना है, यह केवल एक शिला-सम्बन्धी प्रश्न 'हैं, लोगों को ढंग 'से शिद्धा दे दी, अधिक से अधिक कुछ आत्मराग कर दिये तो स्वयं सन बात ठीक हो जायँगी। यहाँ पर यह द्रष्टव्य है कि प्रेमचन्द जी ने जी इस प्रकार के विचारों को अपनाकर उन दिनों अपनी कला की सृष्टि की थी, वह उस युग में गांबीवाद के नाम से परिवित होने पर भी बहुत पुरानी विचारधारा है। समाजवाद में पारिभाषिक रूप से इस प्रकार की विचारघारा को Utopian Socialism या स्वाप्तिक समाजवाद कहते हैं। स्वरण रहे; यहाँ पर इम गांधीवाद के सिर्फ 'एक ' पहलू पर दृष्टि रखते हुये ही उसे स्वाप्निक समाजवाद की श्रेणी में रख रहे हैं, नहीं तो उसमें बहुत से पहलू जैसे ट्रस्टीत्व ग्रादि हैं जो समाज-बाद के सम्पूर्ण विरुद्ध हैं, किन्तु यहाँ हमें उन बातों से मतलब नहीं।

स्वाष्ट्रिक समाजवादियों में बावेफ (१७६४-६७), एतियनकावे (जनमं १७८२) सारिया (जनमं १७६०) फुरियर (१७७२-१८३७) आदि हो गये हैं। इनके अतिरिक्त यूरोपिया (शाब्दिक अथ—कहीं नहीं) की अर्थात एक काल तिक आदर्श समाज के सम्बन्ध में बहुत से विद्वान अपनी-अपनी कराना कर गये हैं। किसी ने अपने आदर्श समाज का नाम यूरोपिया रखा जैसा सररामसमुद्र, (१४७८-१५३५) ने किया। वेकन ने इसी पकार न्यू एरलान्टिस में दोन्न्या समुद्रस्थित एक टायू में अपने स्वर्ग की कलाना की, इत्यादि-इत्यादि। इन सब विद्वानों की विशेषता थी कि वे सामाजिक तरीके से जगत को सुधारने के बजाय उसे एक वैपक्तिक प्रश्न बनाकर अपने की सुधारने के द्वारा जगत को

सुधारना चाहते थे। गांधीवाद ने यूरोप में उद्भूत इसी प्रकार के विचार को टालस्टाय श्रीर रिकन के जरिये से श्रवनाया। बहुत दिनों तक प्रेमचन्द इसी विचार को केन्द्र-विन्दु बनाकर अपनी रचनाओं को तैयार करते थे, विशेषकर प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प में वे हसी विचारधारा के इदींगर्द श्रपनी कला को विचरण करने देते हैं। उनके उपन्यासों में कर्मभूमि एक तरह के समक्तीते में अर्थात् सरकार के द्वदय-परिवर्तन में खतम होता है। प्रेमाश्रम, सेवासदन, गवन, प्रतिज्ञा किसी न किसी प्रकार के आश्रम या अनायालय में समाप्त होते हैं। 'निर्मला' उपन्यास का श्रन्त नायिका की मृत्यु से होता है, किन्तु यहाँ भी पति को गृहत्यागी दिखलाया गया है। इस प्रकार गोदान के श्रतिरिक्त जितने भी उपन्यास हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से सम. कौता, हृदय-परिवर्तन, त्राश्रम तथा संसार-त्याग से पुस्तक का अन्त किया गया है। अवश्य द्रष्ट्रगत रूप से प्रेमचन्द इन दिनों इन मतवादों के कायल होने पर भी उनके उपन्यासों में यत्र-तत्र वे इस मतवाद जिसे इम सहूलियत के लिए गांघीवाद कह सकते हैं, उसकी चहारदीवारी से निकल गये हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

# वैयक्तिक मत कुछ दूसरा होते हुये भी वस्तुवादी कला में समग्ररूप आयेगा

एक लेखक श्रपने नैयक्तिक जीवन में कुछ भी मतवाद का पोषण करे, यदि वह वस्तुवाद के प्रति सचा है, तो उसकी रचनाश्रों में वह भले ही सज्ञान रूप से अपने मतवाद को गौरव-मंडित करना चाहे, किन्तु उस रचना में यह जरूरी नहीं है कि उसीका मतवाद प्रतिफलित हो। जिस महान लेखक बालजाक का हम उल्लेख कर चुके हैं वे श्रपने वैयक्तिक जीवन में कट्टर राजतंत्रवादी थे, किन्तु उनकी पुस्तकों में

अपने युग का कान्तिकारी चित्रण है। राजतंत्रवादी होने पर भी उनकी पुस्तकों में राजाश्रों और उनके पिछलगुश्रों का जो चित्र तथा चित्रण है, उन्हें पढ़कर हमारे मन में राजतंत्रवाद के प्रति मक्ति नहीं उत्रक होती, बल्कि यही समक्त में श्राता है कि इस सारी पद्धित का ही श्रन्त कर देना चाहिये। प्रेमचन्द के ज्ञेत्र में भी श्रर्थात् गोदान के पहले के प्रेमचन्द में भी हम गांधीवाद का जबरदस्त पुर पाते हैं, किन्तु यदि गहराई के साथ देखा जाय तो उनकी रचनाश्रों में गांधीवाद के विद्र एक घारा श्रन्तः सिलला फलगु की तरह वह रही है। इस विषय का जरा विशेष स्पष्टीकरण होना चाहिये क्योंकि श्रन्य सब समाजोचक प्रेमचन्द की रचना के इस पहलू को बिल्कुल पहिचान न पाने। वे तो केवल इस बात को लेकर उड़ गये कि प्रेमचन्द श्रपनी रचना में द्रष्ट्रगत कर से क्या देना चाहते थे, किन्तु जैसा कि बताया गया, किसी रचना का हश्यगत पहलू भी कोई चीज होती है। इसे प्रेमचन्द के श्रन्य महामान्य समालोचक बिल्कुल समक्त नहीं पाये।

प्रेमचन्द जिसे यथार्थवाद सममते ये वह किंसी साहित्य का ध्येय नहीं हो सकता, इसके सम्बन्ध में एक अन्य सोवियट-लेखक 'आई० कारायेफ' के मन्तव्यं यों है। वे कहते हैं —'उच्चतर प्रधान कलात्मक रचना का उद्देश्य तथा प्रकृति बराबर यह रही है कि यद्यपि वह भूतकाल तथा वर्तमान काल से अपने लिए पुष्टि का संग्रह करती है, फिर भी। वह विचारधारागत गठन में, उद्देश्यों में, आकांलाओ में भविष्य में ही जीवन धारण करती है।' इस प्रकार जिसे प्रेमचन्दजी कथित आदशोंन्मुल यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही माने में जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, वह सही हो ।

राजनैतिक मतवाद की दृष्टि से वे प्राक् गोदान-युग में जिस प्रकार गांचीवादी थे, उसी प्रकार साहित्य दृष्टि से भी वे स्नादर्शवाद श्रीर प्रथार्थवाद के मिश्रण के कायल थे। वे साहित्य को समाज का

दर्पेया मात्र नहीं मानते, (कोई भी वस्तुवादी साहित्य को फोटोप्राफी नहीं मानता ), बल्क दीवक मानते हैं। वे कहते हैं- भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद ही का समर्थक है, हमें भी आदर्श ही की मर्यादा का पालन करना चाहिये। हॉ, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्मिश्रण होना चाहिये कि सत्य से दूर न जाना पड़े। इस प्रकार मतवाद के माननेवाले होने पर भी वे यथार्थवाद के हर्द-गिर्द ही रहे। इमें ऐसा ज्ञात होता है कि प्रेमचन्दजी ने साहित्य का जो विचार किया है, उसमें कुछ पारिभाषिक गड़बड़ी के कारण भ्रम उलक होता है, उदाहरण स्वरूप वे यथार्थवादी से क्या समसते हैं, इसे सुना जाय। वे कहते हैं-- 'यथाथवादियों का कथन है कि संसार में नेकी-बदी का फल कहीं मिर्लता नजर नहीं श्राता, बल्कि बहुवा बुराई का परिणाम भ्रच्छा श्रीर श्रच्छाई का बुरा होता है। श्रादर्शवादी कहता है यथार्थ का यथार्थरूप दिखाने से फायदा ही क्या, वह तो इस अपनी श्राँखों से देखते हैं। कुछ देर के लिए तो हमें इन कुत्सित व्यवहारों से अलग रहना च। हिये, नहीं तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य ही गायक हो जाता है। ' यहाँ यह स्पष्ट है कि वे यथार्थवाद से जो कुछ समसते थे वह कुछ श्रीर था। होवियट समालोचक ई० द्रसचनको ने यह स्पष्ट कर दिया है कि "समाजवादी कला वास्तविकता को केवल उस प्रकार से चित्रित नहीं करती, जैसी कि वह है, बल्कि यह उसे उस रूप में चित्रित करती है जैसी कि वह मानव द्वारा निर्मित हो रही है।' फोटोवाली वास्तविकता समाजवादी यथार्थवाद का ध्येय नहीं है। श्चागे द्रसचन्को श्रीर भी कहते हैं कि 'दृश्यगत जगत के वित्रण में समाजवादी कला एक ऐसी कड़ी को लेकर चलती है जो प्राचीनतर श्रर्थात् बुर्जु श्रा यथायंवाद में श्रनुप स्थत यी श्रर्थात् वह क्रान्तिकारी क्रियाशीलता को लेकर समाज का चित्रण करता है। इमारे यथार्थवाद में अचेतन सामाजिक अन्तर्गत वस्तु अचेतन हो जाती है, यह एक

वर्गगत-दलगत रूप लेती है, इसमें एक ऐसा दृष्टिकी ए अपनाया जाता है जो एक विशेष वर्ग का है जिसने इसे जान-त्रूमकर प्रइण किया है' इत्याद द्रसचन्कों की इस कमोटी पर प्रेम वन्द्रजों पूरे खरे न भी उतरने पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने जिस यथार्थजाद को छोड़ दिया था, चह बुजु आ यथार्थवाद अर्थात् निरुद्देश चित्रण के लिए चित्रण था। इसके बजाय उन्होंने मिशनयुक्त यथार्थजाद अपनाया। यही समाज-वादी यथार्थवादी का सबसे महत्वपूर्ण माग है। आश्चर्य यह है कि उनके समालोचकों ने यह कृष्ट नहीं उठाया कि वे यथार्थजाद से क्या समसते ये और आदर्शवाद से क्या समकते थे, और उनके कथना-नुसार उन्हें आदर्शवादी यथार्थवादी बताना शुरू कर दिया।

#### प्रेमचन्द के उपन्यासों में गांधीवाद भी श्रौर उसका विरोध भी

स्मरण रहे इम यहाँ पर उग्न्यासों में गोदान को तथा कहानियों में कफन श्रादि को छोड़कर इम बाकी प्रेमचन्द के सम्बन्ध में ही श्रालो-चना कर रहे हैं। श्रपनी कथित गांधीवादी प्रमादयुक्त रचनाश्रों में प्रेमचन्दजी ने क्या दिखलाया ! यदि इस प्रश्न पर इम विचार करें तो इम देखेंगे कि श्रधिक से श्रधिक इन पुस्तकों में उन्होंने यह दिखलाया कि गांधीवादी तरीकों से कुछ मामूना सुधार हो सकते हैं, श्रामूल परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिन गांधीवादों 'पात्रों की सृष्टि को है, जैसे प्रेमाश्रम में प्रेमशङ्कर श्रीर मायाशङ्कर, कर्मभूमि में श्रमरकान्त, कायाकल्प में चक्रधर, रग्भूमि का स्रदास—इनमें से सभी पेटी बुर्जुशा सुधारवादी पात्र है। ये नोग अजीव-श्रजीय तरीके से सार्वजनिक कार्य के जित्र में श्राते हैं। चक्रवर तो बोच रास्ते में ही काम-घाम छोड़कर श्रला हो जाता है। श्रमरकान्त की इजत एक समकीते से बच बाती है।

वह एक कमजोर दिल का नौज्वान था। एक मुसलमान लड़की के प्रेम में निराश होकर वह भाग जाता है, और वहीं पर चमारों के कुछ सुधारवादी संग्रामों में पंस जाता है।

रंगभूमि के विनयसिंह को भी इम जब नजदीक से देखते हैं तो उसमें इम बहुत-सी अजीबोगरीन बातें पाते हैं। राजा का इकलौता वेटा होने पर भी सेवा-मार्ग की श्रोर उसका अकाव है, किन्तु यह कदाचित् उसकी बुजु आ आत्मश्लाघा का एक रूप मात्र है। उसे इस कार्य के जरिये से दूसरो पर हुकूमतं करने की सुविधा मिलती है। वह रियासत में सेवाकार्य करने जिस अवस्था में जाता है वह भी द्रष्टव्य है। सोकी के प्रति उसका प्रेम जब उसकी माता पर खुल जाता है, तब माता उसे अगली गांड़ी से भगा देती है। रियासत में जाकर वह प्रजा को श्रवंश्य उन्नति के मार्ग पर बढ़ाता है, किन्छ उसका मन सोफिया में ही पड़ा रहा है, वह इतना भारी ऋहिसावादी है कि श्रन्थायपूर्वक जेल में बन्द किये जाने पर भी जेल से भागने से इन्कार करता है। इसे श्रहिसानाद कहा जाब या Legalism या कान्त्रवाद की पूजा कहा जाय। जब वह जानता है कि उसने कोई श्रपराध नहीं किया श्रीर उस पर भूठें श्रपरांच लगाये गये हैं, केवल यही नहीं जब वह यह जानता है कि उसे यहाँ न्यर्थ में सजा हो जायगी तब भी वह भागने से इन्कार करता है, यह कानुसवाद की ही पूजा है। जो कुछ भी हो, यही गांधीवादी अहिसाबाद है। बाद की चलकर यही विनय जिस प्रकार काम छोड़-छाड़कर चल देता है, उससे उसका वर्गचरित्र दुल जाता है, श्रीर यह जात हो जाता है कि उसे ह्रीर ही बातो में दिलचस्पी थी, वेवल कुछ घटना-चक्र के षड्यन्त्रों के कारण वह इस प्रकार रियासती प्रजा के उद्धार में फूँस गया था।

डेमचन्दजी ने यह दिखलाया है कि विनय के मान्दोलन से अवश्य जनता की नैतिक स्तह साम्यक, रूप, से कुछ ऊँची हो जाती है, किन्तु कोई मौलिक लाभ नहीं होता। अन्तर्भ विनय-जिस प्रकार अपने को गोली मार लेता है, उससे भी गांधीवादी विचारधारा पर चार चाँद लगने के बजाय उसकी हेठी ही होती है। अवस्य विनयसिंह की कारगुजारियों के परिणाम से यह ध्वनि नहीं निकलती कि गांधीवादी कर्म-पद्धति बिल्कुल ही लचर है, एक हद तक तथा एक दायरे के अन्दर उसकी प्रगतिशीलता जाहिर होती है, किन्तु समस्याओं को मौलिक रूप से सुलक्ताने में वह असमर्थ है, इसमें हमें कोई सन्देह नहीं रहता। अवस्य ही इस प्रकार से तथा इस रोशनी में गांधीवाद को दिखलांना गांधीवाद को एक मात्र कर्मधारा बतलाना नहीं है।

'प्रेमाश्रम' का प्रेमशङ्कर त्यागी जरूर है, किन्तु कुछ श्रजीन दुर्वल चित्त व्यक्ति ज्ञात होता है। मायाशङ्कर कदाचित् गांघीवाद में परिकर्हिपंत ट्रस्टी का सर्वांग सुन्दर प्रतिनिधि है। मायाशङ्कर के १८वें साल की पूर्ति के अर्थात् उसके वालिग होकर रियासत पर अधिकार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो उत्सव होता है, उसमें वह गवर्नर के सम्मुख यह साफ-साफ कह देता है कि उसने अपने सब अधिकारो का त्याग कर दिया। वह कहता है 'मैं अपनी प्रजा को अपने अधिकारों के वन्धन से मुक्त करता हूँ। वे न मेरे श्रामा हैं, न मैं उनका ताल्लुकेंदार' इत्यादि । मायाशङ्कर के विचल इसके सिवाय कुछ कहना कठिन है कि वह सम्पूर्णरूप से एक काल्यनिक चरित्र है, श्रीर इस समकते हैं कि इससे अधिक उस चरित्र के विरुद्ध और क्या कहा जा सकता है ? जहाँ पंजीपति श्रीर जमीन्दार श्रीर प्रेमचन्दजी ने दिखलाया है कि ऐसे जमीन्दारों में जेल जानेवाले कांग्रेसी जमीन्दार भी शामिल हैं, हमेशा रियाया तथा मजदूरों का खून चूसा करते हैं, जहाँ शोषगा ही जीवन का नियम हो, वहाँ मायाशङ्कर की तरह एक चरित्र की सृष्टि करना जो जमीन्दार होते हुये भी जमीन्दारी से स्वेच्छापूर्वक हाथ खींच लेता है,

यह मायाशक्कर जिस विचारधारा के प्रतिविधिः के का में पेश किया गया है, उसका मजाक उदाना नहीं तो क्या है ! भले ही कोई ऋदूरदर्शी तथा गहराई तक सोचने में श्रसमर्थ व्यक्ति मायाशंकर को गान्धीवाद के प्रति रियायत समसे, और शायद स्वयं कलाकार भी ऐसा ही समसते थे, किन्तु इस चरित्र से बहुकर गान्धीवाद का हजो श्रीर क्या हो सकता है ! जिस टाइप का जीवन में अस्तित्व ही नहीं है या है तो उससे कुछ श्राता-जाता नहीं है, उसे सामाजिक बुराइयों की एक सार्वजिनिक दवा के रूप में पेश करना उस मतवाद का श्रादर करना है या उसकी हॅसी उड़ाना है ? इम फिर एक बार इस बात को साफ कर दें कि मायाशंकर चरित्र की सृष्टि के युग में प्रेमचन्दली सम्पूर्ण रूप से गान्धीवाद के उपासक थे, ऐसा उनकी जीवनी से भी ज्ञात होता है, किन्तु जैसा कि इम बता चुके हैं इससे कुछ श्राता-जाता नहीं है। प्रेमचन्द वस्तुवाद के प्रति, जीवन के प्रति, अपने परिपार्श्व के प्रति स्व रहे, इसलिए जब उन्होंने इस वास्तविक परिपार्श्व में श्रपनी कल्पना की उपज मायाशंकर को लाकर फिट कर देना चाहा, तो देखने में तो वह शात हुमा-श्रीर यह उनकी लेखनी की शक्ति का परिचायक है कि यह चरित्र उस वास्तविक परिपार्श्व में फिट कर गया, किन्तु असल में यह एक अवास्तविक, उलजलूल चरित्र होकर लटक गया। वास्त-विकता की दृष्टि से देखने पर मायाशंकर चरित्र डान क्वीक्सट या सांकोवांजा मात्र होकर रह गया। श्राखिर डान क्वीक्सवाद की श्रात्मा क्या है ! यही न कि जिस उद्देश्य के लिए जो, साधन श्रनुचित है, उसके लिए उस साधन का उपयोग करना, श्रीर इस प्रकार उपयोग करना जिससे हास्य का उद्रेक हो। अवश्य मायाशंकर के चेत्र में हमें श्रनायास ही हास्योद्रेक नहीं होता, जब हम गहराई तक सोचते हैं, श्रीर यह सोचते हैं कि उद्देश्य क्या है, श्रीर उपाय क्या है। तमी इमारा हास्योद्रेक होता है।

## न्या भेमचन्द-साहित्य इतने समय से बँघा है कि बांद को उसकी कदर सम्भव नहीं ?

इस प्रकार गोदान भ्रौर कफन को छोड़ देने पर भी प्रेमचन्द के ग्रन्य सारे साहित्य में भी हमें गान्धीवाद का जो समर्थन दिखाई पदता है, उनका श्रान्तरिक स्त्ररूप स्त्रष्ट हो गया। हमारे देखने में यह श्राया था कि कुछ समालोच को ने प्रेमचन्द की रचना शों की यह कहकर निन्दा की है कि वे श्रापने समय से बहुत श्रिषक वेषे हुये हैं, इसलिए जंब यह समय निकल जायेगा, तब इस साहित्य का पठन-पाठन भी बन्द हो जायेगा; किन्दु ऊर्गर बताये हुये कारण से हमें यह श्राशङ्का गलत मालूम देती है। यह बात सही हैं कि प्रेमचन्द-साहित्य का पैर बहुत ही हद रूप से अपने युग में जमा हुआ है, हम उनके साहित्य में उस युग के विचारों, श्रान्दोलनों तथा श्रालोचनों को पढ़ सकते हैं, किन्तु साथ ही साथ इम उस माहित्य में श्रगते युग का दुंद्भि-निनाद भी सुनते हैं। प्रेमचन्द-साहित्य उस युग का साहित्य है जिसे राजनीति में ब्राज लोग गान्धी-युग कहते हैं (कल क्या कहेंगे, इस पचड़े में इस यहाँ न पड़ेंगे ), किन्तु जैसा कि इस प्रमाणित कर चुके उस साहित्य में गान्धीवाद की एक इद तक प्रगतिशीलता के चित्रण के साथ-साथ श्रामूल परिवर्तन की दृष्टि से उसकी व्यर्थता भी चित्रित है। इसलिए जिस युग में विचारघारा के रूप में गांधीवाद का उसी प्रकार विलोप हो जायेगा, जिस प्रकार रूस में टाल्सटायवाद का हुआ, उस युग में भी उनका साहित्य लोगों में श्राहत होगा।

### श्वेन्सिपयर और टालस्टाय विभिन्न कारणों से विभिन्न युग में मान्य

साहित्य के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एक ही लेखक की कदर एक युग में किसी और कारक से हुई, और दूपरे युग में दूसरे कारण से हुई। यह न सममा जाय कि ऐसा केवल क्हानी कहने की कला के कारण होता है, ऐसा उस रचना के भन्तिनिहित गुणों के कारण होता है। लेखक चाहे जिस उद्देश्य से लिखे, श्रीर लेखकं के युग के पाठक उसकी रचनाश्रों को चाहे जिस उद्देश्य से पढ़ें, वाद की पुरते उसमें बिल्कुल दूसरी वस्तुश्रों का श्राविष्कार कर संकती हैं, श्रीर इस प्रकार उस रचना को बिल्कुल भिन्न कारण से श्रादर तथा जीवन का एक नया पट्टा मिल सकता है। शेक्सिपयर की रचनाश्री के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ। शेक्सिवयर दो युगों के बीच में खड़े थे, उन्होने अपने युग की आसङ्गतियों, संप्रामों, दुलों, विचारों को वस्तु श्रनुयायी रूप में चित्रित किया, इसलिए प्रत्येक बाद की सदियों ने उसमें भिन्न-भिन्न खूबियाँ पाई श्रीर उसका श्रादर हुश्रा। इद तो यह है कि सोवियट रूस में शेवसिपयर की बहुत जबरदस्त कदर है, सुदूर काकेसस के कस्बों तक में शेक्सपियर की कला का प्रचार हो रहा है, श्रीर उनके नाटकों के श्रमिनय के लिए समितियाँ बनी हुई हैं। शेक्स-पियर की यह जो कदर सोवियटरूस में हो रही है, यह उनकी कला की वस्तुवादिता के लिए हो रही है।

एक श्रीर उदाहरण लिया जाय। टालस्टाय जैसा कि हम बता चुके हैं १८६१ से १६०५ के युग के श्रर्थात् क्रांति के पहले के युग के कलाकार हैं। टालस्टाय के कुछ श्रपने मतवाद थे जो उनके लिखे हुये श्रन्य निबन्धों तथा साहित्य में स्पष्ट हो जाते हैं। उनके मत को स्वाप्निक समाजवादी श्रेणी में डाल दिया जा सकता है। टालस्टाय पर लेनिन ने जो बातें कही थी वे कितनी श्रन्छी तरह गांधीजी पर भी लागू होती हैं, यह द्रष्टन्य हैं। लेनिन ने टालस्टाय पर यह कहा था—

'टालस्टायवाद अपनी वास्तविक ऐतिहासिक अन्तर्गत वस्तु की हिष्ट से प्राच्य एशियाई, विचारघारा है। (यहाँ पर गलतफहमी न हो इसलिए यह बता दिया जाय कि प्राच्य एशियाई शब्द से किसी प्रकार

के Racialism या एशिया या यूरोप की बड़ाई की बात श्रमीष्ट नहीं है, बल्क इसका अर्थ सारे मार्क्वादी साहित्य में सामन्तवादी लिया गया है, वह इसलिए कि एशिया में सामन्तवाद यूरोप के सदियों बाद मौजूद रहा श्रौर है-लें ) इसीलिए इसमें कुच्छवाद तथा बुराई के विरुद्ध हिसापूर्ण प्रतिरोध पर रोक है, इसीलिए इसमें रग रग में निराशावाद मानों रमा हुन्ना है, श्रौर साथ ही यह विचार है कि सब - व्यर्थ है, श्रौर कुछ श्राता-जाता नहीं है, इसीलिए इसमें भगवान में वह विश्वास तथा आत्मसमपैया है जिसकी दृष्टि से मनुष्य केवल एक ऐसा मजदूर है जिसको अपनी श्रात्मा के उदार का काम मिला हुआ है.....। निराशावाद तथा अप्रतिरोध, ईश-प्रार्थना-ये उस युग की विचारधारायें हैं जब पुरानी समाज-पद्धति में घुन लग चुका है, जिस समय पुरानी पद्धति के विचारों में मजी हुई तथा मातृ-दुग्घ के उसे अपनाई-हुई जनता यह देखने में असमर्थ है कि यह जो नई पद्धति श्रा रही है, यह जब थिरा जायेगी तो इसका रूप क्या होगा, तथा जब यह मालूम नहीं है कि कौन-सी सामाजिक शक्तियाँ इस युग की सैकड़ों समस्यात्रों का समाधान करने में समर्थ होंगी।"

यह सब होते हुये भी टालस्टाय ने सचाई के साथ अपने युग का चित्रण किया, इसलिए टालस्टाय की शिक्षाओं के सम्बन्ध में लेनिन का यह मत होते हुये भी कि 'उनकी शिक्षा निःसन्देहरूप से स्वाप्निक और अन्तर्गतवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त गम्भीर रूप से प्रतिक्रियावादी है, उन्हें इसी वस्तुवाद की बदौलत मानना पड़ा कि 'इसका मतलव' यह नहीं है कि यह शिक्षा समाजवादी थी ही नहीं, या उसमें ऐसे आलोचनात्मक तत्व मौजूद नहीं हैं जो प्रगतिशील वर्गों की शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं।'

<sup>1</sup>L. A. L., p. 35

टालस्टाय प्रेमचन्द से कहीं श्रिषिकमात्रा में स्वाप्तिक विचारधारा के कायल ये, किन्तु अपनी कला में वस्तुवाद को अनुसरण करने के कारण उनके सम्बन्ध में लेनिन ने माना कि उसमें प्रगतिशील तत्व मौजूद हैं, फिर प्रेमचन्द को उसी कसीटी पर कसने पर हम उन्हें अर्थात् उनके साहित्य को—स्मरण रहे यहाँ विशेषकर, उस साहित्य का जिक है जिसके कारण वे गान्धीवादी बताये गये हैं, समाजवाद की टिंग्ट से -भी प्रगतिशील क्यों न माने ? वे प्रगतिशील तो हैं ही, श्रीर जिन कारणों से हैं उन्हें भी हम बता खुके।

यहाँ पर शायद यह बता देना अभांगिक न होगा कि १६४१-४% की लड़ाई में टालस्टाय के 'युद्ध श्रीर शान्ति' का उल्लिखित कारणीं से भिन्न कारण से प्रचार हुन्ना। इसी बात से वर्तमान त्रालोचना का -सूत्रपात हुआ था कि क्या उस युग में भी जब गान्धीवादी विचारधारा टालस्टायवाद की तरह श्रतीत के गर्भ में विलीन हो चुकी होगी, उस समय प्रेमचन्द-साहित्य की क्या गति होगी ! टालस्टाय के विषय में इम देखते हैं कि १९४१-४५ के युद्ध में रूप में जो 'युद्ध श्रीर शान्ति' का प्रचार हुआ, वह नास्ती जर्मनी के विषद रूषियों की भावुकता को श्रधिक से श्रधिक जगाकर समाजवादी पितुभूम की रच्चा करने के उद्देश्य से हुआ, इस प्रकार एक बिल्कुल अकल्यितपूर्ण कारण से रूस में 'इस यद के यंग में 'यद श्रीर शान्ति' का प्रचार हुआ। इस इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते कि भविष्य की पुरतें प्रेमचन्द की कदर श्रकल्पित पूर्व कारणों से करेगी, हम तो बिल्कुल निश्चित रूप से यह कह रहे हैं कि कथित गान्धी युग में प्रेमचन्द की कदर गान्धी साहित्यिक के रूप में हुई, किन्तु उनके साहित्य में यह जो दिखलाया गया है कि नान्धीवाद समाज के श्रामूल परिवर्तन की दृष्टि से थोया है, इसीके कारण बाद के युगों में उनकी कहर होगी।

## मेमचन्द-साहित्य एक और अविमाज्य, केवल चेतना की निविड्ता में मभेद

रहा गोदान थ्रोर उस धारा की कहानियाँ उनके विषय में -इमें यहाँ केवल इतना ही बता देना है कि वे तो मिवष्य सर्वहारासाहित्य के लिए भी श्रादरणीय साहित्य रहेगा। इमने प्रेमचन्द के गोदान पूर्व साहित्य के जिस नये पहलू का उद्वाटन किया है, उसकी हिंड से देखने पर कलाकार प्रेमचन्द के उपन्यासों को तो दो श्रेगी में ऋर्यात गोदान श्रीर गोदान के पहले के साहित्य की श्रेणी में झाँटना न पड़ेगा, श्रर्थीत् इस प्रकार का बॅटवारा बहुत कुछ श्रवास्तविक हो जायेगा। श्राखिर गोदान में उन्होंने यही तो दिखलाया है कि यह प्रचलित समाज इतना सहागला है, यह इतना जीर्णशीर्ण हो चुका है, कि इसमें पैत्रन्दों से-मामूनी सुधारां से काम न चलेगा, इसमें श्रामूल परिवर्तन की तथा बिल्कुल नवनिर्माण की ग्रावश्यकता है, श्रीर स्वाप्निक समाजवादी ऋथवा गांधीवादी कार्यंक्रम में यह दम नहीं है कि वह इस परिणाम को ला सके। क्या प्रकारान्तर से यही बात पहले के उपन्यासी में भी नहीं साबित किया गया है ! साबित किया गया है शब्द कुछ गलत है क्यों कि ऐसा लेखक की श्रनजान में हुआ है। श्रवश्य फिर भी वर्शीकरण की गुजाइश रह जाती है। यद्यपि वर्शीकरण का रूप बदल जाता है, किन्तु फिर भी नया वर्गीकरण कमोवेश उन्हीं लाइनी पर उन्हीं उपन्यासों की लेकर होता है। गोदान में प्रेमचन्द सज्ञान हो चुके हैं, उनको बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है, अब उनमें वह भएकते-टरोलते हुये चलना नहीं है। उनके पैरो में स्थिरता आ चुकी है। वह अपनी लेखनी को उसी प्रकार कमान्ड कर रहे हैं जिस प्रकार एक से रापति अपनी सेना को कमान्ड करता है। इसके पहले भी वे प्रगति के मार्ग में थे, किन्तु श्रपनी श्रनजान में। गोदान श्रौर उसके पहले की

-रचनाओं में यही फर्त है कि गोदान में लेखक प्राप्त आत्मज्ञान है, किन्तु पहले की रचनाओं में वे आचेतन है। फिर भी दोनों चेत्र में वे हैं प्रगतिमार्ग के पथिक। घूर्जंटी बाबू ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 'प्रेमचन्द्र की सामाजिक कल्पना त्यों-त्यों बढ़ती गई ज्यों-ज्यों वे लिखते गये, किन्तु शरत् बाबू के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती, शरत् बाबू की सामाजिक कल्पना पिछले दिनों कुछ, संकुचित ही हो गई थी।

#### चरित्र लेखक को ले चलते हैं-जीवन श्रीर चरित्र

सारे प्रेमचन्द साहित्य की इस प्रकार एकता श्रीर श्रविभाज्यता -समक्त लेने पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या कारण है. कि जिस युग में प्रेमचन्द सम्पूर्णाह्य से गांधीवाद के विचारों के प्रभाव में थे, तथा जिस युग में वे उस प्रमाव से मुक्त हो चुके, इन दोनों युगों में उन्होंने जिस साँहित्य की रचना की उन सब में अन्तर्निहित हप से तथा श्रन्ततोगत्वा एक ही सही विचारधारा का प्रतिफलन है ! इमने प्रेमचन्दजी पर श्रब तक जो कुछ लिखा है उससे यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि चाहे लेखक जिस ब्रादर्श को भी द्रव्यगत रूप से ब्रपनाकर चले यदि वह वस्तुवादी है तो उसकी रचना में ऐसे तत्व श्रा जायेंगे जो क्रान्तिकारी होने के लिए वाध्य हैं। इसीको कुछ लेखकों ने यों कहा है कि नाटककार या उपन्यासकार के द्वारा सुब्ट चरित्र अपना। स्वतंत्र जीवन रखते हैं। यह बात सच है कि लेखक चरित्रों की स्विष्ट ' करता है, किन्तुं वह यदि वस्तुवादी है तो इन चरित्रों को जीवन के श्राघार पर बनाता है, बल्कि जैसा कि इस गेटे, शरत बाबू श्रादि लेखकों के विषय में जानते हैं, ये लोग अपने च्रित्रों को करीन-करीन सम्पूर्यांरूप से अपने इर्दंगिर्द के जीवन से लेते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M. I. C., p. 173.

## गेटे, शरत् तथा प्रेमच न्द के चरित्र जीवन से लिए हुये

ं गेटे के जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनकां , जीवन चिरवसन्तमय इसलिए रहा कि वे बार-बार किसी न किसी सुन्दरी के प्रेमपाश में ब्रावद हो गये, ब्रौर इस प्रकार उनके जीवन में कभी पतक्तड़ का समावेश नहीं हुआ। इस यहाँ पर इस बात पर आलोचना नहीं करेंगे कि अमरवृत्ति तारुएय की रचा में साधक होती है या बाधक, इम इतना ही कह कर त्रागे बढ़ जार्येंगे कि यह समालोचनां-पद्धति बुर्जु श्रा है क्योंकि इसमें चीजों को एक ऐसे ढंग से देखा गया है, मानों गेटे की प्रेमगात्रियों के रूप में जो स्त्रियाँ आई आरे गई, उनका कोई निजी श्रस्तित्व ही नहीं था, श्रीर वे केवल गेटे के कवि-जीवन को-चाहे वह कवि-जीवन बहुत महान ही क्यों न हो निखारने के लिए ही थी। जो कुछ भी हो तथ्य यह है कि गेटे की प्रत्येक रचना की पृष्ठभूमि में एक या एकाधिक ऐसी स्त्रियाँ बतलाई जाती हैं जो जीवन में उनकी परि-चिता थीं। इसी प्रकार शारत् बाबू की रचनात्रों के सम्बन्ध में यह पता लगा है कि उनके उपन्यासों के पात्र तथा पात्रियाँ उन्हीं के इर्द-गिर्द के लोग थे। हिन्दी में श्रभी इस प्रकार को समालोचना-पद्दति कम अपनाई गई है, किन्तु फिर भी प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में भी पता लगा है कि उनके कई पात्र उनके इर्द-गिर्द के लोग थे। उदाहरसार्थ रंगभूमि का सरदास उन्हीं के श्रपने गाँव का एक श्रन्धा था।

## लंखक चरित्र की छिष्ट करता है, किन्तु चरित्र अपने नियम से चलते हैं

जो कुछ भी हो यहाँ हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, वह इससे गहन है। लेखक जिस चरित्र की सृष्टि करता है, वह चाहे सीलहों ग्राने लेखक के हर्द-गिर्ट के जीवन से लिया गया हो या उसमें कल्पना

का कुछ पुट हो, जब एक बार उत्पन्न हो जाता है, तो लेखक की लेखनी को घसीट कर लेता चलता है। बात यह है चरित्र की सृष्टि कोई काल्यनिक कसरत मात्र नहीं है, वस्तुवादी लेखक को श्रपने चरित्र की सृष्टि में चरित्र के व्यक्तित्व, उसके विचार तथा उसके मनोविशान का विचार करना पड़ता है। लेखक चरित्र की सुधि श्रवश्य करता है किन्तु वह (उस चरित्र को कुछ ऐसे नियमों के श्रनुसार सृष्टि करता है जो सम्पूर्ण रूप से सामाजिक है, और लेखक का उन नियमों को बनाने में कोई हिस्सा नहीं होता। तो क्या लेखक को यह अधिकार नहीं है कि वह चाहे तो एक थिशेष पात्र या पात्री के जीवन को दुलान्त या सुलान्त बना दे ? श्रवश्य ही उसे ऐसा करने का श्रिधिकार है, किन्तु ऐसा करते हुये उसे समाज, मनोविज्ञान तथा व्यक्तियों की पारस्परिक किया प्रति-किया को मान कर चलना पड़ता है। कोई भी लेखक इन नियमों की श्रवहेलना कर चरित्र-सृष्टि नहीं कर सकता, श्रौर यदि करेगा, तो वह चरित्र उलजलूल होगा। अवश्य साहित्य में उलजलूल चरित्र भी हैं, किन्द्र जिन चेत्रों में उलजलूल चरित्र वाले उपन्यामों या नाटकों को साहित्य की मर्यादा प्राप्त हुई है, जैसे डानववीक्सट नामक पुस्तक की प्राप्त हुई है, वहाँ इस देखेंगे कि इस उलजलूलपन में भी कुछ नियम method in madness ? !

## चपन्यासकार एक वैज्ञानिक

उपन्यासकार या नाटककार एक वैज्ञानिक की तरह है। वैज्ञानिक
प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, किन्तु ऐसा वह जबरदस्त नहीं,
प्रकृति के नियमी को जानकर तथा उन्हें मान्यता देकर ही कर सकता
है। वैज्ञानिक पत्थर से पानी की सृष्टि नहीं कर सकता, किन्तु वह
हाइड्रोजन श्रीर श्राविसजन की एक विशेष मात्रा को मिश्रित कर
पानी की सृष्टि कर सकता है। उसी प्रकार उपन्यासकार चरित्रों के

नियमों को जानकर ही तथा उन्हें मानकर ही जो चाहे सो कर्त में कर्त मन्त्र कर्त मन्यथा है में शक्य हो सकता है। उसकी स्वतंत्रता यहीं तक है, इसके बाहर नहीं। जो उन्यासकार जितना ही इन नियमों को अच्छी तरह समस लेगा, और उन नियमों को मानकर चल सकेगा, वह उपन्यासकार उतना ही उत्कृष्ट तथा सफल कलाकार हो सकेगा।

## यैंकरे वर्णित चरित्रों की गृहता किस बात में है ?

इस विषय पर श्रटकले दौड़ाने की श्रावश्यकता नहीं है, शैकरे ऐसे महान उपन्यासकार ने चिरत्रों की इस शक्ति को जिसके द्वारा वे लेखक को चलाते हैं Occult या गृह बतलाया है। उन्होंने एक बार कहा था कि 'मैं श्रपने चरित्रों को नियंत्रित नहीं करता, मैं उनके हाथों का कठपुतला बन जाता हूँ, श्रीर वे जैसा चाहे मुक्ते चलाते हैं। येकरे ने जिस शक्ति को गृद्ध बतलाया है, उसकी गृद्धता केवल इस बात में है कि लेखक को उन चरित्रों के नियमों को मानकर तथा उनके प्रति विश्वस्त होकर लिखना पड़ता है। चरित्रों के ऋपने निजी जीवन ठीक उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से सन्तान का अपने विता-माता से स्वतंत्र जीवन होता है। निता-माता पुत्र या कन्या के जन्मदाता तथा जन्मदात्री हैं, किन्तु वस इसके बाद सन्तान श्रपना-श्रपना जीवन व्यतीत करती हैं। यही बात प्रेमचन्द के चरित्रों के विषय में कही जा सकती है। श्रवश्य ही प्रेमचन्दजी ने श्रपने उपन्यासों के चरित्रों की सृष्टि की, अवश्य ही उन्होंने आत्म प्रेबुद्धता-प्राप्ति के युग तक इन चरित्रों के जरिये से 'उस समय प्रचलित तथा स्वीकृत गान्धीवादी विचारघारा की विजय दिखानी चाही, यही उनकी द्रष्ट्रगत इच्छा तथा कामना थी; किन्तु जब उन्होंने चरित्रों की तथा घटना-परम्पराश्चों की सृष्टि कर दी तो इनका लेखक की कामना से एक स्वतन श्रस्तित्व हो ग्या । वे अपनी गति से गतिशील होकर चलने लगे । प्रेमचन्द

उन्हें कहीं ले जाना चाहते थे, श्रीर वे यह समके भी कि जहाँ है छन्हें ले जाना चाहते हैं, वहीं ले जाने में सफल भी रहे, किन्तु श्रसली बात जो हुई, उसे इम दिखा चुके। जिन उपन्यासी में उन्होंने श्री उनके समालोचकों ने यह समका कि उन्होंने गान्धीवाद का जयगान किया, उनमें श्रामूल परिवर्तन ले श्राने की सामर्थ्य की दृष्टि से इस मतवाद की विडम्बना भी खिद्र हो गई। इस रोषोक्त पहलू को लोग समस नहीं पाये, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। लेखक स्वयं उन दिनों इस मतवाद के कायल थे, इसलिए स्वामाविक रूप से उपन्यासों के ताने-बाने, कथानक, उसके विकास श्रीर परिपति में यह प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं हो सकी, श्रीर बहुत कुछ लेखक की द्रष्ट्रगत फामना के पत्थर के बोकों के नीचे दब गई। किन्तु इससे क्या ? जरा भी कान लगाकर यदि सुना जाय, तो उस पत्थर के नीचे जो प्रसन्ग श्रन्तर्थारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, उसका पता लग जाता है। फिर इम इस बात को एक बार कह दें कि गोदान के पहले के युग के उपन्यासों में भी श्रामूल परिवर्तन लाने की दृष्टि से गान्धीवाद की ही दीख पड़ती है, श्रापात-दृष्टि से 🗒 उन उपन्यासों में गान्घीवाद की जो विजय दिखलाई 'पड़ती' है, वह भ्रम मात्र है अर्थात् वह केवल अपरीक्ष है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लेखक के चाइने के वावजूद उपन्यासो से इस प्रकार का परिणाम निकलता है, इस पर इम दिखला चुके कि वस्तुवाद के कारण ही ऐंसा दुंशा।

## श्रवस्तुवादी चरित्र से भी वस्तुवादी नतीजा

इसीके साथ स्वामाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रेमचन्द सर्वत्र वस्तुवाद के प्रति सच्चे रहे ! इसका उत्तर ना में है। वे सर्वत्र वस्तुवाद के प्रति सच्चे न रह सके। इस यह दिखला चुके कि

चरित्र का सुजन किया है। ऐसा उन्होंने अपने प्रिय विचारी की महिमा तथा व्यावहारिकता दिखलाने के लिए ही किया है, ईसमें सन्देह नहीं, किन्तु इसका भी जो नतीजा हुन्ना, वह बहुत वस्तुवादी हुन्ना, ग्रीरं लेखक के श्रपनाये हुये विचारों के विरुद्ध ही पड़ा। दूधरे शब्दों में चस्तुवाद के प्रति सचा न रहते हुये भी वे वस्तुवाद के प्रति सन्चे होने के लिए मजबूर हुये। वह यों कि दिलाने को तो उन्होंने दिला दिया कि मायाशङ्कर नामक नौजवान ताल्लुकेद(रने भावुकता के ग्रावेश में श्राकर श्रपनी सारी जायदाद किसानों को बाट दिया, इस प्रकार किसान समस्या एक वड़ी हद तक हल हो गई; किन्तु चूँ कि मायाशङ्कर ऐसा चरित्र श्रस्वाभाविक है, इसलिए उसकी सृष्टि से जो प्रभाव डालना श्रमीष्ट था, वह न पढ़ सका। पढ़ने वाले के ऊगर यही प्रभाव पड़ेगा कि मान लिया इस चेत्र में सौभाग्य से एक ऐसा जमीन्दार मिल गया, जिसने स्वेन्छा पूर्वंक अपने शोषखाधिकार को त्याग दिया, और इस प्रकार सारी समस्यायें इल हो गई, किन्तु जहाँ ऐसे जमीन्दार न मिले जो इस प्रकार ब्रादर्शवाद में श्राकर श्रपना सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार हों — श्रीर प्रेमचन्द ने ही दिखलाया है कि कांग्रेसी जमीन्दार जहाँ तक किसानों के शोषया का सम्बन्ध है, दूसरे जमीन्दारों ने कुछ अञ्छे नहीं होते, उन लाख में १६६६६ चेत्रों में क्या इल है ! स्रवश्य ही प्रेमाश्रम के लेखक के निकट इसका कोई उत्तर नहीं है, न इसका कोई उत्तर उस विचारधारा के पास है, जो इस रंगीन आशा का पोषण करती है कि जो भक्त है वे ही रक्तक श्रीर ट्रस्टी होंगे। इसलिए मायाशङ्कर के रूप में एक ग्रस्वाभाविक, जीवन से सम्बन्ध-विहीन, अव्यावहारिक इसलिए उलजलूल चरित्र सृष्टिका नया नतीना हुआ। क्या इसमे उन ६६६६६ चेत्रों के लिए कोई इल पात हुन्ना १ नहीं। फिर क्या इल न्नादर्श चरित्र की सृष्टि कर इस विचारघारा की निन्दा की गई, या प्रशंसा ! मायाशङ्कर चरित्र केवल गान्धी।

हम यह तो पहले ही दिखला चुके हैं कि चक्रधर, ग्रमरकान्त ग्राहि गान्धीवादी चरित्रों की सृष्टि से क्या नतीजे निकले। उनका भी वही नतीजा निकला जो मायाशङ्कर चाग्त्र की सुब्टि से निकला। इस सम्बन्ध में एक बात श्रीर भी सोचने की है। वह यह कि यह जो चक्रधर, श्रमरकान्त, प्रेमशङ्कर श्रादि चरित्र के प्रति हमारे मन में कोई अदा उत्पन्न नहीं होती, इनकी जो इस रूप में सुध्ट की गई है कि इनके प्रति श्रदा उत्पन्न नहीं होती, क्या इसमें भी कुछ राज है ? प्रेमचन्द-जी ने जानबूसकर गान्धीवाद के प्रतिनिधि स्वरूप इन चरित्रों को इस रूर में सुध्ट नहीं की, जिससे उन पर कतई श्रद्धा नहीं होती, यह तो सही है, किन्तु वे ऐसे हो गये, यह बहुत ही ध्यानयोग्य बात है। ये व्यक्ति या चरित्र पेटी बुर्जु आवर्ग के अवगुगा विशेषकर दुलमुल-यकीनी के शिकार ज्ञात होते हैं। इन चरित्रों को इस रूप में सुध्य करना श्रनिवार्य था क्योंकि इस वर्ग के सुधारवादी मनोवृत्तियुक्त कमो-वेश रीहरीन बुद्धिवादियों का चरित्र ऐसा ही होता है। इस पहलू पर विचार करने पर भी इम उसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि वस्तुवाद कलाकार से बहुत कुछ ऐसा करा लेता है जिसके सम्बन्ध में लेखक को या कलाकार को पता भी नहीं होता।

# कायाकरप का एक हिस्सा प्रगति विरोधी और कला की दृष्टि से द्रिद

हमने जैसा लिखा उससे यह जात होगा कि प्रेमचन्द का वस्तुवाद भी वस्तुवादी परिगामोत्पादक हुआ, किन्तु ऐसा उनके सभी अवस्तुवादी चरित्रों के चित्र के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता, उदाहरणार्थ कायाकल्प में उन्होंने परलोक आदि के सम्बन्ध में जो चरित्र निर्माण किये हैं, वे इतने अवस्तुवादी तथा मिथ्या हैं कि वर्णन नहीं किया जा एकता। उन चरित्रौं तथा घटनात्रों से इम किसीं भी नतीजे पर नहीं पहुँचने । सच बात तो यह है कि कायाकला के ये हिस्से उनके साहित्य पर एक कर्लंक के समान हैं। न मालूम किस प्रतिक्रियावादी प्रमाव में श्राकर उन्होंने इस प्रकार के चरित्रों तथा घटनाश्रों की सुष्टि की थी। उन्होंने 'श्रपने समस्त उपन्यासो में यहाँ तक कि स्वयं ' कायाकला में श्रन्यत्र जिस धर्मविरोधी विचारधारा को श्रपना कर तिला है, उसको देखते हुये कायाकला की उलजलून गत प्रदिस-सी जात होती हैं। कर्मभूमि में पुनर्जन्म की जो यह न्याख्या की गई है कि पुनर्जन्म की धारणा गरीवों की विद्रोह-भावना को दबा रखने के लिए है, उसे तथा रगभूमि के सूरदास के उस वचन से कि भेरे पूर्वजनम की कमाई ही ऐसी थी। जैसे कर्म किये हैं वैसे फल भोग रहा हूँ, यह उन भगवान की लीला है' उसका जो समर्थन होता है कि युनर्जनम मनुष्य को बुरी-बुरी-सी परिस्थिति के साथ सन्धि करने के लिए उकसाती है-इनका यदि यह कह कर टाल दे कि ये बातें तो पात्रो की हैं, पात्र अपनी बातचीत में न मालूम क्या-क्या बार्ते कर जाते हैं, उन सबको लेखक के मत्ये थोपना गलत है; तो भी इमारे पास इससे भी अञ्छा सबूत है कि प्रेमचन्द इस सम्बन्ध में क्या सोचते थे। उन्होंने रंगभूमि में किसी पात्र के मुँह से नहीं, वर्लिक यों ही मन्तव्य किया है कि 'भूमें का स्तम्म भय है। श्रानिष्ट की शंका को दूर कर दीजिये, फिर तीर्थयात्रा, पूजापाठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज्, किसी का निशान भी न रहेगा। मसजिदें खाली नजर श्रायेगी, श्रीर महिदर चीरान।' कहाँ ये बाते (ऐसे बीिखों उदाहरण दिये जा सकते हैं), श्रीर कहाँ पोंगापन्थी को श्रात्म-समर्पंग कर जिलकुत लोक-परलोक की बातें निखने बैठना। इस मयंकर त्रृटि के बावजूद श्रीर यह त्रृटि केवल विचार सम्बन्धी नहीं है, बल्कि यह त्रुटि प्रेमचन्द की कला को भी निकृष्ट दर्जे की कर देती है, इस पुस्तक के संस्करण पर संस्करण हुये

हैं, इसमें हमे श्रारचर्य नहीं। एक तो कायाकला में इस न्यूनता के नावजूद उसमें समसामियक समाज के संघपों ब्रादि का अच्छा चित्र मिलता है, दूसरा इस प्रकार के विचारवाले लोगों की श्रमी भारतवर्ष में ही क्यों दुनिया में कमी नहीं है, फिर इस पुस्तक की, कदर क्यो न होती। समालोचक के लिए धृट्ता है कि वह कि धी लेखक को यह भुकाव दे कि वह श्रपनी श्रमुक रचना को दवा दे, किन्तु फिर भी प्रेमचन्दजी की ख्याति के लिए यह श्राधक श्रच्छो होता यदि इस उपन्यास को दवा दिया जाता। बड़े-बड़े श्रात्म-प्रबुद्ध लेखक श्रवसर श्रपनी श्रपरिपक रचनाश्रों को दबा देते हैं, इछ लिए यह कोई श्रन-होनी बात नहीं है। स्वयं रवीन्द्रनाथ ने अपनी कुछ प्रकाशित तथा कुछ अपकाशित रचनाम्रों को बहुत दिनो तक दवा रखा, याने ऐसी प्रकाशित रचना श्रों को भी फिर से प्रकाशित नहीं होने दिया। बाद को जब लोगों ने बहुत जिद्द की ऋौर यह कहा कि कविवर ! आपकी रचना की विकासधारा को समझने के लिए इन रचनाश्रों को प्रकाशित करना श्रावश्यक है तो उन्होंने बहुत श्रनिच्छा से लोगों के श्रनुरोध को मान लिया। सन्देह नहीं कायाकल्य का विश्वतं हिस्सा बहुत ही प्रतिक्रियावादी है, श्रौर वह प्रेमचन्द की कला पर एक बोक्त के रूप में है। श्री गंगाप्रसाद पांडे को भी कायाकल्प बहुत खरका है। वे लिखते हैं कि 'कायाकल्प में ऐसे अन्धविश्वासों की ऐसी अनर्थक बहुलता है कि इसका मूल्य केवल श्राध्यात्मिक जगत की वस्तु बनकर श्राकाश में उतराता रहता है।' वे कुछ श्रीर श्रागे जाकर यह कहते हैं कि 'वास्तविक जीवन के कटु श्रमुभव के बाद इसे मानिषक जगत का विश्रामस्थल कहना ही ठीक होगा।' चाहे वास्तविक जीवन के कटु श्रनुभवों से या श्रन्य किसी कारण से प्रेमचन्द ने कायाकल्प की रचना की हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसमें वे प्रचलित कुसंस्कारों के शिकार शत होते हैं।

#### उपन्यास रचना में मनोविज्ञान का स्थान

उपन्यास रचना में कोई लेखक कितना सफल रहा है, इसका विचार करते समय यह भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि लेखक ने कहाँ तक व्यक्तियो तथा घटनाश्रो को मनोविशान के साँचों में (साँची में इसलिए कहा गया कि साँचे वाकई सैकड़ों हैं, एक नहीं ) सफलेता-पूर्वक ढाला है। मनोविज्ञान कोई 'हौब्रा' नहीं है। मनोविज्ञान मनुष्य के मन के उन नियमों का संग्रह है जो वास्तविक रूप से कार्यशील दृष्टि गोचर होते हैं। ये नियम स्वामानिकरूप से बहुत विस्तृत हैं, श्रौर इसलिए श्राश्चर्य नहीं है कि इन नियमों की छानबीन करने के लिए एक विस्तृत विज्ञान खड़ा हो गया है। फायड, ऐडलर, यूंग तथा उनके शिष्यों श्रीर उपशिष्यों ने इस विज्ञान में चार चाँद लगा दिये हैं। तरइ-तरह के प्रयोग किये गये, ब्राँकड़े इकड़े किये गये, प्रतिक्रिया देखी गई, पागलों, श्रपराधियों, शिशुग्रां का श्रध्ययन किया गया; इस प्रकार तथ्यों का एक विराट स्तूप एकत्र हो गया। फिर भी इन विद्वानों के सारे परिश्रमी की जड़ में ही एक त्रुटि थी, वह त्रुटि यह थी कि इन लोगों ने एक तो मनुष्य को न्यक्ति के रूप में प्रध्ययन किया, समाजस्य न्यक्ति के रूप में नहीं। नतीजा यह हुआ कि गम्भीर पांडित्य के आधिकारी तथा लाखो तथ्यों के ज्ञाता होते हुए भी इनके विज्ञान में अयङ्कर एक देशीयतां श्रा गई। दूषरा ये इस बात को मी नहीं समम पाये कि मनोविज्ञान एक निरन्तर परिवर्तनशील विज्ञान है वयोंकि मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील है।

श्राधिनिक मनोविज्ञान की जो दितीय त्रुटि है, उसमें हमें इस श्रव-सर पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उपन्यासकार या नाटककार का एक ही युग के मनोविज्ञान से सावका पड़ता है, इसलिए यदि कोई उपन्यासकार इस बात से सम्पूर्ण श्रनिमज्ञ भी हो कि प्रत्येक युग में मनुष्य की भावकतायें बिल्कुल बदल गई, तो भी इससे कुछ श्राता-

नाता नहीं है। उरन्यास कार तो प्रपने उरन्यास में सौ-पचास वर्ष की षटनाश्रों को लेकर चलता है, इसलिए उसमें मनोवृत्तियों की परिवर्तन-शीलता की स्वीकृति श्रावश्यक नहीं है। जिन दिनी यौथ-समाज प्रच-लित था, उन दिनों श्राज हम जिन भावों को ईच्या तथा प्रेम श्रर्थात् एक के लिए अत्यधिक पद्मपात पचलित नहीं था। जिसे इम अपत्य-फ्नेह कहते हैं, वह भी यौथ-समान में इस रूप में नहीं था जिस रूप में आज इम उसे देखते हैं, क्यों कि उस युग में वैयक्तिक अपत्य तो होते ही नहीं थे। फिर भी यह स्मरण रहे कि बौध-समाज श्रीर वर्गसमाज की भावनाश्रों श्रीर भावकताश्रों में जितना युगान्तकारी प्रमेद देखने में श्राता है, सौ-पचास वर्ष में उतना प्रमेद तथा उस प्रकार के कान्तिकारी प्रमेद सम्भव न होने पर भी बराबर इमारी मनोवृत्तियों में पुश्तदरपुश्त छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, इंसमें सम्देह नहीं। जिन लोगों ने गैल्सवादी का 'फारसाइटसागा' पढ़ा है या पर्लंबक का 'सिट्टी का मकान' पढ़ा है, वे जानते हैं कि इन कलाकारों ने किस प्रकार यह दिखलाया है कि प्रत्येक पुश्त की मनोवृत्ति तथां भावनायें बदल गई हैं, श्रीर वे दुनिया को एक दूसरी ही हि से देखते हैं।

#### दो पुश्तों के मनोविज्ञान में प्रभेद का चित्रण

मनोविज्ञान की जो पहली जुटि है उससे हमें विशेषकर यहाँ सम्बन्ध है क्योंकि प्रेमचन्दजी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनमें श्राधिक से अविक दो पुश्तों का चित्रण है जैसा कि सब उपन्यासों में होता है, फिर भी इन दो पुश्तों में भी हृष्टिकोण बदलने की बाद एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रेमाश्रम के मनोहर और बलराज में तथा गोदान के होरी और गोवर, रंगभूमि के जनसेवक और उसके पुत्र प्रभु सेव है, मिसेज सेवक और उसकी पुत्री सोफिया में हृष्टिकोण का भेद स्पष्ट रूप से हृष्टि-

व्याचर होता है। इनके दृष्टिकोगों में जो प्रमेद हैं, वह केवल दो व्यक्तियां के हिल्की एवं का प्रमेद नहीं है, बल्कि विक्र नी और वर्तमान ्युशत के दिव्यकाण, का मेद है, यह विलक्षत साफ हो जाता है। मनोहर कायर नहीं है, किन्तु वह सब श्रत्याचारों को सहने का श्रादी है। यह जिस समाज-पद्धति में पैदा हुन्ना है उसे बहुत कुछ स्वामाविक समकता है, और यही समक्तकर चलता है, किन्तु बलराज पग-पग पर 'प्रचलित पद्धति से लोहा लेने पर तैयार हो जाता है। होरी श्रीर गोतर में भी यही मेद है। होरी प्रचलित सदाचार को मानकर चलता है, चाहे ऐसा करने में उसका ग्रंजर-पंजर ढीला हो जाय, वह कहीं का न - रहे, उसे भीख माँगने की नौवत श्रावे, किन्तु गोवर में ऐसी बात नहीं है। किसानों की नई पुश्त पहिली पुश्त के मुकाबिले में श्रवखह, निर्भीक - तथा समाज को परिवर्तनीय सममने का श्रादी है श्रर्थात् क्रान्तिकारी है । ः इसके विपरीत इम 'गवन' में यह देखते हैं कि पेटी बुर्जु आ या निम्न-मध्यम श्रे गी की नई पुश्त का प्रतिनिधि रमानाथ अपने पिता द्यानाथ -के बनिस्वत श्रात्म-विश्वासदीन कमजोर तथा श्रिधिक पतित है। निम्नमध्यविचवर्ग की श्रार्थिक हालत विगड़ना ही इस पतन का कारण है। किसानों के च्रेत्र में भी बराबर गरीबी बढ़ती चली जा रही है; वे भी प्रकारान्तर से निम्नमध्यमित श्रे शी के हैं, किन्तु विगड़ा हुआ किसान - सर्वद्वारा वर्ग की श्रोर जा रहा है जब कि विगड़ा हु आ बाबू वेहमानियों से अपने बानूपन को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक वर्ग के होते हुये भी तथा एक तरह से क्रमश: दिख्तर होते जाते ्डूये भी एक तो क्रान्तिकारी होता जाता है, और दूसरा श्रीर भी प्रति-कियावादी हो गहा है

रंगभूमि में एक तरफ जान सेवक के विचारों तथा उसके पुत्र प्रभुसेवक के विचारों में तथा दूसरी तरफ मिसेन सेवक श्रीर -छोफिया के विचारों में जो फर्क है, वह कैवल व्यक्तिगत विचारमेद मात्र नहीं है, बल्क इस प्रकार दो पुश्तों में विचार का पार्थक्य चित्रित किया गया है। जान सेवक भर्म को केवल व्यवसाय का एक साधन मात्र सममता है, श्रीर उसी दृष्टि से गिरजे में जाता है। श्रमल में उसमें कोई भी विश्वास नहीं है। इस चेत्र में हमें श्रीर भी एक सुविधा यह प्राप्त है कि हमें एक तरफ जानसेवक के पिता ईश्वरसेवक के विचार शात हैं, दूसरी तरफ उसके पुत्र प्रमुसेवक के विचार भी शात हैं। इन तीनों पुश्तों में विचारों का प्रार्थक्य है। ईश्वर सेवक सच-मुच ईसामसीह में तथा धर्म में विश्वास करता है। किन्तु श्राचरण में यह एक नम्बर का काहयाँ है। इसके विपरीत जानसेवक यह समम चुका है कि धर्म कुछ नहीं है, वह जैसा कि वताया गया धर्म को इस हि से देखता है कि इसे न मानने पर बाजार में साख घटती है। प्रमुसेवक में बात श्रीर बदल चुकी है। वह प्रचलित धर्म में विश्वास नहीं करता, किन्तु सममता है कि एक श्रादर्श धर्म हो सकता है।

इसी प्रकार श्रीमती सेवक श्रीर उनकी पुत्री में फर्क है। श्रीमती सेवक ईश्वरसेवक की श्रेणी में श्राती हैं। वह धर्म के हर एक पहलू पर विश्वास करती है, किन्तु उसका श्राचरण प्रत्येक श्रवसर पर श्रत्यन्त नीचतापूर्ण होता है। वह श्रपने पित की तरह जानबुक्तकर वेईमानी नहीं करती, किन्तु इससे क्या, श्रमल में उसके रोजमरें का श्राचरण पित से कहीं खराब है। उसकी पुत्री सोफिया प्रभुसेवक की श्रेणी में है, केवल फर्क इतना है कि वह श्रपने नये विचारों के लिए उतनी ही श्रमहिष्णु है, जितनी उसकी माँ पुराने विचार के लिए श्रमहिष्णु है।

किसी उपन्यास के मनोविशान की हिट से समालोचना करते हुये लेखक ने विभिन्न पुरतों की परिवर्तनशील धारणाश्रों को कहाँ तक चित्रित किया है, इस पर ध्यान देना बहुत श्रावश्यक है। दुख है कि प्रमचन्द के किसी भी समालोचक ने इस पहलू पर हिट ही नहीं डाली है।

#### श्राधुनिक मनोविज्ञान की त्रुटि पर राल्फफाम्स

मनोविज्ञान की जिस श्रन्य त्रृष्टि की श्रोर हमने इशारा किया है, उसके सम्बन्ध में राल्फफाम्स का यह कहना है 'निस्सन्देह श्राधुनिक मनोविज्ञान ने मानवीय चरित्र पर विशेषकर मनुष्य के उस गंभीरतर मझमन सम्बन्धी उपादानों पर जिन पर उपन्यासकार को ध्यान देना ही पड़ता है महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र किया। फिर भी एक मुहूर्त के लिए भी इसका शर्थ यह नहीं है कि इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों से सभी मानवीय कियाश्रों, विचारों या भावनाश्रों की व्याख्या हो सकती है। फ्रायड, इवलाक इलस या पावलाफ की सारी रचनाश्रों के वावजूद इस बात की श्रावश्यकता नहीं है कि उपन्यासकार श्रपना सब काम इन मनोवैशा-निकों के इवाले कर दे। निश्चय ही मार्क्सवाद मानवीय मन में जो विचार उठते हैं, तथा जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनकी प्रक्रिया को एडियस जटिलता या मनोविश्लेषण शास्त्र की सैकड़ों जटिलतास्त्रों की तरह द्रष्ट्रगत कारणों से व्याख्या किये जाने का विरोध करता है। फिल्डिंग ने जैसा कहा है उस प्रकार से वैयक्तिक 'क्रान्तियो' में मनुष्य की तस्वीर नहीं खींची जा सकती है, श्रीर जिस प्रकार से फायड ने मानसिक जीवन का विशुद्ध जीववैज्ञानिक चित्र खींचना चाहा है या पावलाफ ने तथा श्रन्य परिवर्तनवादियों ने (Reflexologists) विशुद्ध रूप से यांत्रिक चित्र खींचा है. उनसे 'मनुष्य के व्यक्तित्व के श्रन्दर पैठकर काल्पनिक रूप से फिर उस व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। अवश्य ही श्राधिनिक मनोवैशानिकों ने मनुष्य के सम्बन्ध में इमारे ज्ञान भण्डार में बहुत वृद्धि की है, श्रीर वह उपन्यासकार जो श्राज इन मनोवैज्ञानिक रचनाश्रों की अवज्ञा करेगा, वह अज्ञ होने के साथ ही साथ मुर्ख भी प्रतिपन्न होगा, किन्तु फिर भी यह मानना पड़ेगा कि ये मनोवैज्ञानिक मनुष्य को एक समग्र के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में

देखने में श्रांसफल रहे हैं। इन विद्वानों ने जीवन पर उस मिथ्या - दृष्टिकोया के लिए आधार का सुजन किया है जो प्रस्ट और जायस -में जाकर मानवीय व्यक्तित्व को फाइकर रखने का कारण स्वरूप होता है, न कि उसके निर्माण का कारण स्वरूप। मनोविश्लेषणं ने व्यक्तित्व की गुप्त गहराइयों में बहुत प्रतिभाशाली तथा साइसपूर्ण तरीके से गोता अवश्य लगाया है, किन्तु यह इस बात को सममने में श्रसमथं रहा है कि मनुष्प समाज-शरीर का एक हिस्सा मात्र है अगैर इस समग्र शरीर के नियम वैयक्तिक मन के जरिये से उसी प्रकार से विभक्त तथा परिवर्तित होकर के जिस प्रकार से आलोक की किरणें प्रिडम के जरिये से होती हुई जाती हैं, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को नियंत्रित करती हैं। मनुष्य भ्राज दृश्यगतरूप से मीजूद उन बाहरी भयानकता श्रों के साथ (जो हमारी समाज-पदति के बैठ जाने के साथ सम्बद्ध है ), फासिस्टवाद के विरुद्ध, युद्ध, बेकारी, हाषी के हास -तथा यंत्र के प्रभुत्व के विचद लड़ने के लिए मजबूर हैं, किन्तु साथ ्ही साथ वह इस बात के लिए मजबूर है कि इन सब चीजों से अपने -मन में उठनेवाले प्रतिकलनों के साथ युद्ध करे। उसे जगत को -परिवर्तित करने के लिए, सभ्यता की रचा के लिए लड़ना पड़ता है, -छाथ ही उसे मानवीय मन में पूँ जीवाद के द्वारा फैलाये हुये ऋराजक वाद के विरुद्ध भी लड़ेना पड़ता है।

इस द्वेत संग्राम में जिसमें एक हिस्सा वारी-वारी से दूसरे हिस्से पर प्रभाव डालता है, द्रष्ट्रगत ग्रीर दृश्यगत वस्तुवाद के बीच जो कृत्रिम प्रभेद है वह दूर हो जायेगा। ग्रव हम [उस पुराने प्रकृतिवादी वस्तुवाद के कायल नहीं रहेंगे, ग्रव उपन्यास ग्रवहीन विश्लेष ग्रीर ग्रान्तद हि की वस्तु न होगी बल्क ग्रव एक नये वस्तुवाद की सृष्टि होगी जिसमें दोनों का सही सम्बन्ध होगा। १९

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> N. P., p. 86-7

#### प्रेमचन्द के मनोविज्ञान पर इलाचन्द्र के मन्तव्य

इमने इस सम्बन्ध में जरा दीर्घ अवतरण इसलिए दिया कि हिन्दी समालोचना के चेत्र में फायड आदि की रचनाओं को पढ़कर कुछ लोग बिल्कुल उद्भ्रान्त हुये से ज्ञात होते हैं। राल्फ फाम्स ने यह जो बतलाया है कि मनोविश्लेषया विज्ञान के प्रभाव में आकर कुछ-उपन्यासकार बहककर केवल द्रष्ट्रगत भावनाश्ची से जगत के परिवर्तनी को श्रर्थात् घटनात्रो को होते हुये दिखलाने के लिए चेष्टित हैं, उनकी कला दूषग्रीय है, तथा मनुष्य को समाज-शरीर के श्रंग के रूप में, समाज में चलनेवाले संघर्ष तथा संग्राम के द्वारा प्रभावित साथ ही उस पर प्रभाव डालनेवाले के रूप में दिखलाना ही उपन्यासकार का कत्त<sup>6</sup>व्य है, यह विशेष ध्यानयोग्य है। प्रेमचन्द को जब इम इस दृष्ट से देखते हैं कि कहाँ तक उन्होंने व्यक्ति को समाज के अंग के रूप में दिखलाया है, तो इम इस नतीजे पर पहुँच ते हैं कि वे बहुत सफल कर्लाकार रहे हैं। ब्राश्चर्य है कि इसी गुण के कारण मनोवैज्ञानिक समालोचना के अपने को सूत्रधार सममनेवाले श्री इलाचन्द जोशी प्रेमचन्द पर बरस पड़ते हैं। वे लिखते हैं—

"प्रेमचन्द ने अपनी रचनाथ्रो में मनोविश्वान को किचित् प्रश्रयदेने का प्रयास अवश्य किया, पर अव्यक्त में जिस स्तर के मनोविश्वान को वह प्रश्रय देना चाहते थे, वह यों भी अत्यन्त छिछला भ्रौर केवल ऊपरी सतह को छूनेवाला था, तिस पर वह ऊपरी सतह के मनोविश्वान को भी ठीक से अपना नहीं पाये। इसका कारण स्पष्ट था। वह मानव जगत के वाह्य सघणों से इस कदर प्रमावित थे, श्रौर उनके विवेचन में इस हद तक उलमे हुये थे कि अन्त सघणों की श्रोर ध्यान देने का अवकास ही उन्हें नहीं था। उनके समस्त उपन्यासों में अधिकतर वाह्य जीवन के अधात-प्रवातों के ही चित्रण मिलते हैं—अन्तर्भवृत्तियों के आधार से रहित। यही कारण है कि जिस उन्नत मिश्चन को लेकर

वह चले थे, उसे वास्तविक अर्थ में पूरा करने में वे एकदम अस्पत ' रहे क्योंकि उसी वाह्य जीवन चक्र का चित्रण सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है जो अन्तर्जीवन चक पर आधारित है। उसी प्रकार अन्तर्जीवन प्रकृति की वही प्रगति श्रेयोनमुख हो सकती है जो वाह्य जीवन की प्रकृति से निश्चित सम्बन्ध स्थापित किये हुये हो। जो भी लेखक इन दोनों में से किसी एक को अपनाकर दूसरे की अवजा करेगा, उक्की एकांगीयता निराधार श्रीर निरर्थक सिद्ध होगी। प्रेमचन्दजी ने प्रामीण जीवन के चित्रण में चाहे कैछी ही सफलता क्यों न पाई हो, श्रौर किसानों श्रौर जमीन्दारों का संघर्ष चाहे कैसी ही तीवना के खाथ अपनी रचनाओं में प्रदर्शित हयों न किया हो, इस् श्रव निश्चित श्रीर सुस्पष्ट सत्य को उसके सैकड़ों बल्कि इजारी स्वपची श्रालोचक भी दवा नहीं सकते कि श्रीपन्यासिक कला के चमत्कार मदर्शन में श्रीर जीवन के किसी भी मार्मिक सत्य के उद्घाटन में वे पूर्णतया श्रयफल रहे। हिन्दी में उनके समय तक उरन्यास साहित्य प्रायः शून्य होने के कारण उन्होने बहुत बड़े अंश तक उसकी पूर्ति की, इसका श्रेय उनको है, श्रौर इसके लिए वे श्रादरणीय हैं, रहे हैं श्रीर रहेंगे। पर श्राज भी जनकि हिन्दी का उपन्यास साहित्य लम्बी छलाँगे भरकर बहुत ग्रागे बढ़ चुका है, यदि हम लोग् कुछ व्यस्त स्वार्थवालों गुटों तथा व्यक्तियों का अनुकरण करते हुये उन्हें महान् कलाकार तथा उपन्याय-सम्राट् के विशेषणों से बिभूषित करते हुये उन्में उन गुर्गो का श्रारोप करते चले जायँ, जो उनमें नहीं थे, तो निकट भविष्य में यह मूर्खता वैसी ही हास्यास्पद सिद्ध होगी जैसी द्विवेदी-युग के उन श्रालोचको की नासमक्ती छायावादी युग में सबसे श्रागे उपहास योग्य पमाणित हो गई जिन्होंने गुप्तजी की 'भारत-भारती' को काव्य कला की श्रत्यन्त महान् कृति घोषित करने में कोई बात उठा नहीं रखी थी। १. 🛴

१ साहित्य सन्देश अक्टूबर १६४४

#### इलाचन्द्र के मन्तव्य अर्थहीन

जोशीजी ने यह तो मान ही लिया कि प्रेमचन्दजी ने जिस प्रकार उपन्यास रचना की है, उसमें व्यक्ति श्रीर समाज का सम्बन्ध बहुत श्रव्छी तरह श्रा गया है। श्रतएव यह स्पष्ट है कि पुस्ट श्रीर जायस पर जो दोष राल्फफाम्स ने लागू किये हैं, वे उन पर लागू नहीं हो सकते। रहा जोशीजी ने नये मनोविज्ञान के मद में यह जो कह डाला कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में मनोविज्ञान से कोई वास्ता नहीं रखा गया है, यह बिल्कुल निराधार है। जोशीजी ने यह कहा है कि जो लोग 'प्रेमचन्दनी को महानकार सिद्ध करने पर तुले हैं, और उनकी आड़ में उन नये उपन्यासकारों की निन्दा और उपहास करना श्रपना परम कर्त्त व्य समम बैठे हैं जिन्होंने प्रेयचन्दजी की तरह अन्तर्जीवन की प्रगति और मनोवैशानिक सत्यों की उपेचा नहीं की है,' इसके उत्तर में यह भी तो कहा जा सकता है कि प्रेमचन्द को मामूली कलाकार सिद्ध करने की आड़ में जोशीजो इस बात के लिए चेशित हैं कि कुछ नये उपन्यासकारों को अधिक महत्व दिया जाय। हम यह नहीं कहते कि प्रेमचन्द मनोतिज्ञान के नियमों को अपने उपन्यासों में सम्पूर्ण रूप से सर्वत्र निभा पाये हैं, बलिक इमारा तो यह कहना है कि इसी चेत्र में वे सबसे अधिक कमजोर पड़ते हैं, किन्तु ऐसा मानना दूसरी बात है श्रीर यह कहना कि उनके उपन्यामों के पात्र तथा पात्रियाँ सम्पूर्ण रूपः से मनोविज्ञान के विरुद्ध चलती हैं, यह दूसरी बात है। स्वयं जोशीजी यह मानते हैं, श्रीर ऐसा करते हुये उन्होंने मानों राल्फफाम्स के कुछ वाक्यों की पुनरावृत्तिं भर की है कि 'बाह्य श्रीर श्रन्तर दोनों जीवनों की प्रगतियाँ एक दूसरे से अन्योन्य।श्रित सम्बन्ध रखती हैं', यह सुगरि-चित है कि हिन्दी के नये उपन्यास जारगण समाज के साथ व्यक्ति के सम्बन्ध को दिखाने में प्रेमचन्द के बहुत पीछे रहे, फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि ये नये उपन्यासकार श्रन्तद्व न्द को खूव दिखा सके

हैं, तो भी यह कैसे माना जा सकता है कि वे प्रेमचन्द के मुकाबिले में महान् कलाकार हुये। जोशीजों के अनुसार भी प्रेमचन्द में अन्तह न्द्र वाले पहलू की कभी है तो नये लेखकों में दूसरी बातों की कभी है, फिर हनमें से प्रेमचन्द को ही क्यों घटिया समका जाय। मालूम होता है कोई बीस वर्ष पहले माधुरी में प्रेमाश्रम की समालोचना करते समय जोशीजी ने जिस प्रेमचन्द विद्वेष का परिचय दिया था, उसके उपार्य दान अभी उनमें बाकी है, और वे जब तब किसी न किसी बहाने सिर उठाया करते हैं।

इस सम्बन्ध में श्री अंचलजी के ये मन्तव्य विशेष द्रष्टव्य हैं-'श्रपने व्यक्तित्व के नाम से दुनिया को देखने वाले श्राज के बड़े से बड़े प्रगतिशील हिन्दी लेखक श्रीर किव में भी यह organic समन्वय नहीं हो पाया। लगता है जैसे साहित्य के नये रचनात्मक युग को प्रेमचन्द जिस मॅजिल पर छोड़ गये, वह अब भी वहीं पड़ा है।'१: स्मरण रहे ये वातें १६ ४५ में श्रर्थात् जोशीजी के मन्तव्यों के बाद लिखी गई हैं। इसी प्रकार हिन्दी के अन्यतम प्रधान समालोचक श्री प्रकाशचन्द गुप्त का भी यह कहना है कि 'श्राज हमें उपन्यास की भूमि में प्रेमचन्द की समता करने वाला कोई उन्नत कलाकार नहीं दील रहा है, किन्तु प्रमचन्द अपने युग में अलग एकाकी थे, श्रीर त्राज मानो बाँभ तोड़कर् उपन्यास की घारा बह रही हो।' अवश्य वे यह मानते हैं कि सम्भव है कि छागे प्रेमचन्द से अधिक शक्तिशाली उपन्यासकार उत्पन्न हों, किन्तु उनके लिखने के समय तक ऐसा नहीं हुआ था। इन सब बातों से स्पष्ट है कि जोशीजी बहुत कुछ कल्पना-जगत में विचरण करते हैं।

भ्स० सा० पु० ६०

#### पारचात्य में अत्यन्त मनोविज्ञान के विरुद्ध प्रतिक्रिया

जोशीजी यह जो समफर्करं चले हैं कि समालोचना की कथित मनोवैश्वानिक प्रणाली ही सब कुछ है ग्रीर बहुत ग्राधुनिक है, यह गलत है। सच है कि पुस्ट ग्रीर जायस ने केवल ग्राधुनिक मनोविश्वान की दृष्टि से ही श्रपनी पुस्तकों की रचना की है, किन्तु विश्व साहित्य में उनका क्या स्थान है। जोशीजी की तरह लोगों को यह श्रात होना चाहिये कि समसामयिक पाठकों में वैयक्तिक श्रनुमृतियों को बन्द कारागार से छुटकारा प्राप्त करने की मनोवृत्ति बहुत जवरदस्त हैं। हर्वटरीड ने श्रपनी पुस्तक Reason and Romanticism में श्राधुनिक पाठक की इस प्रवृत्ति को स्पष्ट कर दिया है।

#### मिशन और छेखक

श्रवश्य ही प्रेमचन्द ने कथित निरुद्देश्य रूप का स्जन नहीं किया। जैसा कि हम दिखला चुके हैं उन्होंने श्रपनी प्रत्येक रचना में किसी न किसी समस्या को उठाया, श्रीर श्रपने विचार के श्रनुसार उसके समाधान देने की या समाधान की श्रोर हशारा करने की चेष्टा की, किन्तु केवल इतने ही से श्रर्थात् एक मिशन के होने से ही कोई लेखक कलाकार दृष्टि से निकृष्ट हो जायगा, ऐसा समम्मने का कोई कारण नहीं है। सोवियट रूस के लेखक श्रीर कलाकारों को यदि छोड़ भी दिया जाय तो बिना श्रायास के टालस्टाय, वर्नडशा, श्राप्टन-सिन्कलेयर, श्रनातोल फांस, पर्लवक, रवीन्द्रनाथ, शरत्चन्द्र श्रादि कई विश्व साहित्यकों के नाम स्मरण हो श्राते हैं जिन्होंने मिशन लेकर लिखा है। इसलिए यदि किसी लेखक में मिशन है, तो वह निकृष्ट दर्जें का कलाकार होगा, ऐसा बुर्जु श्रा दृष्टि से भी नहीं कहा जा सकता। सही दृष्टि से देखने पर तो मिशनहीन कला का कोई श्रर्थ ही नहीं होता, श्रीर सच बात तो यह है कि कोई भी कला मिशनहीन है ही

नहीं। यह दूसरी बात है कि किसी कला का मिशन छिपा हुआ हो, या लेखक को यह न मालूम हो कि वह किस मिशन का वाहन होकर लेखनी चालन कर रहा है, किन्तु फिर भी प्रत्येक कला का एक सिदान है, इसमें सन्देह नहीं। ट्रसचनकों ने लिखा है कि 'ऐसी कला जी राजनीति या दल से मुक्त हो, ऐसी कविता जो वर्ग स्वायों से परे हो भूतकाल की कल्पनायें हैं जिनका बहुत दिन पहले हो वर्ग लंघर्ष के जीवित इतिहास -ने पर्दाफाश कर दिया। ये ऐसे धोखें हैं जिनमें पढ़े-लिखे लोग अन्सर पड़ जाते हैं। ख्रौर यद्यपि यह बहुत पहले ही सम्पूर्शस्य से स्पष्ट हो चुका है कि ये कथित वर्गहीन कला तथा साहित्य शासकवर्ग से सम्बद्ध है, फिर भी बराबर पढ़े-लिखे वर्ग के लोग इसके घोखे में फँस जाते थे।' ट्रसचन्को ने यह भी दिखलाया है कि सोवियट साहित्यिकों में भी इस प्रकार के विचार बार-बार डिठे, छीर सचेतन आलोचकों को इनके साथ संप्राम करना पड़ा | इस सम्बन्ध में यह द्रष्टव्य है कि नार्वे के सुप्रसिद्ध नाटककार इब्सन ने यह कहा था कि लिखने में उनका उद्देश्य केवल श्रानन्द दान नहीं बल्कि निर्देष्ट सामाजिक विचारों का स्पष्टीकरण है।

प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में मोपासाँ के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जो उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं, वह मिशनहीन कला का उदाहरण है। मोपासाँ ने बहुत हो योग्यता के साथ धनिकवर्ग की छी श्रीर पुरुषों की पतित श्रवस्था का चित्रण किया है। इसमें उन्होंने कमाल कर दिया। रेनाल्डस ने जिस प्रकार जन्दन रहस्य में बहुत जोरदार तरीके से ब्रिटिश राजघराने तथा शासक वर्ग के पातित्य का चित्रण किया, मोपासाँ ने उससे कहीं जोरदार तरीके से तथा श्रिषक सौन्दर्य के साथ फ्रेन्च शासकवर्ग के ग्रस जीवन का चित्रण किया। मोपासाँ ने ऐसा किसी उद्देश्य को सामने एखकर नहीं किया, उन्होंने जो कुछ श्रपने इदीगर्द देखा उसीका रखकर नहीं किया, उन्होंने जो कुछ श्रपने इदीगर्द देखा उसीका

श्रवस श्रपनी कला के प्लेट पर ,खींचकर रख दिया। टालस्टाय ने मोपार्सं पर लिखते हुये यह साष्ट कर दिया कि उनमें चित्रित विषयों के साथ कोई नैतिक सम्बन्ध नहीं था। फिर भी उन्होंने यह जो चित्रण किया उससे उनकी श्रन्जान में यह तो साफ हो ही गया कि यह जो शासकवर्ग तथा उसके विछलगुये हैं वे श्रपनी बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद शासन करने के सम्पूर्ण श्रयोग्य हैं, और उन्हें निकाल बाहर करना चाहिये। कदाचित् यह कहा जाय कि इस प्रकार से मिशन निकाला जाय तो सभी साहित्य और कला में कोई न कोई मिशन निकल ही आयेगा; यह तो है ही। इम तो यह साफ कह रहे हैं कि प्रत्येक कला तथा साहित्य में कोई न कोई मिशन निहित है, वह मिशन प्रगतिशील भी हो सकता है, श्रोर प्रगतिविरोधी भी। इस प्रकार हमने यह देख लिया कि मिशन का होना ही कोई दोष नहीं है, बल्कि उसके सम्बन्ध में एक लेखक या कलाकार जितना ही सज्ञान हो, उतना ही श्रव्छा है। प्रेमचन्द श्रामने मिशन के सम्बन्ध में सज्ञान थे, किन्तु जैला कि इम दिला चुके कि उनकी सज्ञानता गोदान के पूर्वकाल तक द्रव्यगत थी। उन्होंने गोदान के पहले के उपन्याओं में भी चजानता लिखी है, किन्तु उन्होंने इन रचना त्रो में चजानना से जितना रला है, उनमें उससे कहीं श्रितिक मौजुर है। हम यह ही बतला चुके हैं कि उनकी इन रचनाश्रों में वह उपादान जो उनकी बहुत कुछ विरोबी द्रष्ट्रगत सज्ञानता के बावजूद मौजूद है, वही उन्हें भविष्य में भी हिन्दी साहित्य में ग्रामर रखेगा। इसी बात की समक न पाने के कारण जोशी ऐसे ब्रहंमन्य समाज्ञोच क यह भविष्यवाणी करते हैं कि अविष्य सन्तानें प्रेम वन्द की कोई कदर नहीं करेंगी। इस इसके विप-रीत इस बात का डके को चार गर कहने हैं, स्रोर इस बात की सत्यता

<sup>9</sup> W. I. T., p 21

श्रागामी बीस वर्ष में प्रमाणित हो जायगी कि प्रेमचन्द की जनप्रियता ि उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी, जब कि जिन श्राष्ट्रनिक हिन्दी लेखकों को जोशीजी ने देमचन्दजी से स्वेद्दतर करके बताया है, उनका भाग्य संदिग्ध है।

## मिशन जितना ही परोक्ष रूप से रहता है कलाकार जना ही श्रेष्ठ

के वल भिशन होने से ही चाहे वह अच्छा से अच्छा मिशन हो कोई महान मलाकार नहीं हो जाता। जार्ज डिमिट्राफ ने सोवियट लेखकों में बोलते हुये यह स्पष्ट कर दिया था कि 'वह लेखक क्रान्तिकारी' लेखक नहीं है जो अपनी कृतियों में बार-बार इन्कलाव जिन्दाबाद कहता रहता है।' हम यह पहले ही बता चुके हैं कि लेखक, कलाकार, उपन्यासकार या नाटककार एक वैज्ञानिक की तरह है, तथा वह उप-लब्ध उपादानों से और उपादानों के नियमों को मानकर ही सफलता-पूर्टक लिख सकता है। कुछ लेखकों में जिस छिछोरेपन से क्रान्ति की या प्रगतिशील शक्तियों की जय दिखलाने की परिपाटी हिंगोचर होती है, उससे न तो क्रान्ति या प्रगतिशील शक्तियों का कोई लाम होता है, और न वह कला है। जो कलाकार जितने छिपे रूप से, आहिस्तगी से, बिल्कुल नेपथ्य में रहकर अपने मिशन को चित्रित कर सकता है, वह कलाकार उतना ही श्रेष्ठ है।

#### प्रेमचन्द पर श्रंचल

'श्री ग्रंचलजी ने प्रेमचन्द के सम्बन्ध में लिखा है-

'जीवन की उन बुनियादी शक्तियाँ जो पूँजीवाद को नष्ट करने श्रीर समाजवाद को स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं, मौजूदा समाज के हास श्रीर जनकान्ति की श्रानिवार्यता की जहें जमाने वाली कोई सङ्गठित योजना वे नहीं दे सके।' श्रन्यत्र वे इसीकी मानो पुनरावृत्ति करते हुए लिखते हैं-

'उस निश्चित परिणाम की श्रोर कृव करती हुई जनता के 'लिशास की सिकेय, युद्ध श्रीर खून के की वह से सनी श्रादर्श रेखायें हमें प्रेमचन्द के साहित्य में नहीं मिलतीं।'

#### श्रंचल के मन्तव्यों की जाँच

हम इस पर अधिक नहीं कहेंगे। केवल इतना ही कहना यथेछ होगा कि किसी भी कलाकार का यह काम नहीं है कि वह कोई सङ्ग-'ठित योजना दे, यदि उसकी कना में यह योजना अन्तर्निहित है तो इतना ही यथेछ है।

इम श्रंचलजी की इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि प्रेमवन्द के साहित्य में हमें श्रादर्श रेलायें नहीं मिलतीं। सच बात तो यह है कि प्रेमचन्द के राजनैतिक उपन्यासों का मूनमंत्र संप्राम, ग्रन्याय, होत, ढकोसले के विरद्ध विद्रोह है, गोदान में तो वे भावी संप्राम की श्रोर इशारा करते हुए कम से कम दो बातें तो कहते ही हैं, एक यह कि प्रचलित गान्धीबादी तरीके से समाज में मौलिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता श्रीर दूसरा यह कि संग्राम से ही उद्धार होगा। श्रवश्य उन्होंने मजदूर समा श्रीर दल बनाने की बात नहीं कही है, न मजदूरों की संगठित शक्ति को ही दिखाया है, किन्तु जिस युग श्रीर समाज में वे थे उसको देखते हुए ही उन पर राय कायम की जा सकती है। जिस समय १६३५ में कथित वामपत्ती तथा समाजवादी पार्टियाँ किसी न किसी रूप में गान्धीवाद के ही इर्द-गिर्द च कर काट रही थीं, उस युग में श्रन्तिम रूप से गान्धीवाद को दिवालिया घोषिन करने में कितना बड़ा तथा कितना विराट क्रान्तिकारित्व है, इसे श्री श्रंचल को समक्तना चाहिए था, श्रवश्य उन्होंने सब काम नहीं किये-ऐसा उनके सम्बन्ध में कोई दावा भी नहीं करता। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त भी यह मानते हैं कि

प्रेमचन्द चित्रित समाज में 'दैन्य, निराशा, दारिद्र्य का चित्र है, किन्तुः नवजीवन का रुन्देश भी इस समाज की रग-रग श्रीर कपोलों में पहुंच चुका है।' यही कान्तिकारी कला का सार भाग है।

## प्रकाशचन्द प्रेमचन्द में श्रंचलजी जो नहीं पाते उसे पाते हैं

केवल इतना ही नहीं जहाँ श्रंचलजी प्रेमचन्द की रचनाश्रों में 'कोई संगटित योजना' नहीं पाते श्रीर हम पर दुखित हैं, वहाँ श्री प्रकाशचन्द गुप्त उनकी रचना में 'सङ्गटित सामूहिक शक्ति कान्ति का मार्ग है इस बात को निरम्तर पाते हैं।' वे कहते हैं 'हमारे दिखतवर्ग जरा से नेतृत्व की श्राड़ पाकर सङ्गटित हो विजय के पथ पर बढ़ सकते हैं, यह हम देमाश्रम, रंगभूमि श्रीर कायाकल्प श्रादि कथा श्रों में देखते हैं।' श्रंचलजी की निराशा देखकर वही पुरानी बात कहने का जी चाहता है 'जिन खोजो तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ।' यह बात सही है कि देमचन्द श्रीर क्रान्तिकारी हो सकते थे। सच बात तो यह है कि वे बरावर होते जा रहे थे। मीत ने उन्हें उठा लिया नहीं तो न मालूम के कहाँ पहुँचते।

## प्रेमचन्द की दृष्टि समसामयिक क्रान्तिकारियों से स्पष्टतर

श्रागामी क्रान्ति के सम्बन्ध में प्रेमचन्द के विचार नहीं तक लक्ष्य हैं बहुत से क्रान्तिकारी नाम से परिचित व्यक्तियों तथा दलों से स्पष्टतर हैं। कर्मभूमि में वह इस क्रान्ति का चित्र देते हुए कहते हैं 'ऐसी क्रान्ति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिथ्या श्रादशों, सूठे सिद्धान्तों का, परि-पाटियों का श्रन्त कर दे। जो एक नए युग की प्रवर्तक हो,

निं हिं सां, पृठं ७७

एक नई सृष्टि को खड़ी कर दे। अवश्य इसमें वर्गसंघर्ष का पुट देकर यह सफ-सफ नहीं कहा गया कि सर्वहारावर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होने पर ही मिथ्या आदशों का अन्त होगा, किन्तु उनकी रचना में गरीबों, किसानों, मजदूरों के साथ सहानुभूति दृष्टि-गोचर होती है, उसमें यह समाधान अन्तर्निहित है, यह मानना पड़ेगा। वे कहीं-कहीं सफ्ट कहते भी हैं जैसे कायाकल्प में 'भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूँघ कर छोड़ देते, वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई मिखारी भी पैरों से ठुकरा दे, और परिश्रम इतना करना पड़ता जितना वैल भी नहीं कर सकता। यद्यपि ये बातें जेल के सम्बन्ध में कही गई हैं फिर भी ये बातें इमारे सारे समाज पर लागू हैं, इसे प्रेमचन्द बराबर कह रहे हैं।

#### साहित्य पर वाल्शेविक पार्टी का प्रस्ताव

प्रेमचन्द के अधीर कथित कान्तिकारी समालोचकों को यह जात होना चाहिये कि कान्तिकारी साहित्य का स्तुन रातोरात नहीं हो सकता, इसिलए साहित्य और कलाय क्या कान्तिकारी हैं और क्या नहीं, इस पर विचार करते समय बहुत ध्रेयं और ठडे दिमाग से काम लेना चाहिये। इतिहास की सबसे बड़ी क्रान्तिकारी पार्टी रूस की बाल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने इस सम्बन्ध में क्रान्ति के आठ वर्ष बाद अर्थात् १ जुलाई १६२५ में जो प्रस्ताव पास किया था वह द्रस्टव्य है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि 'प्राचीन सांस्कृतिक घरोहर तथा प्रधान कलाकार के विरुद्ध छिछोरेपन तथा अवज्ञापूर्यों रुख के विरुद्ध पार्टी को बरावर लोहा लेना चाहिए।' इसी प्रस्ताव में यह भी कहा गर्या था कि पार्टी का नारा यह होना चाहिये कि 'एक तरफ तो समसौते का विरोध करे, दूसरी तरफ वाल्शेविक शेखी के विरुद्ध लड़े।' साहित्य केवल आडरे पर तैयार नहीं हो सकता, इसिलए जो साहित्य तैयार हो उसके सम्बन्ध में

इमें खूब सममा-बूमकर श्रपना रख कायम करना चाहिये। इस प्रेमचन्द के कायाकला में गृहीत परलोक-सम्बन्धी रुख के साथ न तो सममीता कर सकते हैं, न करेंगे, क्रान्तिकारी समालोचना किसी भी प्रकार इसकी जराहना नहीं करेगी, किन्तु साथ ही उनके साहित्य का यहाँ तक कि कायाकल्य में ही कुछ हिस्से का जो क्रान्तिकारी रूख है, उसका हम अभिनन्दन किये बग़ैर नहीं रह सकते। न सही सङ्गठित योजना, न यही एक स्पष्ट thesis, किन्तु उनकी रचना में जो श्रन्याय ढकोसला शोषण के विरुद्ध विद्रोह है, उसकी हम श्रवज्ञा कैसे कर सकते हैं। फिर इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द को दोष देते समय इसे हमें नहीं भूलना चाहिये कि जिन दिनों प्रेमचन्द लिख रहे थे, उन दिनों कितने ऐसे व्यक्ति पर कौन ऐसा दल भारतवर्ष में था जो दावा कर सकता है कि उसने श्रागामी क्रान्ति के सम्बन्ध में एक स्पष्ट, साफ, निखरी हुई, सगठित योंजना रखी। जब राजनीति में यह परिस्थिति थी, उस समय यह कैसे आशा की जा सकती थी कि वे बिल्कुल एक सङ्गठित योजना देंगे, श्रीर सो भी उपन्यास में। फिर जैसा कि इस श्रन्यत्र दिलाते हैं एक भामले में तो वे श्रपने युग के बहुत श्रागे निकल गए थे, वह यह कि वर्षों तक गान्धीवाद के साथ प्रयोग करने के बाद उन्होंने गोदान में यह फैसला सुना दिया था कि जहाँ तक समाज के श्रामूल परिवर्तन का सम्बन्ध है गान्धीवादी कार्यक्रम संफल नहीं हो सकता ।

# गोकीं के अतिरिक्त रोलाँ भी सोवियट लेखकों के आदर्श

ंभचन्द के मूल्य को क्तने के सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सोवियट रूस में रोमारोलाँ ऐसे श्रध्यात्मवादी लेखक को भी बहुत जोरों के साथ श्रपनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्मरण रहे कि रोमारोलाँ ने रामकृष्ण को Homme dien मानव देवता कहा है तथा वे जीवन के श्राध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। फिर भी रोमारोलाँ को विशेष रूप से सोतियट रूप में क्यों अपनाथा गया इसे हम आहिकाटायेफ के मुँह से सुन लें। काटायेफ का कहना है कि यूरोप के आंधुनिक साहित्यकों में दो व्यक्ति को विशेष कर के सोवियट रूप को अपनाना चाहिये, एक मैक्षिम गोर्की को, और दूषरा रोमारोलाँ को। मैक्सिम गोर्की के साथ रोमारोलाँ का नाम अनुकरणीयों में समसा जाना बहुतों को आश्चर्य में डाल देना। तो क्या सोवियट रूप खुजुंआ मूल्यों को फिर से अपना रहा है श क्या यह प्रत्यावर्तन का सूचक है श इसका उत्तर काटायेफ के शब्दों में यों है—

'प्रथम नाम को अर्थात् गोकीं के नाम को इमने समुचित सम्मान तथा मर्यादा से समन्वित कर दिया है...। रहा रोला का नाम, सो इमारी · सावेजनिक चेतना में यह अपनी राजनैतिक दिन्य छुटा के ही कारण -मुख्यतः मौजूद है, वे सोवियट रूम के मित्र थे, इसके विश्व सत्य छौर सम्मान के संरज्ञ थे, साम्राज्यवाद के सब तरह के अपराधों के जोशीले 'पर्दाफाश करने वाले थे।'''रोलॉ की रचनाये जिन सामाजिक श्रीर -दार्शनिक उत्पत्ति स्थलों से प्रानी श्रानुपेरणा लेती थी, उनके कारण उनमें कुछ संशोधनकर पढ़ना पड़ेगा, किन्तु फिर भी निःसन्देह बूढ़ा यूरोप हमारी साम्यवादी प्रश्न के लिए जो कुछ भी शैली में, विगत युगों के कला-सम्बन्धी धरोहर में लाया है, उनमें वे हमारे सबसे नज-विकी त्रार सबसे ऋधिक सम्बद्ध हैं। क्या इस सीमित स्थान में 'जान खिस्टोफर' के बिषा में समुचित रूप से वर्णन करना सम्भव है जो मेरी समक्त में २०वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है ? जान खिस्टो-'फर की बात तो यहाँ कही नहीं जा सकती, इसलिए मैं उनकी फोन्च -कान्ति सम्बन्धी अन्य रचना आ का उल्तेख कर्जा। सोवियर कता-कारों को चाहिये कि वे यदि सचमुच कज्ञा को सेवाकरना चाहते हैं तों वे इन रचनात्रों का ख़ुर श्रब्छी तरह पारायण करें, श्रीर सन् १६१४-श्द के युद्ध के बाद पेरिख के शब्द-विलासी लेखकों के फेर में न पड़ें।

श्रवश्य रोलों में बहुत-सी वातें हैं श्रीर उन्हें श्रलग करना बहुत कठिन काम है। रोलाँ व्यक्तिवादी हैं, उनमें पराजित तथा दूरीकृत बुज् श्रा दल जिरोंद के प्रति सहानुभूति है, उनकी रचनात्रों में राजतंत्रवादी श्रीर जैकोविन एमिये (देश-त्यागी) श्राकर एक साथ हाथ मिलाते हैं। यह पूछा जा सकता है कि यदि वे बातें निकाल दी गईं, तो फिर उनकी रचना में रह ही वया जाता है ? इन बातों को निकाल देने पर भी उनकी रचना में कान्तकारी युग के तूफानी तथा परिचालक उपादानों के विषय में बहुत सुन्दर तथा स्वष्ट वर्गान रह ही जायेंगे। उनमें फिर भी इतिहास में चलने वाले श्रगणित स्तरों की गति का सजीव वर्णन, ऐतिहासिक व्यक्तियों के साहसपूर्ण चित्रण, प्रतिमा के-स्पर्श से गढ़े हुये चरित्र सार्वजनिक तरह-तरह के आन्दोलनों का खुर-दरी, जलती हुई, सावलील, सुन्दर भाषा में वर्णन-तो रह ही-जायेंगे। श्रीर शायद, सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु रह जायगी, वह यह है कि एक नवीन वर्ग की सत्यता तथा मर्यादा जो न केवल पवित्र-श्रीर उच्च नैतिक प्रकृतियों की भाषा में बल्क अपने को प्यार करने वाले संकीर्या ईव्यापूर्ण गोशत वेचने वाले तथा पाशविक सैनिकों की चित्र परम्पराश्रों में व्यक्त है। ... इसारे लेखकों में कला के इन हिमा-लयों के साथ एक समाजवादी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होनी-चाहिये। गोर्की श्रीर रोलॉ यही इमारे मूलमंत्र हों।'

## रोलाँ श्रीर मेमचन्द

हम यहीं पर कारायेफ के उद्धरण को समाप्त कर सकते हैं, किन्तु उपसंहार में उन्होंने सोवियट लेखकों के लिए जो सूत्र पेश किया है, उसे-पेश करने का लोभ सवरण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि 'क्रान्तिकारी लेखक को चाहिये कि वह भूतकाल को जाने, वर्तमान की प्यार करे, तथा मविष्य के विषय में सोचे।' इस सूत्र से यह बात फिर एक बार स्पष्ट हो जाती है कि जिसे प्रेमचन्दजी यथार्थवाद कहते हैं श्रीर जिससे वे भागते हैं, वह असल में यथार्थवाद नहीं है, श्रीर जिसे: वह त्रादशो नमुख यथार्थवाद बताते हैं, वह समाजवादी यथार्थवाद से मिलता-जुलता है। हमें इस प्रसंग में एक श्रीर वात कहनी है, वह यह कि जब सोवियट के क्रान्तिकारी श्रीर समालोचक श्रध्यात्मवादी-व्यक्तिवादी रोमारोलाँ को आदर्शरूप में प्रहण कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि इस प्रेमचन्द में कथित संगठित योजना के श्रमाध के कारण उनकी : रचनाथ्रों को देखकर नाक-भौ सिकोडें। प्रेमचन्द ने तो इमेशा अन्याय, शोषण, टोंग दकोसले का विरोध ही किया है। श्रवश्य उनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कायाकल्प में पुनर्जन्म वाद की श्रीर मुकाव, किसी-किसी कहानी में साम्प्रदायिकता का पुट श्रादि जिन्हें इमें छाँटकर ही प्रेमचन्द को हिन्दी लेखकों के रामने श्रादर्श के रूप में रखना पड़ेगा, किन्तु जैसा कि इम इस आलोचना में दिख-लाते रहे हैं उनकी ये त्रुटियाँ उनके गुराो के सामने नगरय हैं। ज्यों जयो दिन जायेंगे हमें प्रेमचन्द में और भी नये गुरा दृष्टिगोचर होंगे। उनके साहित्य को कूतना तथा उस ढाँचे को बहुत कुछ अपना कर श्रागे बहुना यह भविष्य तथा वर्तमान के हिन्दी लेखकों का कर्त्त व्य होगा। श्रवश्य इसका मतलब यह न लिया जाय कि इस कलादि से रोलॉ और प्रेमचन्द को एक श्रेगी में रख रहे हैं। हम यहाँ पर केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि प्रेमचन्द कहाँ तक क्रान्तिकारी रहे हैं।

#### कलाकार श्रीर उस युग का मनोविज्ञान

स्वाभाविक रूप से कलाकार को चित्रित युग के मनोविज्ञान के प्रति सच्चा रहना चाहिये, श्रवश्य जैसा कि हम बता चुके हैं, ऐसा करते समय वह यह न भूल जावें कि व्यक्ति समाज का एक श्रंग मात्र

है, श्रीर समाज वर्गों में विभक्त है। फिर इम यह साफ कर दें कि इस प्रकार से इस विचार को सज्ञान रूप से हृदयंगम करना जरूरी नहीं है। शेक्सपियर का मनोविज्ञान मोटे तौर पर त्रुटिहीन वतलाया गया है, उनकी रचनाश्रों में समसामयिक वर्गों का श्रव्छा चित्रण भी मिलता है, किन्तु वे इन सब बातों से सज्ञान रूप से श्रमिज्ञ थे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। फायड ग्रादि ने १६वीं सदी के उत्तरादि में तथा इस शताब्दी के पूर्वार्द में मनोविज्ञान के नियमों का बहुत कुछ पता लगाया है, किन्तु उनके बहुत पहले बहुत से कलाकार इन शक्तियों तथा नियमों को मोटे तौर पर व्यावहारिक ह्य में सममते थे, इसमें सन्देह नहीं । एक उदाहरण लिया जाय । गुस्तावल लबीं, डाक्टर सर्ज चाकोटिन आदि ने अज्ञ जनता के मनोविज्ञान का गत पचास वर्षों में उद्घाटन किया है, किन्तु प्राचीन युग के बड़े-बड़े नेता जैसे मुहम्मद, सेन्टपाल श्रादि इन नियमों को न जानते हुये भी उनके व्यावहारिक रूप से परिचित थे, इसमें सन्देह नहीं। इसी प्रकार प्राचीन युग के बड़े-बड़े किन मनोनिज्ञान के बहुत से नियमों को अब्छी तरह सममते थे। कम से कम उनकी रचन(श्रों से तो यही ज्ञात होता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि किसी लेखक या कवि ने फायड की एडियस जटिलता की या एकुलर की शासन की भूख को अञ्झी तरह समक्ता हो, तभी वह अपनी रचनात्रों में अच्छा मानसिक घात-प्रतिघात चित्रित कर सकेगा। अञ्छा कलाकार बहुत पैनी दृष्टि का अधिकारी होता है। जहाँ लोग खड़े-खड़े केवल ऊगरी चीजों की देख रहे हैं, श्रीर श्रपने मन में कोई कार्यकारण सम्बन्धयुक्त चित्र बनाने में श्रसमर्थ हैं, वहाँ पैनी द्रव्यिवाला व्यक्ति घटनात्रों की पृष्ठ-भूमि तक पहुँचकर गृह कार्यकारण परम्परा तथा घात-प्रतिघातों को प्रत्यच करने में समर्थ होगा। इसलिए यदि किसी लेखक ने फायड ब्रादि के साहित्य न्हा कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो 'वह बिल्कुल गावदी होगा, श्रीर

उसकी रचनाश्रों में मनोविज्ञान छिछला, श्रौर ऊगरी सतह को छूने वाला होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

# प्रेमचन्द के चरित्र अक्सर टाइप न कि व्यक्ति, इसलिए पाणों की कमी

इसने प्रेमचन्द के लिए यह कभी दावा नहीं किया कि उनमें कुछ ने तुटि नहीं है, बिक इस तो बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि उनके उपन्यासों के चरित्र इस प्रकार चित्रित होते हैं कि अनेक चेत्रों में वे उनको व्यक्ति से कहीं अधिक टाइप बनाकर छोड़ देते हैं। ऐसी हालत में उनके उपन्यासों में उतनी सजीवता नहीं आ पाती जितनी उदाहरणार्थ शरत बात्र के चरित्रों में आ पाती है। यह तुटि वाकई अवसर खटक जाती है। अंग्रेजी के लेखकों में स्टर्न के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उनमें बड़े से बड़े उपन्यासकारों के सभी गुण थे। 'उनमें कल्पना थी, व्यंग था, अश्लीलता में आनम्द लेने की सामर्थ्य थी, मानवता के प्रति प्रेम था— वे सब बातें थीं जो जन्मना प्रतिमा की देवी देन बतलाई जाती थी, किन्तु वास्तिवक जगत में चरित्रों को सजीव बनाने की सामर्थ्य नहीं थी।' स्टर्न इस कारण उच्चकोटि के उपन्यासकार न हो पाये। प्रश्न यह है कि क्या प्रेमचन्द की रचनाओं का मनोविज्ञान इतना कमजोर है कि उन्हें स्टर्न की श्रेग्री में डाला जाय ? इसका उत्तर सम्पूर्ण रूप से ना में है।

#### आकस्मिक चरित्र-परिवर्तन का कारण दिखाना आवश्यक

अवश्य प्रेमचन्द अवसर अपने उपन्यासों में किसी व्यक्ति के चरित्र को बहुत आकिस्मक रूप से बदल देते हैं। यह नहीं कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>N. P., p. 43

वास्तविक जीवन में ऐसी घटनाये विरत्त हैं। रोज हमारी आँखो के सामने लोग सात्र से चोर श्रौर चोर से साव, संवमी से शरात्री, श्रौर शरावी से संयमी इत्यादि हुया करते हैं, किन्द्र अक्सर चेत्रों में ये परिवर्तन आकि हिमक ज्ञात होने पर भी आदि हिमक नहीं होते। इमें ये परिवर्तन इसलिए आफरिमक ज्ञात होते हैं कि इस बीच में इन व्यक्तियों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके सम्बन्ध में इस अनिभिज्ञ हैं। कई बार इस प्रकार के प्रभाव यदि वे बहुत ही शक्तिशाली धमक या बार के ला में.हुये, तो एक ही चोट में अनना काम कर जाते हैं। किन्तु कई बार यह प्रभाव धीरे-धीरे संचित होता ्रहता है, और एक इद पर पहुँचकर व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन कर देता है। इसिलए जो वात जीवन में होती है, वह यदि उपन्यास में दिखलाई जाय, तो उसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। उपन्यास में चरित्र-परिवर्तन दिखलाया जा सकता है, श्रीर जाता है। किन-किन- सामाजिक तथा वैयक्तिक प्रभावों के कारण एक व्यक्ति चोर से साव होता है या साव से चीर, इसे चित्रित करना एक श्रब्छे उपन्यासकार का विषय हो सकता है। ऐसे चित्रण में उपन्थासकार की कला में कोई छाँच नहीं श्राती, न उसपर कोई बट्टा लगता है, बल्कि यदि किसी उपन्यासकार ने ऐंडा सफलतापूर्वंक दिखलाया, तो इससे उसकी कला खिल -ही उठेगी।

# विना कारण चरित्र में परिवर्तन दिखाना निकृष्ट कला का द्योतक

उपन्यासकार उस हालत में कलाकार की मर्यादा से च्युत हो जाता है जब वह अपने किसी पात्र या पात्रों के चरित्र-परिवर्तन के कारगों को स्पष्ट बिना किये ही उन्हें एकदम चोर से साधु वनाकर या साध से चोर बनाकर हमारे सम्मुख उपस्थित करता है। ऐसी हालत में

जिसे Conservation of character कहते हैं वह रह नहीं पाता या चरित्र रचा नहीं हो पाती। फिल्डिंग ने समसामयिक लेखकों के सम्बन्ध में मन्तव्य करते हुये श्रयनी रामजोन्स नामक पुस्तक में कहा था-'इनके पात्र साधारखतः बहुत ही कुख्यात बदमाश तथा उनकी पात्रियाँ परित्यक्ता स्वैरिशियाँ होती हैं, उन्हें ऐसा नाटक के चतुर्थ श्रंक तक चित्रित किया जाता है, किन्तु पंचम श्रंक में ये कुख्यात बदमाश शरीफ भलागानुष श्रीर स्वैरिणियाँ श्रादर्श महिलाय हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुशा, इसका कोई कारण इसके सिवाय कुछ समक्त में नहीं खाता कि ख्रव नाटक का धन्तिम यवनिका पतन होनेवाला है।' इडसन ने इस प्रकार के आक्राकिसक चरित्र-परिवर्तन का एक उदाहरण देते हुये पामेला के एक चरित्र को दिलाया है जो एक शोहदे से एकाएक पुरवश्लोक व्यक्ति हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बतलाया है कि डिकेन्स के भी कई पात्रों में इस प्रकार का उदाहरण मिल सकता है। पार प्रेमचन्द युग के हिन्दी उपन्यासकारों में भी श्रक्सर ऐसा होता है।

#### इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द पर आरोपों का स्पन्टीकरण

इस हिन्द से देखने पर प्रेमचन्द की परिस्थित क्या होती है, यह विचारणीय है। पहले यह देख लिया जाय कि इस सम्बन्ध में उनके विसद क्या आरोप है। जोशीजी से हमें इन आरोपों के निर्दिष्ट रूप जानने में कुछ सहायता नहीं मिलती। वे तो उनके मनोविज्ञान को अत्यन्त छिछला और ऊपरी सतह को छूनेवाला बताकर इस रोब में आगे वढ़ जाते हैं मानो उनकी बाते स्वतः सिद्ध हों, और उन्हें कोई अस्वीकार कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें इसके लिए अन्यन

<sup>9</sup> I. S. T., p. 153

जाना पड़ेगा। श्रध्यापक सत्येन्द्र ने श्रपने एक लेख में इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द पर जो श्रारोप लगाये जाते हैं उनको एक त्रकर रख दिया है। कहीं गलतफहमी न हो इस लिए बता दिया जाय कि ये श्रारोप उनके लगाये हुये नहीं हैं, उन्होंने उनका केवल संकलन किया है, श्रीर उसके बाद उनका उत्तर दिया है।

ये श्रारोप इस रूप में हैं—'उनके (प्रेमचन्द के) उपन्यास घटनाश्रों के बोक्त से दब जाते हैं, चरित्र बौने हो जाते हैं। वे यथार्थवाद से चलकर आदरीवाद में परिश्वति पाते हैं। फलतः उपन्यासे का अन्त श्रकलात्मक हो जाता है। एक विशेष श्रादर्श के श्रनुकूल पहुँचाने के लिए अनेकों पात्रों की इत्यायें करानी पड़ती हैं, इससे एक रक्ताक वातावरण वन जाता है, जो कला के सौन्दर्य को नष्ट कर देता है। 'अपने किसी प्रिय विषय की और कभी लेखक अधिक भुक जाता है, श्रीर कथा के सन्तुलन को विगाड़ देता है। अमचन्द समाज-सुधारक का चेहरा श्रोदकर श्राते हैं, चरित्र-चित्रण समस्या के नीचे दब जाता है। प्रेमाश्रम को प्रेमचन्दजी यथार्थ से शुरू करते हैं, श्रीर श्रादर्श से उसका अन्त करते हैं, इसलिए उन्हें कई इत्यार्थे करानी पड़ती हैं। वे अपने आदर्श के विरोधी पात्रों को या तो रहने ही नहीं देते, या उनका हृद्य-परिवर्तन करा देते हैं। रंगभूमि में स्रदास का चित्रण अति-शयोक्ति के सहारे भे मचन्द की अपनी लेखनी के बल पर खड़ा हुआ है।...ग्वन में आदर्श की वेदी पर यथार्थ का बलिदान किया गया है...। 79

हमने श्रध्यापक सत्येन्द्र द्वारा संकलित श्रारोपों को उद्धृत कर विया, हम यह भी देख लें कि वे किस प्रकार प्रेमचन्द को श्रारोप मुक्त करते हैं। एक तो वे यह कहते हैं कि 'यथार्थ में ऊपर जो दोंब अ

<sup>े</sup> साहित्य संदेश अगस्त सन् १६४४

बताये गये हैं, उनसे ही यदि कोई श्रासफल उगन्यासकार हो जाता, तो ' संसार के श्रेष्ठतम लेखक की रचनात्रों में इनसे भी श्रिधक दोष दिखाये जा सकते हैं।' कहनान होगा कि यह प्रकारान्तर से pleading guilty या दोष स्वीकार है, ग्रवश्य साथ ही साथ extenuating circumstance अर्थात् दोष लाघवकारी परिस्थिति के रूप में यह बत-लाया गया है कि श्रेष्ठतम लेखक की रचना में भी इस प्रकार के दोष मिलते हैं। हमें जात है कि अदालत में इस प्रकार की सफाई का कोई मूल्य नहीं है। अधिक उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सफाई कुछ तो इसी दरें पर है, श्रीर कुछ उच्छ्वास मात्र हैं जो कुछ श्रंशों में चही होते हुये भी सकारण प्रमाणित न किये जाने के कारण विशेष महत्व के नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द पर लगाये हुये आरोपों पर एक ब्रन्य समालोचक भी प्रकाशचन्द गुप्त ने क्या कहा है, इसे देखेंगे क्योंकि उन्होंने जोशीजी की तरह स्पष्ट श्रारोप नहीं लगाये हैं बलिक अपने आरोपों का उदाहरणों के द्वारा स्वच्छीकरण किया है। वे लिखते-हैं 'एक श्रारोप इमारा यह है कि कहीं-कहीं प्रेमचन्द श्रस्वा-भाविक हो जाते हैं। किसी घटना को तून देते-देते वे उचित-श्रनुचित भूल जाते हैं। श्रन्था सूरदास गाड़ियों के पीछे मील-मील भर कैसे दौड़ता है ? सोफिया मिस्टर क्लार्क के साथ अर्केली राजस्थान में कैसे घूमी यहाँ तक कि महाराज श्रीर दीवान भी उसे मिसेज क्लार्क समकते रहे ? यह किस समाज की प्रथा में सम्भव है ? कायाकला में मरगासन ं मनोरमा चक्रधर के आते ही बच्चे को लेकर, चारों ओर दोइने लगी। क्या यह कथाकार के श्रिधिकार का दुरु त्योग नहीं ? कर्मभूमि में भद्र महिला सकीना अमरकान्त से दूसरी ही मेंट में बुल-मिलकर प्रेम की बाते करने लगी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> न० हि० सा० ५० ८४

## मुनी-चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन

एक श्रन्य समालोचक श्री जनार्दन का द्विज ने इसी प्रकार कर्मभूमि के मुन्नी-चरित्र के विषय में लिखा है—"उत्थान श्रीर पतन तो लगा ही रहता है। खेद तो इस बात का है कि मुन्नी त्रादर्शच्युत क्यों हुई, यह वात इशारे से भी नहीं बताया गया है। श्राश्चर्य होता है जब हम कुंछ ही दिनों बांद सहसा देखते हैं कि विधवा मुन्नी श्रमरकान्त (एक परपुरुष) के प्रति केवल श्रपना प्रेम ही नहीं प्रदर्शित करती प्रत्युत एक उसे रिकाने के विचार से 'कछनी काछे हुये, चौड़ी छाती वाले गठीले जवान के साथ (सार्वजनिक मंच पर) हाथ में हाथ मिला कर कभी कुल्हों को ताल से मटकांकर नाचने में उन्मत्त हो रही है। ' उसकी 'यह वेशर्मी' स्वयं अमरकान्त्र से भी 'नहीं सही जाती'। पाठकों श्रीर श्रालोचकों से तो भला वया सही जायगी। मुन्नी के इस शील परिव-र्तन का कोई भी सन्तोषजनक कारण उपन्यास में कहीं उपस्थित नहीं किया गया है। जो ग्रादर्श लेकर मुन्नी चलती है, वह बीच ही में क्यों दूर जाता है, इस प्रश्न के उत्तर में प्रेमचन्दजी अधिक-से-अधिक इतना ही कह सकते हैं कि 'मई, इस प्रकार की बातें जीवन में कमी-कभी अकारण ही हो जाया करती हैं'। किन्तु यह उत्तर उपन्यास कला के नाते उपयुक्त समस्ता जायगा या नहीं, इसमें सन्देह है।"

## प्रेमचन्द पर लगाये गये जारोपों की छानबीन

हम श्रपनी तरफ से कुछ कहने के पहले यह बता दें कि उक्त श्रारोपों में से कुछ तो बिल्कुल सही नहीं है। यह सही है कि वे कहीं- कहीं उपन्यास की एक घटना को इतना तूल दे देते हैं कि वह गौंख ' न होकर मुख्य कथा भाग का प्रतिद्वन्दी-सा हो जाता है। सेवासदन में इसी प्रकार उन्होंने म्युनिसिपिल्टी से वेश्यायों के निकाले जाने तथा म्युनिसिपिल्टी की श्रन्य बुराइयों के वर्णन की श्रंग के श्रनुपात से

श्राधिक महत्व दिया है। शरत् बातृ को श्रोकान्त के श्रितिरिक्त ऐसी ' गलती हम करते नहीं पाते, श्रीर श्रीकान्त में यह गलती इसलिए नहीं खटकती कि वह मुख्यतः एक व्यक्ति के जर्नल के रूप में हैं, इसलिए उसकी खामख्याली के श्रनुसार कहीं किसी घटना को श्राधिक महत्त्व मिला है, कहीं कम, फिर भी इसका रस फीका नहीं पड़ता। श्रीकान्त सही दृष्टि से कई उपन्यासों का समूह है न कि उपन्यास,

उसमें खरकती नहीं है। प्रेमचन्द में कहीं-कहीं इस जृटि के बावजूद वे 'कभी अपने उपन्यास की दिलचस्पी को घटने नहीं देते, इस प्रकार श्रुटि के होते हुये भी वे कला का निर्वाह कर ले जाते हैं। इस यह मानते हैं कि यह त्रुटिन होती तो अव्छा रहता, किन्तु जब वह है तो इस रूप में है जिससे इम यह नहीं ऋनुभव कर पाते कि वे इस प्रकार रास्ते में ही किसी वस्तु पर मचल गये हैं। रहा अन्धा सूरदास का गाड़ियों के पीछे मील-मील भर दौड़ना, यह कोई ऐसी श्रसम्भव वात नहीं है। यदि श्रन्धा गाड़ी के पीछे एक फर्लांग दौड़ सकता है, तो उसका स्वास्थ्य इसे गवारा कर सकने पर वह मील भर क्यों नहीं दौड खकेगा, यह समसाना कठिन है। सोफिया जिन परिस्थितियों में मिस्टर क्लार्क के साथ अकेली राजस्थान में घूमी वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समालोचक शायद यह मूल गये हैं कि सोफिया एक ईसाइन है, यही नही, ईसाइनों में भी आधुनिका है, और वह जो घूम रही है उसमें उसके पिता-माता को कोई आपित नहीं है, बल्कि सच बात तो यह है कि सोफिया की माता इसे पसन्द करती हैं। क्यों कि वह सममती है कि लड़की इस प्रकार क्लर्क से फॅस जायगी श्रौर उसे क्लर्क से विवाह करना पड़ेगा। कायाकला में मरणासन मनोरमा के उठ जाने की बात इसलिए अस्वामाविक नहीं है कि वह चक्रधर के वियोग में ही अरणासन हुई थी, इसलिए उसके आने पर ऐसा करना बिल्कुल स्वामाविक है। मुन्नी में जो परिवर्तन

हुआ है, उसके निगृढ़ कारणों को यदि लेखक दर्शा देते तो श्रब्छा होता, यह इम भी मानते हैं, किन्तु सब परिस्थितियो को देखने पर इस शात को सममाने में कोई कठिनाई नहीं होती कि मुन्नी में प्रकृति ने श्रात्मप्रकाश किया। इस Sexy साहित्य के युग में क्या यह समसना कठिन है कि क्यो एक व्यक्ति जो पहले बहुत क्वच्छ्र-परायण श्रीर यति किस्म का व्यक्ति रहता है, बाद को एकटम व्यमिचारी हो सकता है। एक ऊँचे तथा स्थायी ब्रादर्श के बग़ैर कोई भी पुरुप या स्त्री स्थायी रूप से ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिगी नहीं रह सकती। अवश्य ही मुन्नी के च्लेत्र में इस प्रकार का कोई स्रादर्श नहीं था। मुन्नी के चरित्र में श्रास्वाभाविकता है, किन्तु दूसरी जगह पर है। जब मुन्नी गोरों को मारने के मुकटमे से बरी हो जाती है, उस समय उसका पति उसे घर ले जाना चाहता है किर भी मुन्नी भावुकता में त्रा कर घर जाने से इन्कार करती है, यह मुन्नी की तरह एक देहाती लड़की के लिए श्रस्वामाविक है। श्रवश्य मुन्नी कोई मामूली लड़की नहीं है क्योंकि वलात्क्रता होने के बाद से वह बराबर गोरों के खून का प्याठी होकर फिरती रहती है। फिर भी वह जो बार-बार घर जाने से इन्कार करती है, यह कुछ खटकता है, किन्तु इतना नहीं खटकता है कि यह कहा जाय कि प्रेमचन्द का मनोविज्ञान छिछला श्रीर ऊपरी सतह को कृता हुत्रा है। साजी ने मुन्नी के परिवर्तन पर जो श्रापत्ति की है, वह श्रजीव है। उच बात तो यह है कि परिवर्तन न होता तभी आश्चर्य होता। इस सम्बन्ध में यह भी स्मर्ग रखना चाहिये कि मुन्नो का यह कथितशील कितनी जबर्दस्त घमक या असर से दूरा है, इसे भी तो इम याद रखें। मुन्ती ने किसी मामूली चमार को तो रिसाने की चेष्टा नहीं की। यहाँ चमारों के प्रति कोई घृणा ग्रामीष्ट नहीं है, बलिक यहाँ केवल इस तथ्य की ग्रोर हिन्द आकिषत की जा रही है कि रूप, गुण, संस्कृति, सभी हिन्द से

जैसे चमार कर्मभूमि में दिखलाये गये हैं, उनसे अमरकान्त कहीं श्रेष्ठ या। यदि उपन्यासकार सभी बातों को आखों में उँगुली डाल कर दिखलाता रहे तो वह क्या उपन्यास होगा। सभी अब्छे लेख में कुछ बाते पाठक के लिए छोड़ दी जाती हैं कि वह उनकी पूर्ति कर ले। श्री मता जो यह कहते हैं कि मुन्नी के शील-परिवर्तन का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है, इसके उत्तर में हमारा नम्र निवेदन यह है कि मुन्नी के परिवर्तन में दो जबर्दस्त कारण इस उपन्यास में दिखलाया गया है—

- (१) मुन्नी का यौवन और उसकी बढ़ती हुई भूख। भावकता-वश उसने अपने पति-पुत्र को त्याग दिया, किन्तु भूख तो बढ़ती गई।
- (१) श्रमरकान्त ऐसे पुरुष का सानिध्य, जो स्वामाविक रूप से

  मुन्नी की श्राँखों में एकाधिक कारणों से नररत्न है। प्रेमचन्द मे

  मनोवैज्ञानिक नुक्स निकालने के पहले मनोविज्ञान के इस प्राथमिक

  तथ्य को याद रखना चाहिये था कि किसके शील पर कितना दवाव

  पहता है, यह शील के दूरने श्रीर न दूरने में बहुत बड़ी वात है।

  जो व्यक्ति दस रुपये पाकर चोरी नहीं करेगा, वह सम्भव है कि इस

  लाख पाकर चोरी कर बैठे। फिर इस च्रेत्र में एक तत्व तथा तथ्य

  यह मी तो है कि एक सन्तुष्ट व्यक्ति जो हजार तक चोरी नहीं करेगा,

  बह सात दिन भूखा रहने पर यदि नगद एक लाख पाता हो तो शायद

  चोरी कर बैठे, इसलिए इम यह नहीं मानते कि चूँकि प्रेमचन्दली

  ने खोलकर इस शकार से नहीं कहा है, इसलिए वे घटिया दर्जे के

  मनोवैज्ञानिक हैं, इसके विपरीत इमारा यह विचार है कि कुछ इद

  तक पाठक पर यह छोड़ देना चाहिये था कि वह तथ्यों को श्रनुमान

  कर ले। श्रवश्य यदि एकाघ पत्र या श्रन्य परोच्च उपाय से बात थोड़ी

  श्रीर साफ कर दी जाती, तो कदाचित श्रन्छा रहता।

## रचना की कुछ त्रुटियाँ

श्रव इम श्रपनी तरफ से कुछ ऐसे उदाहरण देंगे जिनमें प्रेमचन्दर्जी ने चीजों को कम साफ किया है। कर्मभूमि का सलीम इमारे सन्मुख एक तितली प्रकृति सुखान्वेषो के रूप में श्राता है, वह जैसे-तैसे इम्तहान पास करते-करते हाकिस बन जाता है, हाकिसों में भी वह बहुत कड़ा हाकिम रहता है, किन्तु बाद को वह जेल जाने वाले देश मक्ता में परिखत हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन कोई असम्भव बात नहीं है, किन्तु जो कारण दिखलाये गये हैं वे यथेष्ट नहीं प्रतीत होते। उसे न तो कोई गहरा धक्का लगा है, न उस पर कोई कुमिक असर ही ऐसा पड़ते हुये दिखाया गया है जिसके कारण इस परिवर्तन को सही समका जा सके। इसी उपन्यास में सकीना पहले ग्रमरकान्त पर श्रामक दिललाई जाती है, फिर वह स्वेच्छा से मलीम की बीबी हो जाती है। जिसमें इतना सत्साहस था कि कुमारी अवस्था में पर पुरुष से ( स्मरण रहे अमरकान्त विवाहित है ) श्रेम-व्यवहार करती हुई पकडी जाकर भी बुढ़िया अभिभाविका से लड़ जाती है, उसे कोई धक्का नहीं लगता, फिर वह कैसे एक दूसरे ही पुरुष की प्रिया बनने को तैयार हो जाती है ? हाँ, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उसमें समाज के साथ संग्राम करने की शक्ति इतनी ही थी, श्रीर उसने जब देखा कि समाज किसी भी तरह अमरकान्त से मिलन नहीं होने देगा, साथ ही उसने यह अनुभव किया कि अमरकान्त पीछे हट गया है तब उसने गतानुगतिक समाज के ज़रणों में श्रात्म-समर्पेश कर दिया। इस प्रकार की सफाई कोई बहुत श्रयुक्तिसंगत न होगी, किन्तु इसे कुछ साफ कर देने की आवश्यकता यी कि सकीना ने ऐसा समाज के उत्पीड़न से किया, यह सकीना का श्रातमं समर्पण था, तो कहीं श्रधिक श्रच्छा रहता। जिस रूप में यह दिखलाया गया है, उससे तो यही ज्ञात होता है कि प्रेमचन्दजी ने अपने उपन्यास के अन्य

पात्रों की ज़रूरत की बिलवेदी पर सकीना को बिलक मनोविज्ञान की चढ़ा दिया।

प्रेमाश्रम में जिस समय ज्ञानशङ्कर रायसाहब को विष देकर श्राने मार्ग को निष्करक करना चाहता है, उसमें हम यह देखते हैं कि जानते-बूक्तते हुये भी रायसाहब विष वाली मिठाई के कई कौर उठा कर जल्द-जल्द खाने लगे। एक तो यह श्रस्वाभाविक बात है, श्रवश्य हस श्रस्वाभाविकता को ढकने के लिए प्रेमचन्दजी यह दिखलाते हैं कि रायसाहब ऐसे योगी हैं कि वे विष को पचा सकते हैं, तभी वे ऐसा कर रहे हैं। जो कुछ भी हो दूसरी श्रस्वाभाविकता यह है कि जब रायसाहब हस प्रकार जल्द-जल्द कई कौर खा गये तो ज्ञानशङ्कर तेजी से लपके श्रीर थाल उठाकर जमीन पर पटक दिया श्रीर बिलख-बिलख कर रोने लगे। श्राखिर यह क्यों १ ऐसा प्रेमचन्दजी क्यों दिखलाते हैं वे इस बात से साफ कर देते हैं कि रायसाहब की योगसिद्धि ने उसे परास्त कर दिया। स्वाभाविकरूप से योग के बल को दिखाने के लिए ही मनो-विज्ञान की यह हत्या करनी पड़ी।

'प्रतिशा' में प्रमचन्द शुरू से पूर्णा को जिस प्रकार से चित्रित करते हैं, उससे यह बात समक्त में नहीं श्राती कि वह श्रन्त में कमलाप्रसाद के चंगुल से बच कैसे जाती है। वह स्वयं रात को उठकर कमलाप्रसाद के यहाँ जाती है, उससे कई बार हाथ पकड़वाती है, कमलाप्रसाद के कहने पर रेशमी साड़ी का श्रंचल सिर पर रख कर श्राहने में मुंह देकर हँसती है, फिर भी वह फॅसती कैसे नहीं है, यह समक्त में नहीं श्राता । 'बरदान' में बिरजन के पत्रों को पढ़कर ज्ञात होता है' कि कमलाचरण की हो चुकी, किन्तु दूसरे ही ज्ञण हमें बिल्कुल दूसरो ही बात हि गोचर होती है। इसी उपन्यास में प्रताप का चरित्र भी बहुत कुछ श्रस्वामा-विक है। कर्मभूमि की जोहरा का सारा चरित्र बहुत कुछ यांत्रिक याज्ञ होता है, श्रीर लेखक उसमें जीवन का संचार नहीं कर पाता। कैसे वह एकाएक एक बाजारू वेश्या से श्रादर्शचरित्र स्त्री हो गई, इसका ठीक-ठीक स्रष्टीकरण नहीं हो पाता। 'गोदान' प्रेमचन्द का सबसे विकिस्त उपन्यास है, किन्दु इसमें भी इस देखते हैं कि मालती पहले एक तितलीनुमा स्त्री के रूप में दिखाई जाती है, वह इस उपन्यास के कई पात्रों को उंगुलियों पर नचाती फिरती है। बाद को चलकर प्रेमचन्दजी इसी स्त्री को बहुत ही बदले हुए रूप में दिखलाते हैं; श्रव उसमें वह तितलीपना नहीं है, वह सेवा-मार्ग को श्रपनाती है। श्रवश्य मेहता नामक एक व्यक्ति के संस्पर्श में श्राकर उसका चरित्र इस प्रकार बद्खता है, ऐसा प्रेमचन्दजी दिखाने की चेष्टा करते हैं, किन्द्र इसमें वह सफलता प्राप्त नहीं करते।

श्री जनार्टन का ने प्रेमचन्दजी की रचनाश्रों में पूर्वापर विरोध दिखलाये हैं जो इस सम्बन्ध में उल्जेखनीय हैं। सेवासदन में सुमन को एक बार इस रूप में चित्रित किया जाता है कि उसने भोली बाई का कमरा देखा ही नहीं, श्रीर फिर इसके निपरीत वर्णन श्राता है। कर्म-म्मि वाली बुढ़िया पठानिन पहले तो अपने को गायघाट की रहनेवाली बताती है, फिर वह कहती है कि 'गोवर्धन-सराय' में ही उसके दो बेटे, दो बहुयें, उनके दो बच्चे रहे, श्रीर श्रव वही अपने श्रन्तिम दिन गिन रही है। इस प्रकार श्रीर भी बहुत-सी छोटी-मोटी त्रटियाँ प्रेमचन्द के विराट साहित्य में दिखलायी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह तो इमें मानना ही पड़ेगा कि उनका यह पहलू श्रपेचाकृत कमजोर है। शरत् बाबू के उपन्यास तथा रिव बाबू की कहानियों के मुकाबिले में इस हिष्टि से देखने पर प्रेमचन्द श्रवश्य ही इनसे यथेष्ट घटकर दिखलाई देंगे। यदि इस दिशा में वे शरत् बाबू के समकत्त होते, तो इसमें सन्देह. नहीं कि भारतीय साहित्य में सबसे बड़े उपन्यांसकार समके जाते। वर्गसंघर्ष के चित्रण की दृष्टि से तो इम यह दिखा चुके हैं कि वे श्रप-राजेय हैं।

# प्रेमचन्द श्रद्धे चरित्र-निर्मात् किहेने स्टिश्चर्ड साफ नहीं होता

जिन लोगों ने प्रेमचन्द के विरुद्ध मनोविज्ञान-सम्बन्धी न्यूनता की श्रावाज उठाई है, एक इट तक उनका श्रारोप ठीक होने पर भी वे श्रपने श्रारोगों का स्पष्टीकरण नहीं कर सके। श्रधिकतर वे इतना कहकर रह गये कि उनमें त्रुटि है, इससे ग्राधिक ने नहीं कह सके, या जो स्पच्टीकरण भी किया तो उससे श्रारोप सही तौर पर प्रमाणित नहीं ( हुए। जहाँ इन लेखकों ने प्रेमचन्द को इस सम्बन्धी न्यूनता की श्रोर इशारा किया है, वहीं उनको यह भी चाहिये था कि उनकी खुवियों को भी खोलकर दिखलाते। अवश्य उनकी प्रशंक्षा की गई है जैसे 'चरित्र-चित्रग्र में प्रेमचन्द उस्ताद थे। उन्हों ने हिन्दी साहित्य को श्रनेक पात्र दिये हैं। छोटे-बड़े पात्र तो उन ही कथाश्रों में श्रमिशत भरे पड़े हैं, किन्तु इनमें कुछ हमारी जीवन-लीला के चिरसंगी बन गये हैं। सूरदास विनय, श्रमरकान्त श्रथवा होरी इतिहास के श्रमर पात्रों से कम नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों में सुमन श्रथवा सोफी को समक्तना चाहिये। प्रेम-चन्द को मनुष्य-स्वमाव का प्रपरिमित शान था। बालक, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष सभी के स्वभाव की उन्होंने विशद व्याख्या की है।..... वह जानते थे कि ऊँचे से ऊँचे भी नीचे दुनक पड़ते हैं, श्रीर नीचे से नीचे भी पश्चात्ताप की आग में जल ऊपर उठने की त्रमता रखते हैं। सूरदास श्रीर होरी के स्वभाव में दुर्बनतायें हैं, श्रीर कालेला शरीखे चोर डाकुश्रों के मनों में उच भावनायें हैं। इन उदारतामिश्रित स्वाभाविकता से प्रेमचन्द के पात्रो की गढ़न हुई है। 179

भन हिं सार पुर ८०-८१

# प्रेमचन्द् में मानव-मन के द्वन्दवाद का चित्रण

उद्धृत किस्म की प्रशंसा कोई बहुत गहराई तक नहीं जाती श्रीर न इस प्रकार की प्रशंसा से प्रेमचन्द की कला का ममीद्वाटन होता है। समालोचक के लिए यह श्रावश्यक नहीं है कि वह बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करें, दो-एक छोटे वाक्यों में और कुछ उदाहरणों से किसी उपन्यासकार की कला की ब्रात्मा तक पहुँचा जा सकता है। इस पहले ही प्रेमचन्द की कला के सम्बन्ध में एक ऐसी बात कह चुके हैं जो उनकी कला पर बहुत जबर्दस्त सर्चलाइट डालती है। हमने यह दिखलाया है कि प्रेमचन्द किस खूबी से दो पुश्तों के लोगों की श्रलग-श्रलग भावनाश्रों का चित्रण करते हैं। 'इसी प्रकार की एक बात यह है कि प्रेमचन्द किसी को येहाँ तक कि बड़े से बड़े को विशुद्ध मृला या विशुद्ध बुरा करके चित्रित नहीं करते। श्राधुनिक मनोविज्ञान का यह कहना है कि सनुष्य प्रकृति ambivalent होती है याने उसमें 'सु' श्रौर 'कु' एक साथ रहता है। जो लोग निरविञ्जन 'कु' या 'सु' में विश्वास नहीं करते वे इसको शायद यों कहना पसन्द-करें क व्यक्ति अपने निज -ाथों में तथा समाज के स्वार्थ में किसको श्रपनावे, इसके द्वन्द में पड़ा रहता है। इसीको अन्तद्व न्द कहते हैं। To be or not to be यह केवल हैमलेट की समस्या नहीं है, बल्कि व्य क्तिमात्र की समस्या है। श्राधुनिक मनोविज्ञान यह बताता है कि श्रत्यन्त मित्र भी कभी-कभी इस प्रकार मोचता है जिसके सामने शतु भी शर्मा जावे। इसी प्रकार शत्रु भी कभी-कभी मित्र की तरह सोचता है। इन दो परस्पर-विरोधी मावनाश्री के बीच में मनुष्य का चित्र बनता जाता है, श्रवश्य कहीं गलतफहमी न हो इस्लिए यह बता दिया जाय कि यह जो अन्तद्द न्द होता है यह कोई विशुद्ध का से व्यक्ति के मन की समस्या नहीं है, समाज तथा वातावर से के वात

प्रतिघात से ही व्यक्ति इस प्रकार की दुलमुलयकीन में पड़ा-रहता है।

पेमचन्द और शोलोकाफ

प्रमचन्द के सम्बन्ध में यह बार-बार कहा गया है कि वे गांधीवाद से बहुत श्राधिक प्रभावित थे, किन्तु मनुष्य के मन के श्रन्तद्व को चित्रित करने में वे कतई गांधीवादी नहीं थे। उन्होंने अपने विराट-साहित्य में शायद ही किसी निरविञ्जन वीर की सांघ्ट की हो। इस मामले में वे श्रव्छे से श्रव्छे सोवियट लेखक जैसे शोलोकाफ की तरह-हैं। शोलोकाफ अपने उपन्यासों में बाल्शेविकों का जो चित्रस् करते हैं, उनमें बाल्शेविकों को कभी भी अतिमानव, कमजोरी, से परे करके चित्रित नहीं किया गया है। उनकी 'निराई हुई जमीन' में वे डेविडाफ नामक जिस वीर का चित्रण करते हैं, वह-'ग्लब स्ट्रुवे' के अनुसार अधिक वीरता का परिचय नहीं देते। उनकी एक श्रन्य पुस्तक 'शान्त डान' (श्रश्रेजी में And quiet flows the don ) में बुनच्क नामक एक पात्र है, जो जिसे आदृशी-रूप में बतलाया गया है। यह एक बाल्शेविक आन्दोलनकारी है, 'बाद को मशीनगन-दुर्कड़ी का नेता हो जाता है, श्रीर इसका श्रन्त उन-कसाकों के हाथों से गोली खाकर होता है जो बाल्शेविक विरोधियों के साथ मिल गये हैं। किन्तु इस पात्र को भी अपने जीवन के अपराह में समस्त मानवीय दुई लता श्रों से युक्त एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है न कि बाल्शेविक सदगुणों के आकार के रूप में। इसके साथ ही शोलोकाफ बाल्शेविकवाद के विरोधियो को भी वीरता से समन्वित करने से नहीं चूकते, श्रीर बुनचुक के हाथों में क्षाक-श्रपसर कालिमीकाफ की जिस प्रकार मृत्यु होती है, उधके वर्णन में गौरव का

<sup>4</sup>S. R. I.

एक स्पर्श है। इसी प्रकार कराक श्रातमानकालेडीन जो श्वेत सेना के नेता श्रों के साथ मिल गया था, उसके चित्रण में भी प्रचलित शत्रुता का भाव नहीं दिखलाया जाता, श्रौर जिन श्रध्यायों में उसका चित्रण किया गया है उनमें सचमुच एक वास्तिक ट्रेजडों की भावना दिखाई पड़ती है, विशेषकर जहाँ पर उसकी श्रात्महत्या का दृश्य ( दिखलाया गया है, उसमें तो ट्रेजडों श्रोत-प्रोत है।

प्रेमचन्द्र भी इसी प्रकार अत्यन्त प्रशंसनीय वस्तुवाद से परिचालित होकर इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की द्विधा विभक्तता— Zwiespalt की खूब चित्रित किया है। प्रेमचन्द का कोई भी पात्र शायद देवता नहीं है। अवश्य इसमें इस मायाशङ्कर को अपवाद रूप में गिन सकते हैं, किन्तु उसके विषय में इम यह बता चुके कि किन परिस्थितियों में तथा किन प्रभावों के वशवतीं होकर इस पात्र को कल्पना की गई थी। सच। यात तो यह है कि मायाशद्धर बहुत थोड़े च्या के लिए इमारे उन्मुख श्रातां है, इसलिए हम उसमें कोई बुराई नहीं पाने, किन्तु यदि इसके विपरीत मायाशङ्कर का समग्र जीवन इमारे सन्मुख स्राता तो इम अवस्य ही देखते कि इस पात्र में भी चारित्रिक द्वन्दवाद निभाया गया है। होरी के चरित्र में तो यह द्वन्दवाद बहुत स्पष्ट हा जातां है। जिस भाई के द्वारा बहुत भारी श्रपराध हो जाने पर भी वह श्रपनी स्त्री से लड़कर उसकी तलाशी रकवाने के लिए पुलिसवालों को घूस देने के लिए तैयार हो जाता है, उसी भाई में वह बाँस वाले से मिलकर दो-चार रुपये के लिए ठगना चाहता है। सेवासदन के पद्मसिंह सुमन की मदद करना चाहता है, किन्तु वही उसके चरम पतन का कारण स्वरूप होता है। गवन के रमानाथ के चरित्र में तो इस प्रकार हर परा पर अन्तद्व न्द है। वह अपनी स्त्री से प्रेम

<sup>9</sup>S' R. I.

रखता भी है, श्रीर नहीं भी रखता है। मनोरमा का चरित्र भी इसी प्रकार के ढुलमुलयकीनी से भरा हुन्ना है। चकघर गान्धी-वाद का प्रतिनिधि श्रौर किसान-श्रान्दोलन का नेता है, किन्तु वही एक किसान को एक मामूली अपराध पर इतना मारता है कि वह .मर जाता है। समरण रहे इस ऐसे चिरत्रों में ढोंगियों को नहीं गिन रहे हैं, इन लोगों के व्यक्तित्वों में ही इस प्रकार के द्वन्द अन्ति विहित शात होते हैं। इसी प्रकार रंगभूमि का विनयसिंह एक तरफ तो इतना घोर श्रहिसावादी है कि श्रन्यायपूर्वक कैद किये जाने पर भी जब वीरपालसिंह उसे जेल से भगाने ग्राते हैं तो वे भागने से इनकार कर देते हैं कि जो कुछ होगा कानृती रूप से हो, किन्तु दूसरी तरफ वे जिस समय मोटर में दीवान साइव के नकान की श्रोर जाते हैं तो शोफर को इस बात के लिए उत्साहित कर देते हैं कि वह मौका लगाकर श्रन्यायी दीवान को मोटर से गिरा दे। श्रवश्य बाद को दे पछताते हैं; यह दूसरी बात है। कर्मभूमि का कालेखाँ भी इसी प्रकार एक चौर डाक् है जो दो पैसे के लिए किसी का गला काट सकता है, किन्तु दूसरी श्रीर जब वह जेल में जाता है, श्रीर श्रमर से उसकी मेंट होती है तो वह उसे चक्को पीसने नहीं देता, स्वयं ही उसके लिए भी चक्की पीसता है। इस प्रार अपर की चक्की पीसने के पीछे, परोच्चरूप से शायद यह विचार रहा हो कि ग्रमर उसी रईस का लड़का है जिसके यहाँ वह वर्षों से चुराये हुये सोने-चॉदी के गहने श्रादि बेचा करता था, किन्तु बादं को चलकर कालेखाँ का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। वह नमाज पढ़ता हुआ जेल अपसरों के द्वारा मार डाला जाता है। इस प्रकार इस व्यक्ति के चरित्र में इम शोहदा श्रीर शहीद दोनों पहलू को बहुत स्पष्टता के साथ देख सकते हैं।

प्रेमचन्दजी ने अपने चरित्रों का इस प्रकार द्वन्द्वात्मक तरीके से जो चित्रण किया है वह सज्ञानकृत है, इसका परिचय हम उन्हीं के

चारणा उत्पन्न हुई, इसमें सन्देह नहीं। होरी के उल्लिखित अन्तर्द्ध ने इतिहास में हम यह देख सकते हैं कि होरी स्वामाविक रूप से अच्छा है, आतृवत्सल है, किन्तु समाज ने उसे भी गरीबी की चक्की में पीस कर घोखेबाज बनने के लिए विवश किया है। हम यह नहीं कहते कि जिस समय समाजवादी समाज को स्थापना के द्वारा इस प्रकार के -असत दबावों का अन्त हो जायगा, उस समय किसी प्रकार का अन्त हूं न्द नहीं रहेगा। उस समय अवश्य हो अन्तर्द्ध न्द वर्तमान रूप में न होगा, इतनां ही हम कह सकते हैं, तथा वे समाज के दमनकारी प्रभाव के कारण न होंगे।

रमानाथ के श्रन्तद्व न्द में वाह्य परिस्थितियाँ जो हिस्सा श्रदा करती हैं, वे बिल्कुल स्पब्ट हैं। उसके दिमाग में शराफत तथा मर्यादा की जो धारणा है जिसके कारण वह पग-पग पर क्रूट बोलता है, श्रीर श्रपनी स्त्री को भी वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में श्रॅधेरे में रखता है, जिसके कारण वह अन्त में गवन करता है, और उसके परिणाम से बचने के लिए भाग निकलता है, श्रवश्य ही वे घारणाये उसके मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुई थीं। उसने इन घारणाश्रों को श्रपने निम्नमध्यवित्त समाज में पात किया था। उसके पिता दयानाथ को भी लिया जाय तो वह घूसलोरी से नफरत इरता, किन्दु वही विवेक-बुद्धि-सम्पन्न द्यानाथ परिस्थितियों में पड़कर श्रयने लड़कों को पतोहू के गहनों को चुराने के लिए प्ररोचित करता है। ह्या यह उब केवल श्रन्तद्द है ? स्वब्ट ही इस यहाँ समाज तथा वाह्य परिस्थितियों को देखते हैं। मनोरमा श्रीर चकघर में भी इम ये ही बाते देखते हैं। मन)रमा इच्छानुका व्यक्ति से विवाह नहीं कर पाती, मानुहरावश दूसरे से निवाह करती है, इसीके कारण उनका सारा अन्नद्देन्द है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? समाज या मनोरमा का विशेष व्यक्तित्व। चक्रधर जो किसान को मार डालता है उसमें क्या इस उसके वर्गचरित्र

ढोंगी, धर्मात्मा तथा पुलिसवाले करते हैं। इस्की इम् आई की मेमचन्द के साहित्य से गाहियों उदाहरण दे सकते हैं। जिल्ले एक नकली ज्योतियों को मुन्शीजी लोगी से प्रपनी बात मनवाने के लिए एक नकली ज्योतियों को बुला लाते हैं, उस समय मुन्शीजी की बातचीत अपने मनोभावों को छिपाने के लिए प्रयात् गलत प्रभाव डालने के लिए होती है। गोदान में होरी भोला से चिकनी-चुपड़ी बातकर जब उसकी शादी करवाने की उम्मीद दिलाता है, श्रीर सोचता है कि इसे किसी प्रकार शादी नहीं करनी चाहिये उस समय वह भाषा का तालेरों वाला प्रयोग कर रहा है। इसी उपन्यास में होरी जिल्ल समय सहुआहन से अपने मतलव के लिए यह कहता है कि द्वम प्रभी बुद्धिया कैसे हो गई, भामी, तब फिर यह बातचीत उसी श्रेणी में श्राती है। श्रन्यत्र हसी उपन्यास में यही होरी भोला की वह बीबी जो नोखेराम से फॅसी हुई है, उसके साथ भी 'उकुरसुहाती' से काम लेता है।

## कथोपकथन के दौरान में कथानक में मौलिक परिवर्तन

प्रेमचन्द-सहित्य में कई बार तो बातचीत के दौरान में ऐसी कहा-सुनी हो जाती है कि बातचीत करने वालों के जीवन का काया-पलट हो जाता है। सेवासदन में सुमन श्रीर उसके पति गजाघर में जो बात-चीत में गरमागर्मी हो जाती है, श्रीर जिसके फलस्करण सुमन घर छोड़कर चल देती है, वह बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है। इसी बात-चीत के फलस्वरूप सुमन श्रन्त में वेश्या हो जाती है, श्रीर गजाघर साधु हो गया। इसी प्रकार निर्मला में बाबू उदयमानुलाल श्रीर उनकी स्त्री में इस बात पर वादविवाद होता है कि कन्या का विवाह घूमधाम से किया जाय या नहीं। यह बादविवाद हतना तूल पकड़ता है कि उदयमानुलाल ने यह तय किया कि वे अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर मिर्जापुर चले जायेंगे। उन्होंने ऐसा ही करना चाहा किन्द्र रास्ते में प्रेंग्लोरों ने उनको मार हाला। निर्मला का लगा-लगाया विद्राह दूट गर्था विद्राह दूट गर्था विद्राह से निर्मला के जीवन की सर्वकर द्रेनडी का स्त्रपात होता है। प्रेमाश्रमं में जब जमीन्दार के लोगों के हाथों से पिट-कर बलराज की माँ आती है, और अपने पांत तथा पुत्र को बताती है कि किस प्रकार उसका अपमान हुआ, तो हसी पर मनोहर रात को उठकर कारिन्दे की हत्या कर टालता है। इसके फलस्वरूव गाँववाले जिस प्रकार बरबाद हो जाते हैं, श्रीर मुश्किल से सम्हलते हैं, प्रेमाश्रम मुख्यत: उसीकी कहानी है।

उपन्यास या नाटक में कथोपकथन के स्वरूप की श्रालोचना करते हुये इडसन ने यह बतलाया है कि कथोरकथन का पहला गुण तो यह होना चाहिये कि यह कयानक से सम्बद्ध हो तथा कथानक को विक्रित करने में मदद देता हो। यदि ऐसा न हुआ तो वह कयोप-कयन बहुत कुछ बोक्त-छ। हो जाता है। नहीं कथोपकयन फेवल इसलिए कराया जाता है कि किसी विषय पर पाठक के सामने लेखक श्रपने विचारों का स्प्रधीकरणं करे, किन्तु उस कथोपकथन का कथानक से कोई छंगांगी या आवयविक सम्बन्ध न हो, तब तो वह रस के परिपाक में सहायक न होगा। शास्त् बाबू ने उन्हें पात्रों के द्वारा बहुत रयानी पर दीर्घ कयोपकयन करावा है, किन्द्र अवसर वे कयोपकथन को कथानक के दायरे में रखने में समर्थ रहते हैं। कथोपकथन उन पर या उनपे कथानक पर हाची नहीं हो पाता। चरित्रहीन में किरणमयी श्रीर दिवाकर में नारी के रूप पर जो श्रत्यन्त कवित्तपूर्ण साय ही दार्शनिक वातचीत हुई है, वह स्वयं विश्व-माहित्य का एक हिस्सा है, किन्तु यह कथीपकथन दीर्घ होते हुये भी किसी भी प्रकार लेखक के द्यार्थ से 'निकलकर नहीं जा पाता। वह कथोपकथन कथावस्तु को विकंषित होने में सहायता देता है। प्रेमचन्द भी श्रवसर चेत्रों में कंथींपर्कथन श्रीर कथांवस्तुं में इस तारतम्य को निभा पाते हैं, किन्तु

कहीं-कहीं ऐसा भी है जैसे सेवासदन में जब वेश्याश्रों को शहर से निकालने पर वादिवाद इतना त्ल पकड़ जाता है कि यह शांत होता है कि कोई तारतम्य नहीं रह जाता। प्रमचन्द के श्रन्य दो समसाम्यिक उपन्यासकार शरत् श्रीर कन्हैयालाल मुनशों के साथ तुलना करते हुये श्री धूर्जेटीप्रसाद ने यह ठीक ही लिखा है कि 'प्रेमचन्द कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, किन्तु वे नाटकीय नहीं हो पाते। इस लित्र में शरत् श्रीर कन्हैयालाल उन पर बाजी मार लेते हैं। कन्हैयालाल को नाट-काकार रूप में कथोपकथन के सम्बन्ध में श्रनुभव प्राप्त है, किन्तु शरत् बाबू कदाचित् श्रपनी श्रन्तिनिहत शक्ति के कारण इसे निभा ले जाते हैं। किर भी प्रेमचन्द की ताकत इस बात में है कि वे वास्तविक जीवन को मूर्त कर पाते हैं। इसीमें उनकी कला है।"

# नारी के रूप पर प्रेमचन्द और शरत्

चरित्रहीन में किरणमयी श्रीर दिवाकर में जो बातचीत होती है, उसके विषय से मिलते हुए विषय पर प्रेमचन्द गोदान में कुछ कहते हैं। मेहता श्रीर मालती के प्रेम को दिखलाते हुये वे कहते हैं कि 'ज्यों-ज्यों वह मालती को निकट से देखते थे, उनके मन में श्राकर्षण बहुता जाता था। रूप का श्राकर्षण तो उन पर कोई श्रसर नहीं कर सकता था। यह गुण का श्राकर्षण था।' किर वे श्राग कहते हैं 'यह मेहता जानते थे कि जिसे सचा प्रेम कह सकते हैं, केवल एक बन्धन में बँघ जाने के बाद ही पैदा हो सकता है।... इसके पहले जो प्रेम होता है, वह तो रूप की श्रासक्ति मात्र है, जिसका कोई दिकाय नहीं, मगैर इसके पहले यह निश्चय तो कर लेना ही था कि जो पत्थर-साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा, उसमें खरादे जाने की चमता है भी या

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> M. I. C., p 168

जीवन श्रीर धर्म के सम्बन्ध को मली-भंति समसते हो, पर श्रव ज्ञात हुआ कि सोफी और अपनी माता की भाँति तुम भी अम में पड़े हुये हो। क्या तुम समसते हो कि मैं श्रीर मुक्त जैसे हजारों श्रादमी चो नित्य गिर्जे जाते हैं, भजन गाते हैं, श्राँखे बन्द करके ईश-प्रार्थना करते हैं, धर्मानुराग में डूबे हुये हैं ? कदापि नहीं। अगर अब तक तुम्हें नहीं मालूम है, तो भ्रव मालूम हो जाना चाहिये कि धर्म केवल स्वार्थ-संगठन है। सम्भव है, तुम्हें ईशा पर विश्वास हो, शायद तुम उन्हें खुदा का बेटा या कम से कम महात्मा समकते हो, पर मुक्ते तो ' यह भी विश्वास नहीं है । गिजें में न जाने से श्रपने समाज में श्रवमान होगा, उसका मेरे व्यवसाय पर बुरा श्रवर पड़ेगा, फिर श्रपने ही घर में श्रशान्ति फैल जायगी। जानसेवक के इस कथन में गिर्जे पर न जाने से व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, पूँजीवादी के मन को किस सुन्दर तरोके से निकाल करके रख देता है। जिंस युग में 'श्रादमी कुछ भी करे, साख घटना सबसे बड़ी दुर्घटना है, उस युग में प्रत्येक बात को व्यवसाय की भलाई-बुराई अर्थात् मुनाफे की दृष्टि से देखा जायगा, इसमें कोई ग्राश्चर्य नहीं।

इसी उपन्यास में देशी रियासत जसवन्त नगर के द्रीवान साहव विनय से बातचीत करते हुये कहते हैं—मुक्तमें वह सत्साहस, वह सदुत्साह नहीं है जिसके उपहार स्वरूप ये सन चीजें (वेडियाँ श्रादि) मिलती हैं। " व्यक्तिगत रूप से में श्रापकी सेवाश्रों को स्वीकार करता हूँ, श्रीर इस थोड़े-से समय में श्रापने रियासत का जो कल्याया किया है, उसके लिए श्रापका कृतज्ञ हूँ। मुक्ते खूब मालूम है कि श्राप निरपराध हैं, श्रीर डाकुश्रों से धापका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। उसका मुक्ते गुमान तक नहीं है। ......रियासतों को श्राप संस्कार की महलसरा समिनये, जहाँ सूर्य के प्रकाश का भी गुजर नहीं हो सकता। इस सब इस हरमसरा के इब्शो स्वाजासरा हैं। हम किसी की प्रेमरस-

इस्रालिए यह उचित ही है कि उनके पात्रों में इस प्रकार के कथोपकथन बहुत हैं। 'शेष प्रश्न' में तो कथोपकथन ही कथोपकथन है, श्रीर सब उल्लिखित पहलुश्रों पर बहुत गहरी छानबीन करते हैं, प्रेमचन्द वर्ग-संग्राम के शोषण के चित्रकार हैं, इस्र्लिए उनके कथोपकथन में इन्हीं पहलुश्रों को स्पष्ट किया गया है, श्रीर इस्रमें उनके समकच्च भारतीय-साहित्य में कोई नहीं है।

#### जैसा न्यक्ति वैसा कथोपकथन

कथोपकथन का जो दूसरा गुण है कि वह बातचीत करनेवालों की मानसिक सतह के अनुसार हो, तथा उसकी मावा उसके उपयुक्त हो, प्रेमचन्दजी इसे इतना अञ्छा निभा ले जाते हैं कि इस पर कुछ कहने की आवश्यकता ही नही है। अवसर उनकी कराई हुई बातचीत इसी गुण के कारण बहुत दिलचस्प होती है, और पाठक का जी नहीं ऊबता है। यों तो उन्होंने मावा अपने पूर्ववर्ती हिन्दी और उद्दे के सब लेखकों से ली, किन्तु कराई हुई बातचीत में विशेषकर फिसाने आजाद के लेखक का प्रमाव शत होता है। उनके उपन्यासों में किसान किसान की तरह, मजदूर मजदूर की तरह—सच्चेप में हिन्दू, सुसलमान, कारिन्दा, अफसर सब अपनी-अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। बातचीत स्वयं ही इतनी दिलचस्प रहती है कि, उसमें जी लग जाता है।

### कथोपकथन में संयम-कला का गुण

इस रोजमरें की बातचीत में कितनी ही फालतू बातें कहते हैं जिनका उपन्यास में कोई स्थान नहीं हो सकता। मिस्टर आर्थर जोन्स ने ठीक ही कहा है कि रोज होने वाले वस्तुवादी मागड़े में कितनी ही फालतू बातें कहीं तथा सुनी जाती हैं, किन्तु नाटक या उपन्यास में इस प्रकार फालतू बातों के लिए कोई गुझाइश नहीं है। जीवन का

जा सकता, किन्तु प्रेमचन्द के विषय में ऐसा कहना मुश्किल है। कहींकहीं तो ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी चीजों को दोजारा बिना
पढ़े ही छापेलाने में भेज दिया। भाषा के सम्बन्ध में प्रेमचन्द श्रीर .
शरत्चन्द्र में एक फर्क यह भी है कि प्रेमचन्द च्यों-ज्यों लिखते गये,
न्यों-त्यों उनकी भाषा निखरती गई, किन्तु शरत् बाबू तो मानो पूर्ण
विकसित होकर ही साहित्य के सिहदार के अन्दर दाखिल हुये थे। यह
-तो तुलना की बात हुई, किन्तु यो प्रेमचन्दजी की भाषा बहुत ही अच्छी
होती है। गोदान की भाषा तो बहुत दिनों तक हिन्दी लेखकों के लिए
एक स्टैन्डर्ड-सा रहेगी। कहते हैं 'उदू साहित्य के दिगगज पहित
-मीलाना शिवली ने एक बार अपनी यह सम्मित प्रकट की थी कि
-सात करोड़ मुसलमानों में एक भी आदमी प्रेमचन्द की तरह सुन्दर,
-कोमल और स्वारा हुआ गद्य नहीं लिखता। ''

# समस्या को न सुलभा पाकर पात्र की मृत्यु तथा आत्महत्या कराना

इस पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि प्रेमचन्द जी पर

यह श्रारोप रहा है कि वे समस्याश्रों को सुलक्ताने में श्रसमर्थ रहकर

पात्रों की मृत्यु करवा देते हैं या उनके द्वारा श्रात्महत्या करवा देते हैं।

स्युरदास श्रीर विनय की मृत्यु इस प्रकार के श्रारोप के लिए सबसे बड़ा

श्राधार समका गया है। गवन में जोहरा जो द्वाकर मर जाती है,

उसमें तो यह साफ दृष्टिगोचर होता है कि लेखक एक उलक्तन से बचने

के लिए ऐसा करते हैं। नि:सन्देह यह एक बहुत बड़ी श्रुटि है। क्ताजी

ने फिर भी प्रकारान्तर से इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द की कुछ सफाई देने

की कोशिश की है। वे कहते हैं 'लेकिन प्रश्न तो यह है कि श्रालिर

१६० प्र• पृ० दहद

ेम नन्द्र-गहित्य में श्रात्मद्धाओं की भरमार है, इतनी भरमार की बाद की प्रकार ने इसी कारण उनका साहित्य पहना ही छोड़ दिया था, भीन प्रेमनन्द्र में शिकायत की थी कि यह उचित नहीं है। यापद ही उनकी कोई रचना हो जिसमें आत्महत्या या आत्महत्या की चेहा नहीं है। तेगासदन में कृष्ण्यन्द्र ने स्तानि से गंगा में ह्रवकर आत्महत्या कर लो। प्रेमाभम में मनोहर ने कब देखा कि उसके कारण गिंव वाली

<sup>\$-125</sup> OY OB OE off

२ हं ० मे ० ए० ७६७

को कि हुआ, तो वह जेल में आत्महत्या कर लेता है। इसी उपन्यास में शानशंकर जब देखता है कि विद्या भी उसे कुछ नहीं समसती' तो छूबने जाता है, किन्तु छूब नहीं पाता है। वरदान में प्रताप ग्लानि के मारे रेल से कूदकर जान दे देता है। रंगभूमि में विनय आत्महत्या कर लेता है, इसका इम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। कायाकल्य में सोलह वर्ष की तेजस्विनी रोहिशी आत्महत्या कर लेती है। प्रतिज्ञा की पूर्णा जब कमलाप्रसाद के द्वारा बलात्कृता होने से बचकर निकल जाती है, तो वह गंगा में छूबने के लिए तैयार होती है।

#### विश्व-साहित्य में मेमचन्द का मवेश

इन छोटी-मोटी त्रुटियों के बावजूर प्रेमचन्द के उपन्यास हिन्दी साहित्य को केवल भारतीय साहित्य में नहीं, बल्कि विश्वसाहित्य में स्थान दिला सका है, इंसमें सन्देह नहीं।

प्रेमचन्द की प्रतिमा का सबसे बड़ा दान यह है कि उनके पहले जो तबका हिन्दी उपन्यासों की श्रोर मुँह उठाकर देखता भी नहीं था, वह भी हिन्दी उपन्यासों को पढ़ने के लिए वाध्य हुये हैं तथा उनमें श्रानन्द प्राप्त करते हैं। साहित्य के दायरे का यह विस्तार कितनी बड़ी सात है, यह लेनिन ने सुपसिद्ध जर्मन क्रान्तिकारिणी क्लारा जेटकीन से बात करते हुये बताया था। उन्होंने कहा था कि 'कला जनता की है। कला को चाहिये कि वह श्रमनी शाखाश्रों को श्रधिक से श्रधिक जनता में प्रसारित कर दे। इसे चाहिये कि यह जनता की भावुकताश्रों, विचारों तथा इच्छाश्रों को संयुक्त करे, श्रीर इन्हें ऊपर उठावे।' यों तो सर्वहारिणी क्रान्ति होने पर ही कला सच्चे मानों में जनता की हो सकेगी, इसके पहले तो कला केवल कुछ रियायतप्राप्त वर्गों तथा उनके पिछलगुश्रों की ही सम्पत्ति रहेगी, किन्तु किर भी जहाँ तक विषय-वस्तु को जनता के नज़दीक लाकर जनता में प्रवेश करने की बात है,

|  |  | <u>.</u> |
|--|--|----------|
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |
|  |  |          |

गुजराती श्रीर तामिल तथा दूसरी दिल्ल भारतीय भाषाश्रों में प्रका-शित हुये हैं। उन्हें यह भी मालूम हुश्रा या कि जापान में भी कुछ हिन्दुस्तानी लेलकों ने उनकी कहानियों का श्रनुवाद जापानी भाषा में प्रकाशित कराये हैं। शायद सी० एफ० एंड्रूज उनकी कहानियों के हिन्दी श्रनुवाद प्रकाशित करना चाहते थे। 'श्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय-के श्रध्यापक ड्यू इस्ट ने एक बार प्रेमचन्द को लिखा था कि श्रापकी रचनायें बहुत उचकोटि की होती हैं, श्रीर भारतीय साहित्य की प्रथम-श्रेणी में स्थान पाने योग्य हैं। '?

श्री 'श्रंचल' जी ने पेमचन्द की लोकप्रियता का कारण बतलाते-हुये कहा है कि प्रमचन्द की लोकपियता का एक रहस्य मेरी समक में उनकी 'ह्यूमनिडम' है।' फिर 'ह्यूमन्डिम' का शायद व्याख्या करते हुये वे कहते हैं 'जहाँ भी उन्हें ब्रान्याय श्रीर उत्पीडन दिखा, वहीं उनकी लेखनी में कशाघातों का प्रवाह उमह श्राया। जमीन्दार ने किसान पर, महाजन ने ऋगी, पटवारी, राज्यकर्मचारियों ने निरीह, ऋशिद्धित श्रीर श्रन्घविश्वासी जनता पर पुरोहित, पडो श्रीर षर्मगुरशो ने भोले-भाले, परम्परागत संस्कारो में पले श्रीर संशय, तर्क श्रीर बौद्धिक चेतना से रहित जन-साधारण पर, नर ने नारी पर, निरीह पशुश्रों पर जहाँ कहीं भी श्रन्याय किया, वहीं उनका विद्रोह जाग उठा।' यह सब तो ठीक है, किन्तु इसे अचलजी ने इयू मनिजम ऐसा निरामिष नाम क्यो दिया, यह समक्त में नहीं आता। ह्यूमनिज्म एक युग में प्रगतिशील अवश्य था, किन्तु अब किसी क्रान्तिकारी लेखक को ह्यूमनिष्ट कहना गलत इसलिए होगा कि एक कान्तिकारी लेखक-मानवतावादी होने के अतिरिक्त और भी कुछ होता है। आई० काटा-

१६० प्रे० ए० ददद



असचन्द की कहानियाँ ]

उपन्यास तथा श्रन्तिम कहानियों में —श्रीर जैसा कि हम दिखा जुके उनके सारे साहित्य में चित्रित है। प्रेमचन्द-साहित्य सुन्दर इस अर्थ में कदापि नहीं है कि वह जीवन के प्रकाश-पुष्प-प्रेम वाले हिस्से की देखता है श्रीर बाकी की तरफ से श्रांख फेर लेता है, बल्कि वह सुन्दर इस्तिए है कि वह हमें इस बात की श्राशा दिलाता है कि श्रसुन्दर पर सुन्दर की विजय होगी। इस दृष्टि से देखने पर प्रेमचन्द का स्थान विश्व-साहित्य के उन श्रमर लेखकों में है जिन्होंने लेखनी से इतिहास की सृष्टि की।

